



्गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय, हरिद्वार **पुस्तकालय** 



विषय संख्या पुस्तक संख्या ग्रागत पंजिका संख्या

न्या ८४ चा But o

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान लगाना वर्जित है । कृपया १५ दिन से ग्रधिक समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें।

920

REFRENCE BOOK

-----

माजीकला १६ म्ह-११ म्

0 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 10757 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

# नागरीप्रचारिगी पत्रिका

त्रर्थात्

प्राचीन शोधसंबंधी जैमासिक पित्रका

निवीन संस्करण

भाग १ — संवत् १६७७



संपादक

रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, [मुंशी] देवीप्रसाद, चंद्रधर शम्मी गुलेरी बी० ए०, श्यामसुंदरदास बी० ए०

काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Printed by Apurva Krishna Bose, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar,

## लेख-सूची।

| पृष्ठांक                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| (१) प्राक्कथन—संपादकीय १-१४                                                  |
| (२) हूंगरेपुर राज्य की स्थापना-[ ले॰ रायबहादुर पंडित                         |
| गौरीशंकर हीराचंद्र श्रोका १४—३६                                              |
| (३) शैशुनाक मृर्तियांशिशुनाक वंश के महाराजाश्रों की दे।                      |
| प्रतिमाएँ — वि॰ पंडित चंद्रधर शर्मा गुनेरी बी॰ ए॰ ४० — मर                    |
| ( ४ ) गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली—[ ले॰ वावू                             |
| श्यामसुंद्रदास बी॰ ए॰ म३६४                                                   |
| (१) देवकु च [ ले॰ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी॰ ए॰ ६४-१०८                   |
| (६) यूनानी प्राकृत—[ जे॰ पंडित चंद्रधर शर्मा गुजेरी                          |
| दी० ए० १०६—११३                                                               |
| क्षी० ए० १०६—११३<br>(७) पुरानी जन्मपत्रियाँ — [ ले० मुंशी देवीप्रसाद ११४—१२० |
| ू ) सिंधुराज की मृत्यु श्रीर भोज की राजगद्दी—[ ले॰ रायबहादुर                 |
| पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा १२१—१२४                                        |
| ( ६ ) चारणों और भाटों का भगड़ा, बारहट खेक्खा का                              |
| परवाना—[बी॰ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी॰ ए॰ १२७ — १३४                      |
| (१०) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज (१)—[ बे॰ बाबू                          |
| श्यामसुंदरदास बी० ए० १३४ — १४७                                               |
| (११) संवत् १६६८ का मेश दौरा—[ ले॰ सुंशी देवीप्रसाद १४६—१८२                   |
| (००) महाप्रचा भीमितंह सीमाहिया-ि ले० बाव रामनारायण                           |
| ह्रगड़ १८३—१६०                                                               |
| (१३) सिंहजद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थान,                            |
| कालिदास की देशभाषा—[ क्षे॰ पंडित चंद्रधर शर्मा                               |
| गुलेरी बी॰ पु॰ १३१—१६६                                                       |
| (१४) पन-चे-यूचे-[ ले॰ बाबू जगन्मोहन वर्मा १६७२००                             |
| (१४) मन्ना-सिरुख उमरा—[ ले॰ मुंशी देवीप्रसाद २०१ २०४                         |
| (१६) अनहिल्याड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी—                                |
| ि लो॰ रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद श्रोमा २०७२१=                         |
| (१७),(२०) प्राचीन पारस का संजिप्त इतिहास-[ ले॰ पंडित                         |
| रामचंद्र शक्त २१६ — २२६,२८८ — ३०६-                                           |

| (१८),(२२) विश्वं विषय—[ ले॰ पंडित  | चंद्रधर शर्मा            | गुजेरी बी॰    | go      |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| (१) तुतातित = कुमारिज              |                          | २२७           |         |
| ( २ ) श्रिविक संतति होने पर छी व   | ज पुनवि <sup>°</sup> वाह | २२८           | २२६     |
| (३) चारण                           |                          |               |         |
| (४) श्रीश्रीश्रीश्री               |                          | २३१           |         |
| ( ४),(१० ) गोसाई तुबसीदासजी        | के रामचरितमा             | नस            |         |
| थीर संस्कृत कवियों                 |                          |               |         |
| भाव                                |                          |               | -331    |
| (६) खसों के हाथ में धुवस्वामिनी    |                          | 538           | >3 y    |
| (७) कादंबरी के उत्तरार्ध का कर्ता  |                          | २३४           |         |
| ( ८ ) पंच महाशब्द                  |                          | २३७           |         |
| (६) श्रात्मवात                     |                          | ३२४           |         |
| (११) चासूर श्रंध्र                 |                          | ३३२           |         |
| (१६) वापा रावल का सोने का सिका-    |                          |               | स्रव    |
| पंदित गौरीशंका श्रीकृतंत्र क्षार्थ | _ ि ल ० रायबह            | हा <b>दुर</b> |         |
| पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका      |                          | ··· 588       | \$ = \$ |
| (२१) गुहिल शीलादित्य का सामोली का  |                          |               |         |
| पंडित रामकर्ण                      |                          | ३११           | -\$ 58  |
| (२३-१६) श्रशोक की धर्मिलिवियाँ —[  | खे॰ रायबह                | <u>ाबुर</u>   |         |
| पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोसा,     | बाब स्यामसंदर            | दाव           |         |
| बा॰ ए॰ झीर पंडित चंद्रध            | वर शर्मा गु              | ालेरी         |         |
| बा० ए०                             | ३३४                      | 20. 885.      | >00     |
| (२४) पाणिनि की कविता—[ बे॰ पं      | ਫਿਰ ਚੰਟਬਰ                | STAN          |         |
| गुलेरी बी॰ ए॰                      | المال المال              | 31.0          |         |
| (२१) अनंद विक्रम संवत् की कल्पना-  | r >                      | ••• ३५६       | — ३७६   |
| पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका      | — [ ज॰ रायब              | हादुर         |         |
| " " " पर पर पर पर पद आका           |                          | 3 1910        | - 444   |



पुरतकालय पुरुकुल गोगडो विस्वविद्यालय हरिद्धार

## नागराप्रचारिगा पत्रिका

[ नवीन संस्करण ] पहला भाग-संवत् १६७७

#### १-प्राक्-कथन।

उस्पि जाति को सजीव रखने, श्रपनी उन्नति करने तथा उसपर दृढ़ रहकर सदा श्रयसर होते रहने के लिये इतिहास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पूर्व गीरव तथा कृतियों के कारण जिस संजी-

वनी शक्ति का संचार होता है उसकी अन्य किसी उपाय से प्राप्त करके रचित रखना कठिन ही नहीं वरन एक प्रकार से असंभव है। साथ ही किसी जाति का साहित्य-भांडार तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक अतिहासरूपी रह्नों को भी उसमें पूर्ण गैरिव का स्थान न मिला हो। इन बातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष का ध्यान करते हैं तो हमें इसके इतिहास के संपन्न करने तथा रचित रखने की आवश्यकता और भी अधिक जान पड़ती है। जगन्नियंता जगदीश्वर ने पृथ्वीतल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा है कि बहुत फ्राचीन काल से सिन्न भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने अतात करने ही में अपने बल और पीरुष की पराकाष्टा समभी है। यही कारण है कि हम अपने देश को बहुत काल से पृथ्वी के विजयो शूरवीरों का कोड़ा-चेत्र पाते हैं। जिस देश पर

#### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

2

शताब्दियों से भ्राक्रमण होते चले भ्राए हों भ्रीर जहाँ युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो वहाँ की ऐतिहासिक सामग्री का ज्यों का त्यों बना रहना ग्रसंभव है। जब से ऐतिहासिक काल का ग्रारंभ होता है श्रथवा उसके भी बहुत पहले से हम इस देश में लड़ाई भगड़ों का ही श्रखंड राज्य स्थापित पाते हैं। त्र्यार्थीं के इस देश में त्र्याकर बसने से ही इस लीला का आरंभ होता है। आदिम निवासियों को मार काट कर पीछे हटाने और भ्रच्छे भ्रच्छे स्थानों को अधिकार में लाने ही से इस देश के आर्य इतिहास का आरंभ होता है। कुछ काल के अनं-तर हम इन्हें प्रपनी सभ्यता के फैलाने के उद्योग में यलशील देखते हैं। यों बहुत काल तक आर्य जाति भारतवर्ष में अपने संघटन में तत्पर रही। जब राज्यों की स्थापना हो चुकी तो ईच्या श्रीर मत्सर ने श्रपना प्रभुत्व दिखाया श्रीर परस्पर के भागड़ों ने देश में रक्त की नदियाँ बहाईं। इसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का आरंभ होता है। पहले यूनानियों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, फिर मुसलमानों की इसपर कृपा हुई और अंत में युरोपीय जातियों का यह लीलाचेत्र बना। इन सब घटनाश्रों से यह स्पष्ट है कि ऐसी श्रवस्था में इस देश का शृंखलाबद्ध इतिहास बना रहना श्रीर मिलना कठिन ही नहीं वरन भ्रसंभव सा है। फिर भी जो कुछ सामग्री उपलब्ध है या उद्योग करके प्रस्तुत की जा सकती है उसके द्वारा हम इस देश का एक भला चंगा प्राचीन इतिहास उपस्थित कर सकते हैं। यह सामग्री चार भागों में विभक्त की जा सकती है-

- (१) हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तकें।
- (२) विदेशियों के यात्रा-विवरण श्रीर इस देश के वर्णन-संबंधी प्रथ।
- (३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र।
- (४) प्राचीन सिके, मुद्रा या शिल्प।
- (१) यद्यपि भारतवर्ष से विस्तीर्थ देश का, जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय श्रीर श्रस्त होता रहा, श्रंखलाबद्ध इतिहास नहीं

मिलता, पर यह बात निर्विवाद है कि भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास संचेप से श्रयवा काव्यों में लिखा गया या श्रीर भिन्न भिन्न वंशों के राजाओं की वंशावलियाँ तथा ऐतिहासिक घटनाएँ लिखी जाती थीं । विष्णु, भागवत, वायु, मत्स्य त्रादि पुरागों में सुर्य श्रीर चंद्रवंशी राजाश्रों की प्राचीन काल से लगा कर भारत के युद्ध को पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावित्याँ एवं नंद, मौर्य, शंग, कण्व, आंध्र आदि वंशों की नामावलियाँ तथा प्रत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक मिलती है। रामायण में रघुवंश का श्रीर महाभारत में क़ुरुवंश का विस्तृत इतिहास है। ईसवी सर्व के पीछे के समय में भी अनेक ऐतिहासिक गंथ लिखे गए थे। हर्षचरित में थानेश्वर के वैसवंशी राजाओं का. गौडवहा में कन्नौज के राजा यशोवर्मन् का, नवसाहसांकचरित में मालवा के परमारों का. विक-मांकदेवचरित में कल्याण के चालुक्यों ( सोलंकियों ) का. प्रथ्वीराज-विजय में साँभर ग्रीर ग्रजमेर के चौहानों का, द्वराश्रय काच्य, कीर्तिकौमुदी, कुमारपालचरित आदि में गुजरात के सीलंकियों का श्रीर राजतरंगिया में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न वंशों के राजाओं का इतिहास लिखा गया था। इसी प्रकार धर्माचार्यों की परंपरा भी कुछ कुछ वृत्तांत सहित लिखी जाती थी। इस प्रकार के मंथों में मुख्य मुख्य मंथ जिनका अब तक पता चला है ये हैं--रामा-यण, महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी, हर्षचरित, गौडवही, मुद्राराचस, नवसाहसांकचरित, विक्रमांकदेवचरित, रामचरित, द्वाश्रय काव्य, कुमारपालचरित, पृथ्वीराजविजय, कीर्तिकौमुदी, सुकृतसंकीर्तन, हम्मीरमद-मर्दन, प्रबंधिचंतामणि, चतुर्विशति प्रबंध, कुमारपाल-चरित (कई), वस्तुपालचरित, हम्मीर महाकाव्य, जगडूचरित, वल्लालचरित, भंडलीक काव्य, कंपरायचरितम्, कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकम्, श्रच्युतरायाभ्युदयकाव्यम्, मूषकवंशम् इत्यादि ।

इन ऐतिहासिक यूंथों के श्रातिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों की कितनी , ही पुस्तकों में कहीं प्रसंगवश श्रीर कहीं उदाहरण के रूप में कुछ न कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत मिल जाता है। कई नाटक ऐतिहा-सिक घटनाओं के आधार पर रचे हुए मिलते हैं और कई काव्य कथा ग्रादि की पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ वृत्तांत भी मिल जाता है। जैसे पतंजिल के महाभाष्य से साकत (अयोध्या) ग्रीर मध्यमिका (नगरी, चित्तीड़ से ७ मील उत्तर में ) पर यवनें (यूनानियों) के त्राक्रमण का पता लगता है। महाकवि कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में सुंगवंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय में उसके पुत्र अग्निमित्र का विदिशा (भेलसा) में शासन करना, विदर्भ (बराड़) के राज्य के लिये यज्ञसेन धीर माधवसेन को बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा को लिये भागना तथा यज्ञसेन के सेनापित द्वारा कैंद होना, माधवसेन की छुड़ाने के लिये श्रमिंमित्र का यज्ञसेन से लड़ना तथा विदर्भ के दे। विभाग कर एक उसको श्रीर दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के ष्प्रश्वमेध के घोड़े का सिंध (सिंधु-राजपूताने में) नदी के दिचा तट पर यवनों (यूनानियों) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का यवनेां से लड़-कर घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण होना श्रादि वृत्तांत मिलता है। वात्स्यायन 'कामसूत्र' में कुंतल देश के राजा शातकर्यों के हाथ से कीड़ाप्रसंग में उसकी रानी मलयवती की मृत्यु होना लिखा मिलता है। वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' तथा बाग्यभट्ट के 'हर्षचरित' में कई राजाओं की मृत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होने का प्रसंगवशात् उल्लेख है। ग्रजमेर के चौहान राजा विश्रहराज के राज-कवि सोमेश्वर रचित 'ललितविष्रहराज' नाटक में विष्रहराज (वीस-लदेव) और मुसलमानों के बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। कृष्णिमित्र के 'प्रबेश्यचंद्रोदय' नाटक से पाया जाता है कि चेदी देश के राजा कर्ण ने किलंजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्मन की फिर राज्य-सिंहासन पर विठलाया था।

ऐसे ही कई विद्वानों ने श्रपने प्रंथों के प्रारंभ या श्रंत में श्रपना तथा श्रपने श्राश्रयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है। किसी किसी ने प्रपनी पुस्तक की रचना का संवत् तथा उस समय के राजा का नाम भी दिया है। कई नकल करनेवालों ने पुस्तकों के ग्रंत में नकल करने का संवत् तथा उस समय के राजा का नाम भी दिया है। जैसे? जल्ह्या पंडित ने 'सूक्तिमुक्तावली' की प्रारंभ में अपने पूर्वजों को वृत्तांत के साथ देविगिरि के कितने एक राजाग्रीं का परिचय दिया है। हेमाद्रि पंडित ने अपनी 'चतुर्वर्गचिंतामिंग' के व्रतखंड के अंत की 'राजप्रशस्ति' में राजा दृढ़प्रद्वार से लगाकर महादेव तक के देविगिरि (दौलताबाद) के राजाओं की वंशावली तथा कितनों ही का कुछ कुछ हाल भी दिया है। ब्रह्मगुप्त ने शक संवत् ५५० (ई० सन् ६२८) में 'ब्राह्मस्फूट सिद्धांत' रचा । उसके लेख से यह पता चलता है कि उस समय भीन-माल ( मारवाड़ में ) का राजा चाप ( चावड़ा ) वंशी व्याघ्रमुख था । ई० सन् की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माघ कवि ने, जी भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध' काव्य रचा, जिसमें वह अपने दादा सुप्रभदेव की राजा वर्मलात का सर्वाधिकारी बतलाता है। वि० संवत् १२८४ (ई० स० १२२८) के फाल्गुन मास में सेठ हेमचंद्र ने 'ग्रेगघ-निर्युक्ति' की नकल करवाई। उस समय त्राघाटदुर्ग ( प्राहाड-मेवाड की पुरानी राजधानी ) में जैत्रसिंह का राज्य था। ऐसी ऐसी अनेक घटनाग्रों का उल्लेख प्राचीन प्रंथों में मिलता है।

ऐतिहासिक काव्यों ग्रादि के ग्रातिरिक्त कई वंशाविलयों की पुस्तकों मिलती हैं, जैसे कि चेमेंद्र-रचित 'नृपावली' (राजावली), जैन पंडित विद्याधर-रचित 'राजतरंगिणी', रघुनाथ-रचित 'राजावली'। ई० सन् की १४ वीं शताब्दी की हस्तलिखित नेपाल की तीन वंशाविलयाँ तथा जैने। की कई एक पट्टाविलयाँ ग्रादि मिली हैं। ये भी इतिहास के मूल साधन हैं।

भव तक अनेक संस्कृत, प्राकृत, आदि यंथों के संप्रहें की कुछ कुछ विवरण सहित १०० से अधिक रिपोर्ट या सूचियाँ छप चुकी हैं जिनमें से १८ के आधार पर डॉक्टर ऑफ्रे ने 'कैटोलागस कैटोलॉ-गोरम्' नामक पुस्तक तीन खंडों में छपवाई है। उसमें सकारादि क्रम से प्रत्येक प्रंथकार श्रीर प्रंथ के नामें। की सूची है। श्रसाधारण श्रम से बने हुए इस प्रंथ से संस्कृत साहित्य के महत्त्व का श्रनुमान हो। सकता है।

भाषा की ऐतिहासिक पुस्तकों में हिंदी की रत्नमाला, पृथ्वीराज-रासा, खुन्माण-रासा, राणा-रासा, रायमल-रासा, हम्मीर-रासा, बीसल-देव-रासा, गुजराती के कान्हड़दे-प्रबंध, विमल-प्रबंध ग्रादि, ग्रीर तामिल भाषा के काळवळिनाडपटु, कलिंगत्तुपरणी, विक्रमशीलनुला, राजराजनुला, कोंगुदेशराजाकल ग्रादि से भी बहुत से ऐतिहासिक वृत्तांतों का पता चलता है।

इस प्रकार इन प्रंथों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा-सिक पुरुषों का पता चल सकता है तथा उनके विवरण जाने जा सकते हैं।

(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं का तथा इस देश को बातों का वर्णन लिखा है उनमें सबसे प्राचीन यूनान-निवासी हैं। इनमें से निम्न-लिखित लेखकों के वर्णन या तो स्वतंत्र पुस्तकों में या उनके वर्णनीं का उल्लेख दूसरे प्रंथों में मिलता है—हिराडोटस, केसि-यस, मेगास्थनीज़, एरिअन, कर्टिअस रूफस, प्ल्यूटार्क, डायाडारिस, परिप्रस, टालमी धादि।

यूनानियों को पीछे चीनवालों का नंबर आता है। इस देश के कई यात्री भारतवर्ष में आए और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्णनों में इस देश का अच्छा वर्णन किया है। इनमें से सब से पुराना यात्री फाहि-यान है जो ईसवी सन् ३८६ में चीन से चला और सन् ४१४ में अपने देश को लौटा। इसके पीछे सन् ५१८ में सुंगयुन यहां आया। फिर सन् ६२६ में हुएन्त्सांग आया। इसकी यात्रा को संबंध में दें। प्रंथ मिलते हैं—एक में तो हुएन्त्सांग की यात्रा का वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरित है। अंत में सन् ६७१ में इत्सिंग यहाँ आया। इन यात्रा-विवरणों को अतिरिक्त अनेक संस्कृत प्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद

हुआ है और उन्हींसे कई मूल प्रंथों का पता लगता है जिनका भारत-वर्ष में उच्छेद हो चुका है।

तिब्बतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है श्रीर उन्होंने ग्रिपनी भाषा में ग्रानेक संस्कृत ग्रंथों का श्रानुवाद किया है। तिब्बती साहित्य का ग्राभी तक विशेष ग्रानुसंधान नहीं हुग्रा है। इसमें संदेह नहीं कि इसके होने पर भारतवर्ष के संबंध में ग्रानेक नई बातों का पता लगेगा। लंकावालों का भी भारतवर्ष से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। इनके दीपवंश, महावंश श्रीर मिलंदपन्हों नामक ग्रंथों से श्रानेक ऐतिहासिक बातों का पता लगता है।

यद्यपि भारतवर्ष में मुसलमानों के ग्राने के पहले प्राचीन इति-हास के संबंध में इनके समय में लिखे गए प्रंथों से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, फिर भी मुसलमानी राजत्व-काल में भारतवर्ष के इति-हास का इन लोगों ने श्रच्छा वर्णन किया है। इनके मुख्य प्रंथ ये हैं— सिल्सिलातुत्तवारीख़, मुक्जुलजहब, तहकीके हिंद, चचनामा, तारीख़ यमीनी, तारीख़स्सुबुक्तगीन, जामेडल हिकायत, ताजुलमग्रासिर, कामिलुक्तवारीख़, तबकातेनासिरी, तारीख़ ग्रलाई, तारीख़ फ़रिश्ता, इत्यादि।

(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिये सब से श्रिधिक सहायता देने श्रीर सम्चा इतिहास बतलानेवाले शिलालेख श्रीर दानपत्र हैं।
शिलालेख बहुधा चट्टानें।, गुफाश्रों, हं भें।, मंदिरें।, मठें।, स्तूपें।, तालाबें।,
बाविलयें। श्रादि में लगी हुई, श्रिथवा गाँवें। या खेतें। के बीच गड़ी हुई
शिलाश्रें।, मूर्तियों के श्रासनों या पीठें। तथा स्तूपें। के भीतर रखे हुए पाषाण
श्रादि के पात्रें। पर खुदे हुए मिलते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, कनड़ी,
तेलगू, तामिल श्रादि भिन्न भिन्न भाषाश्रों में, गद्य श्रीर पद्य दोनों में,
मिलते हैं। जिसमें राजाश्रों श्रादि का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है उस
को प्रशस्ति कहते हैं। शिलालेख पेशावर से कन्याकुमारी तक श्रीर
द्वारका से श्रासाम तक सर्वत्र मिलते हैं, पर कहीं कम श्रीर कहीं।
स्थिक। नर्मदा के उत्तर के प्रदेश की श्रपेत्ता दिच्य में ये बहुत श्रिधक

मिलते हैं। इसका कारण यह है कि उधर मुसलमानों का प्रत्याचार उत्तर की अपेचा कम हुआ है। अब कई हजार शिलालेख ई० सन् से पूर्व की पाँचवीं शताब्दी से लगाकर ई० सन् की १ स वीं शताब्दी तक के मिल चुके हैं। शिलालेखों में से अधिकतर मंदिर, मठ, स्तूप, गुफा, तालाब, बावली मादि धर्मस्थानीं के बनवाने या उनके जीर्णोद्धार कराने, मूर्त्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक होते हैं। उनमें से कई एक में उन कामें। से संबंध रखनेवाले पुरुषों या उनके वंश के श्रतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी वर्गान मिलता है। राजात्रों, सामंतें। रानियों, मंत्रियों त्रादि के बनवाए हुए मंदिर श्रादि के लेखें। में से कई एक में, जी ध्रिधिक विस्तीर्ग हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं छीर उनसे इतिहास के ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी अज्ञात परंतु प्रतिभाशाली कवियों की मनोहारिगी कविता का अगनंद भी प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, किसी वीर पुरुष का युद्ध में या गायीं की चीरों से छुड़ाने में मारा जाना, स्त्रियों का अपने पति के साथ सती होना, शेर आदि हिंसक जानवरीं के द्वारा किसी की मृत्यु होना, पंचायत से फैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य न करने की प्रतिज्ञा करना, भ्रपनी इच्छा से चिता पर बैठ कर शरीरांत करना, भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के बीच के भगड़ों का समाधान होना प्रादि घटनात्रों का उल्लेख मिलता है। पाषाण पर लेखें को खुदवाने का अभिप्राय यही है कि उक्त धर्मध्यान या घटना की एवं उससे संबंध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी रहे। इसीं अभिप्राय से कितने एक विद्वान् राजाओं या धनाढ्यों ने कितनी एक पुस्तकों को भी शिलाग्रीं पर खुदवाया था। परमार राजा भीज-रचित 'कूर्मशतक' नाम के दे। प्राकृत काव्य ग्रीर परमार राजा ग्रर्जुन-वर्मन् के राजकवि मदन रचित 'पारिजातमंजरी (विजयश्री)' नाटिका— ये तीनों प्रंथ राजा भोज की बनाई हुई धारा नगरी की 'सरस्वतीकंठा-

भरण' नाम की पाठशाला से, जिसे अब 'कमलमौला' कहते हैं, मिले हैं। ध्रजमेर के चौहान राजा विप्रहराज (वीसलदेव) का रचा हुआ 'हरकेलि नाटक', उक्त राजा के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललित-वित्रहराज नाटक' स्रीर वित्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय में बने हुए चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की शिलाश्रों में से पहली शिला, ये अजमेर में मिले हैं। सेठ लोलाक ने 'उन्नतशिखरपुराण' नामक जैन (दिगंबर) पुस्तक बीजाल्यां (मेवाड में) के पास की एक चट्टान पर वि० संवत् १२२६ (ई० सन् ११७०) में खुदवाई थी, जो अब तक सुरचित है। चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के महाराणा कुंभकर्ण (क़ंभा) ने कीर्तिस्तंभों के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर ख़ुद-बाई थी, जिसकी पहली शिला के प्रारंभ का ग्रंश चित्तींड़ में मिला है। मेवाड के महाराणा राजसिंह ने तैलंग भट्ट मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सर्ग का महाकाव्य (जिसमें महाराणा राजसिंह तक का मेवाड का इतिहास है ) तैयार करवा कर अपने बनाए हुए 'राजसमुद्र' नामक तालाब की पाल पर (२४ बड़ी बड़ी शिलाग्रीं पर खुदवा कर) लगवाया था, जो त्रब तक वहाँ विद्यमान है।

राजाओं तथा सामंतें की तरफ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, धर्माचार्यों, मंदिरों, मठों आदि की धर्मार्थ दिए हुए गाँव, कुएँ, खेत आदि की सनदें चिरस्थायी रखने के विचार से ताँबे के पत्रों पर खुदवा-कर दी जाती थीं जिनकी ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं। ये कभी गद्य में और कभी गद्य पद्य दोनों में लिखे मिलते हैं। कितने एक दानपत्र एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परंतु कितने ही दो या अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं, जिनमें से पहला तथा अंतिम पत्र भीतर की ओर ही खुदा रहता है और बाकी दोनों तरफ। ऐसे सब पत्रे छोटे हों ता एक, और बड़े हों तो दो कड़ियों से जुड़े रहते हैं। इनमें बहुधा दान दिए जाने का संवत्, मास, पत्त और तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामों के अतिरिक्त किसी किसी में दिन देनेवाले राजा के वंश का वर्णन तक मिलता है। पूर्वी चालुक्यों

के कई दानपत्रों में राजवंश की नामावली के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता है। अब तक सैकड़ों दानपत्र मिल चुके हैं।

प्राचीन शिलालेख ग्रीर दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिये बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे मीर्य, श्रीक, शातकर्णी (ग्रांध्रभृत्य), शक, पार्थियन, चत्रप, कुशन, ग्राभीर, ग्रुप्त, हूण, वाकाटक, यौद्धेय, वैस, लिच्छवी, मौखरी, परित्राजक, राजर्षितुल्य, मैनक, ग्रुहिल, चापोत्कट, (चावडे), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठौड, कछवाहा, तँवर, कलचुरि (हैहय), त्रैकूटक, चंद्रात्रेय (चंदेल), यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन, पछ्यव, चोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंस, बाण, गंगा, मत्स्य, शालंकायन, शैल, नाग, चतुर्थवर्ण (रेड्डि) ग्रादि ग्रनेक राजवंशों का बहुत कुछ वृत्तांत, उनकी वंशाविलयाँ, कई राजाग्रीं तथा सामंतों के राज्याभिषेक ग्रीर देहांत ग्रादि के निश्चित संवत् मिल जाते हैं। ऐसे ही ग्रनेक विद्वानों, धर्माचार्यों, मंत्रियों, दानी, बीर ग्रादि प्रसिद्ध पुरुषों तथा ग्रानेक विदुषो स्वियों ग्रादि के नाम तथा उनके समय ग्रादि का पता चलता है ग्रीर हमारे यहाँ चलनेवाले ग्रनेक संवतों के ग्रारंभ का निश्चय होता है।

(४) एशिया और युरोप के प्राचीन सिकों के देखने से पाया जाता है कि सोने के सिके चाँदी के सिकों से पीछे बनने लगे थे। ई० सन् से पूर्व की पाँचवीं और चै। थी शताब्दी में ईरान के चाँदी के सिके गोली की आकृति के होते थे, जिन पर ठप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे, परंतु बहुत मोटे और भद्दे होते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, किंतु मनुष्य आदि की भदी शक्लों के ठप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं किंतु लीडिया, श्रीस आदि के सिके भी ईरानियों के सिकों की नाई गोल, भहे, गोली की शकल के चाँदी के दुकड़े ही होते थे। केवल हिंदुस्तान में ही प्राचीन काल में चै।कीर या गोल चिपटे चाँदी के सुंदर सिके बनते थे, जिनको 'कार्षपण' कहते थे। उनपर भी लेख नहीं होने थे, केवल सूर्य, मनुष्य, गृच

अप्रादि के ही ठप्पे लगते थे। ई० सन् पूर्व की पाँचवीं शताब्दी के आस पास से लेखवाले सिक्षे मिलते हैं।

अब तक सोने, चाँदी श्रीर ताँबे के लेखवाले हज़ारें। सिक्के मिल चुके हैं श्रीर मिलते जाते हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन इतिहास के लिये उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं के शिला-लेखादि अधिक नहीं मिलते उनकी नामावली का पता कभी कभी सिकों से लग जाता है, जैसे कि पंजाब के यीक राजाओं का अब तक केवल एक शिलालेख बेस नगर (बिदिशा) से मिला है, जो राजा एँटिग्रिंटिश्रिंडिस (श्रंतिलिकित) के समय का है, परंतु सिके<sup>°</sup>२७ राजात्रों के सिल चुके हैं, जिनसे उनके नाम मात्र मालूम होते हैं। त्रिट यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत् नहीं है। इससे उनका वंशकम स्थिर नहीं हो सकता। पश्चिमी चत्रपें के भी शिलालेख थोडे ही मिलते हैं। परंतु उनके हुज़ारी सिकों पर राजा (या शासक) श्रीर उसके पिता का नाम तथा संवत् होने से उनकी वंशावली सिकों से ही बन जाती है। गुप्तवंशी राजात्रों के ई० सन् की चौथी श्रीर पाँचवीं शताब्दी के सिकों पर भिन्न भिन्न छंदों में लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि सब से पहले हिंदु श्रेां ने ही अपने सिक्के कविताबद्ध लेखें। में अंकित किए थे। प्रीक, शक श्रीर पार्थियन राजात्रों के तथा कितने एक कुशनवंशी श्रीर चत्रप श्रादि विदेशी राजाओं के सिकों पर एक तरफ प्राचीन श्रीक लिपि में श्रीक भाषा का लेख और दूसरी ओर बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का लेख खराष्ट्री लिपि में होता था, परंतु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिकों पर बाह्यो लिपि के ही लेख हैं। ई० सन् की तीसरी शताब्दी के अपस पास सिकों एवं लेखें। से खराष्ट्री लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में चलाई थी, उठ गई।

अब तक मोक (यूनानी), शक, पार्थियन, कुशन (तुर्क), सातवाहन (आंध्रभृत्य), चत्रप, ग्रीदुंबर, कुनिंद, ग्रांध्र, गुप्त, त्रैकूटक, बोधि, मौत्रक, हूण, परिव्राजक, चीहान, प्रतिहार, यौद्धेय, सीलंकी,

तँवर, गहरवाल, पाल, कलचुरि, चंदेल, गुहिल, नाग, यादव आदि कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नैपाल, अप्रगानिस्तान आदि पर राज्य करनेवाले हिंदू राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं। कितने एक प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर राजा का तो नाम नहीं, किंतु देश नगर या जाति का नाम है। ये सिक्के अब तक इतने अधिक और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के मिले हैं कि उनका परिचय देने के लिये कई लेखें की आवश्यकता पड़ेगी।

भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात् मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से चलां स्राती है। कितने एक ताम्रपत्रों पर तथा कितने ही ताम्रपत्रों की कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएँ लगी हुई मिलती हैं। कितने ही पकाए हुए मिट्टी को गोले ऐसे मिले हैं जिनपर भिन्न भिन्न पुरुषों की मुद्राएँ लगी हुई हैं। अंगूठियों तथा अक्रीक आदि कीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई मुद्राएँ मिली हैं। वे भी हमारे यहाँ के प्राचीन इति-हास में कुछ कुछ सहायता देती हैं। कन्नीज के प्रतिहार राजा भोज-देव (प्रथम) के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोज-देव तक की पूरी वंशावली तथा चार रानियों के नाम हैं। उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति से विनायक-पाल तक की वंशावली एवं छ: रानियों के नाम मिलते हैं। गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त (दूसरे) की मुद्रा में महाराजगुप्त से लगा कर कुमार-गुप्त (दूसरे) तक की वंशावली ग्रीर ६ राजमातात्रों के नाम ग्रंकित हैं। मौखरी शर्ववर्मन् की मुद्रा में हरिवर्मन् से लगा कर शर्ववर्मन् तक की वंशावली स्रीर चार रानियों के नाम दिए हैं। गुप्तवंशी राजा चंद्र-गुप्त (दूसरे) के पुत्र गोविंदगुप्त के नाम का पता मिट्टी के एक गोले पर लगी हुई उस (गोविंदगुप्त) की माता ध्रुवस्वामिनी की मुद्रा से ही लगता है। ऐसे ही कई राजात्रों, धर्माचार्यों, धनाढ्यों त्रादि के नाम उनकी मुद्राश्रों से मिलते हैं। श्रव तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएँ मिल चुकी हैं।

प्राचीन चित्र, मंदिर, गुफा ऋादि स्थानों तथा प्राचीन मूर्तियों

ग्रादि से भी इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिल जाती हैं। प्राचीन चित्रों से पेशाक, ज़ेवर ग्रादि का हाल तथा उस समय की चित्र-विद्या की दशा का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध ग्रजंटा की गुफाग्रों में १००० वर्ष से ग्रधिक पूर्व के बहुत से रंगीन चित्र विद्यमान हैं, जो इतने ग्रधिक काल तक खुले रहने पर भी ग्रव तक ग्रच्छी दशा में हैं ग्रीर चित्रविद्या के ज्ञाताग्रों को मुग्ध कर देते हैं। दिच्चण की ग्रनेक भव्य गुफाएँ, देलवाडा (ग्राबू पर), बाडोली (मेवाड़ में) ग्रादि ग्रनेक स्थानों के विशाल मंदिर, ग्रनेक प्राचीन स्तंभ, मूर्तियाँ ग्रादि सब उस समय की शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देती हैं। प्रश्चीन चित्र, गुफा, मंदिर, स्तंभ, मूर्तियाँ ग्रादि के विवरण सहित चित्र कई पुस्तकों में छप चुके हैं।

ऊपर जिन चार प्रकार की सामित्रयों का संचेप में उल्लेख किया गया है उनसे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन बातें का पता लगा है ग्रीर ग्रनेक नवीन प्रंथ लिखे गए हैं। साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। वह निरंतर हो रही है ग्रीर नित्य नई बातों का पता लग रहा है। परंतु दुःख की बात यह है कि यह सब सामग्री प्राय: ग्रॅंग्रेजी ही भाषा में उपलब्ध है ग्रीर प्राय: उसीमें नए ग्रनुसंधानों का वर्णन छपता है। युरोपीय देशों को छोड़ दीजिए। भारतवर्ष में अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं जिनमें इन विषयों के लेखें। का समावेश रहता है और सर्कारी रिपोर्ट जो छपती हैं वे सब भी ग्रॅंग्रेज़ी ही में छपती हैं ग्रीर उनकी सूचनाएँ म्रादि भी प्रायः म्रॅंप्रेज़ी ही समाचारपत्रों में देखने में म्राती हैं, हिंदी में तो यदा कदा उनके दर्शन हो जाते हैं। इस प्रवस्था में यह बहुत आवश्यक है कि हिंदी में एक ऐसी सामयिक पत्रिका हो जिसमें प्राचीत शिलालेख, दानपत्रादि, सिक्के, ऐतिहासिक पंथों के सारांश, विदेशियों की पुस्तकों में लिखी हुई भारतीय ऐतिहासिक वातेंं, प्राचीन भूगोल, राजाश्रें श्रीर विद्वानों श्रादि के समय का तिर्णय प्रादि भिन्न भिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहें। इससे प्राचीन शाथ संबंधी साहित्य का प्रचार तथा ऐतिहासिक ज्ञान की यृद्धि होगी। इस अभाव की पूर्ति तथा हिंदी का गैरिव बढ़ाने के लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी मुखपित्रका को यह नया रूप देने का निश्चय किया है और उसी सिद्धांत के अनुसार इस पित्रका का यह नवीन संस्करण इस ग्रंक से प्रारंभ होता है। यह बड़े सीभाग्य की बात है कि प्राचीन शोध का काम करनेवालों में भारतवासियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस अवस्था में जिस उद्देश्य से इस पित्रका को यह नया रूप दिया गया है उसके पूर्ण दीने की बहुत कुछ संभावना ही नहीं वरन आशा भी देख पड़ती है। इमें विश्वास है कि प्राचीन शोध के अनुरागी विद्वान अपने लेखें से इस पित्रका को विभूषित करेंगे और यह पित्रका मौलिक लेखें के साथ ही साथ हिंदी जाननेवालों को इस बात की सूचना भी निरंतर देती रहेगी कि प्राचीन शोध का कहाँ क्या काम हो रहा है ग्रीर विद्वत्समाज किस प्रकार ज्ञानभांडार को परिपूर्ण कर रहा है।

### २- डूंगरपुर राज्य की स्थापना।

[ लेखक-राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता, श्रजमेर । ]

जपूताने का प्राचीन इतिहास अब तक लिखा नहीं गया
के या इसवी सन की १४ वीं शताब्दी के पूर्व को
बटनाओं का जो कुछ वृत्तांत अब तक प्रसिद्धि में
आया है उसमें कई स्थलों पर पुरातत्त्व-अनुसंधान
के अनुसार फेर फार करने की आवश्यकता है; क्यों कि
कई एक घटनाएं उनके समकालीन लेखकों की लिखी हुई नहीं किंतु
अनिश्चित जनश्रुति के आधार पर, या संबंध मिलाने के लिये पीछे से
किल्पत, लिख दी गई हैं। इस प्रकार की घटनाओं में से एक
'इंगरपुर राज्य की स्थापना' भी है।

मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंश के सब इतिहास-लेखकों ने मुक्तकंठ से यह तो स्वीकार किया है कि डूंगरपुर का राजवंश मेवाड़ (उदयपुर) के राजवंश से ही निकला है। उन्होंने यह भी माना है कि बड़े भाई के वंश में डूंगरपुर के रावल और छोटे भाई के वंश में मेवाड़ (उदयपुर) के महाराणा हैं। इसको मेवाड़ के राजा, सर्दार आदि सब स्वीकार करते हैं। परंतु डूंगरपुर का राज्य मेवाड़ के राजवंश के किस पुरुष ने और कब स्थापित किया इसका पिछले इतिहासलेखकों को ठीक पता न होने के कारण उन्होंने उस घटना का किसी न किसी तरह बंद बिठलाने के लिये मनमानी कल्पनाएं की हैं जो आधुनिक प्राचीन शोध की कसीटी पर अपना शुद्ध होना प्रकट नहीं कर सकतीं।

भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है उसकी समालोचना करने के पहिले उसका सारांश नीचे लिखा जीता है—

- (अ) मेवाड़ के राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाव के राजनगर की तरफ़ के बंद पर, २५ ताकों में लगी हुई २५ बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ 'राजप्रशिस्त' नामक महाकाव्य, जो विक्रम संवत् १७३२ (ई० स० १६७६) में समाप्त हुआ था, सुरिचत है। उसमें लिखा है कि ''उस (रावल समरिसंह) का पुत्र रावल कर्ण हुआ, जिसका पुत्र रावल माहप डूंगरपुर का राजा हुआ। कर्ण का दूसरा पुत्र राहप हुआ जिसने अपने पिता की आज्ञा से मंडोवर (मंडोर, जोधपुर राज्य में) जाकर मोकलसी को जीता और इसे बाँधकर अपने पिता के पास ला उपस्थित किया। कर्ण ने उस (मोकलसी) का 'राणा' ख़िताब छीनकर अपने प्रिय पुत्र राहप को दिया और उसे छोड़ दिया।'।''
- (श्रा) 'वीरविनोद' नामक मेवाड़ के बड़े इतिहास के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने अपने उक्त इतिहास में लिखा है कि ''दिल्ली के बादशाह अलाउदीन ख़लजी ने चित्तींड़ का किला बड़े रक्तप्रवाह के साथ लिया, जब कि समरसिंह के पुत्र रावल रक्तसिंह वहाँ के राजा थे.......आख़रकार हि० ७०३ मुहर्रम
  - तस्यात्मजोभून्नृपकर्णरावलः
    प्रोक्तारतु पड्विंशति रावला इमे ।
    कर्णात्मजो माहपरावलोऽभवत्स डुंगराचेतु पुरे नृपो बभौ ॥ २८॥
    कर्णस्य जातस्तनयो द्वितीयः
    श्रीराहपः कर्णनृपाज्ञयोग्रः ।
    वाक्येन वा शाकुनिकस्य गत्वा
    मंडोवरे मोकलक्षीं स जित्वा ॥ २६ ॥
    तातांतिके त्वानयित स्म वद्धं
    कर्णींऽस्य राणाविक्दं गृहीत्वा ।
    मुमोच तं चारु ददौ तदीयं
    रानाभिधानं प्रियराहपाय ॥ ३० ॥
    'राजप्रशस्ति महाकाव्य,' सर्गं तीसरा ।

(विक्रमी १३६० भाद्रपद = ई० १३०३ त्रॉगस्ट) में ग्रलाउहीन ने चारों तरफ से किले पर सख्त हमला किया.....राजपूतों ने जोश में श्राकर किले के दर्वाजे खोल दिए श्रीर रावल रत्नसिंह मय कई इज़ार राजपूतों के वडी वहादुरी के साथ लडकर मारा गया। बाद-शाह ने भी नाराज़ होकर कुल्लभाम का हुक्म दे दिया, श्रीर ६ महीना ७ दिन तक लडाई रह कर हि० ७०३ ता० ३ मुहरीम (वि० १३६० भाद्रपद ग्राक्त ४ = ई० १३०३ ता० १८ श्रॉगस्ट) की बादशाह ने किला फतह कर लिया.....रावल रत्नसिंह ने अपने कई भाई बेटों को यह हिदायत करके किले से बाहर निकाल दिया थाँ कि यदि इम मारे जावें ते। तुम मुसलमानों से लड़कर क़िला वापस लेना । बाज़ लोगों का कील है कि रावल रत्नसिंह के दूसरे भाई, ग्रीर बाज़ लोग कहते हैं कि रत्नसिंह के बेटे, कर्णसिंह पश्चिमी पहाडों में रावल कहलाए। उस जमाने में मंदोवर का रईस मोकल पिडयार पहिली अदावतों के कारण रावल कर्णसिंह के कुटुंबियों पर इमला करता था, इस सबब से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप तो ब्राहड में श्रीर छोटा राहप श्रपने श्राबाद किए हुए सीसोदा श्राम में रहता था। माहप की टालाट्रली देखकर राहप अपने बाप की इजाज़त से मोकल पड़ियार को पकड़ लाया, तब कर्णिसिंह ने मोकल पड़ियार का 'राणा' ख़िताब छीन कर राहप को दिया और मोकल को राव की पदवी देकर छोड दिया। इसके बाद कर्णसिंह तो चित्तौड पर हमला करने की हालत में मारा गया धीर माहप चित्तीड लेने से नाउम्मेद होकर हुंगरपुर को चला गया। बाज़े लोग इस विषय में यह कहते हैं कि माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से डूंगर्या भील को मारकर हूंगरपुर लिया थार।"

(इ) कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'राजस्थान' नामक इतिहास में लिखा है कि "समरसी के कई पुत्र थे परंतु करण उसका वारिस

<sup>े</sup> २. 'वीरविनाद,' प्रथम खंड, पृष्ठ २७३, २८८।

था.....करण सं० १२४६ (ई० ११६३) में गद्दी पर बैठा.....चित्तीड़ का राज्य छोटे भाई के वंश में गया श्रीर बड़ा भाई डूंगरपुर शहर प्रावाद कर एक नई शाखा कायम करने को पश्चिम के जंगलों में चला गया। इस विषय में इतिहासों का कथन एक दूसरे से भिन्न है। ग्राम तीर पर यह कहा जाता है कि करण के दे। पुत्र माहप श्रीर राहप थे, परंतु यह भूल है। समरसी श्रीर सूरजमल भाई थे। समरसी का पुत्र करण ग्रीर करण का माहप हुश्रा, जिसकी माता बागड़ के चौहानवंश की थी। सूरजमल का पुत्र भरत हुश्रा जो किसी राजप्रपंच के कारण चित्तीड़ से निकाला जाने पर सिंध में चला गया श्रीर वहाँ के मुसलमान राजा से उसकी अरोर की जागीर मिली। उसने पूँगल के भट्टि (भाटी) राजा की पुत्री से विवाह किया जिससे राहप उत्पन्न हुश्रा। भरत के चले जाने श्रीर माहप के श्रयोग्य होने के रंज से करण मर गया। माहप उस (करण) को छोड़कर श्रपने निन्हालवाले चौहानों में जा रहा।

"जालोर के सोनगरे राजा ने करण की पुत्री से शादी की थी जिससे रणधवल पैदा हुआ था। उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिलोतों की छल से मारकर अपने पुत्र (रणधवल) को चित्तीड़ की गदी पर बिठला दिया। माहप में अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने तथा उसके लिये यत्र करने की इच्छा न रहने से बप्पा रावल का राज्य-सिंहासन चौहानों के अधीन हो जाता परंतु उस घराने के एक परंपरागत भाट ने उसे बचा दिया। वह भाट अरोर जाकर भरत से मिला। भरत सिंध की सेना सहित माहप के छोड़े हुए राज्य के लिये वहाँ से चला और उसने पाली के पास सोनगरों को परास्त किया। मेवाड़ के राजपूत उसके भंडे के नीचे चले गए और उनकी सहायता से वह चित्तीड़ की गदी पर बैठ गया। "

३. कर्नेल जैम्स टॉड का 'राजस्थान' ( श्रॅगरेज़ी, कलकत्ते का छपा हुश्रा ) जिल्द १, पृ० २७१-२८०।

(ई). मेजर के. डी. अर्सिकन ने अपने 'डंगरपुर राज्य के गेज़ेटि-श्रर' में लिखा है कि ''बारहवीं शताब्दी के श्रंत में करणसिंह मेवाड़ का रावल था और उसकी राजधानी चित्तींड थी। उसके दे पुत्र माहप श्रीर राहप थे। मंडोर (जीधपुर राज्य में) का पड़िहार राखा मोकल उसके देश की वर्बाद करता था जिससे रावल ने मोकल की वहाँ से निकालने के लिये माहप को भेजा परंतु वह उस काम को न बजा सका। इस पर उसने वह काम राहप की सींपा जो तुरंत ही उस पिंड-हार को कैंद कर ले श्राया। इससे करणसिंह ने राहप को श्रपना उत्तरा-धिकारी नियत किया, जिससे अप्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक ग्रहाड़ ( उदयपुर के पास ) में जा रहा। वहां से दिच्या में जाकर वह भ्रापने निनहालवाले बागड़ के चौहानों के यहां रहा। फिर क्रमशः भील सदीरी की हटाकर वह तथा उसके वंशज उस देश के श्रिधिकतर हिस्से के मालिक बन गए। इधर उक्त वंश की रागा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करग्रसिंह का छोटा बेटा राहप हुआ। यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि डूंगरपुर से मिले हुए शिलालेखें। में से किसी में भी माहप की बागड़ का राजा नहीं लिखा तो भी यह संभव है कि माहप ऊपर लिखे अनुसार बागड़ को चला गया हो श्रीर अपने निनहालवालों में रहकर आलस्य में पड़ा रहना उसने पसंद किया हो ग्रीर इसीसे उसका नाम शिलालेखें में छोड दिया गया हो।

"दूसरा कथन ऐसा है कि ई० स० १३०३ में अलाउद्दीन खिलाज़ी के चित्तीड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रक्षसिंह के मारे जाने के बाद उसके वंश के जो लोग बचे वे बागड़ को भाग गए और वहां उन्होंने अलग राज्य कायम किया। यदि यह बात ठीक है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि बागड़ के पहले स् राजाओं ने मिलकर करीब स० वर्ष राज्य किया क्योंकि डेसां से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है कि १० वां राजा ई० स० १३-६६ में विद्यमान था।

° ''तो भी यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि बागड के

राजा अर्थात् वर्तमान डूंगरपुर श्रीर वांसवाड़े के महारावल गहलात या सीसोदिया वंश से हैं श्रीर उनके पूर्वज ने १३ वीं या १४ वीं (संभवतः १३ वीं) शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का ख़िताब श्रीर अपना कीमी नाम श्रहाड़िया (श्रहाड़ गांव पर से) धारण किया, श्रीर वे उदयपुर के वर्तमान राजवंश की बड़ी शाखा में होने का दावा करते हैं ।"

( उ ) मुंहग्रोत नेग्रसी ने भ्रपनी प्रसिद्ध ख्यात ( ऐतिहासिक बातें। का संग्रह) के, जो वि० सं० १७०५ ग्रीर १७२० (ई० स० १६४८ भीर १६६३) के बीच संप्रह की गई थी, लिखा है कि "रावल सम-तसी ( = सामंतिसंह) चित्तींड़ का राजा था। उसके छोटे भाई ने उसकी वड़ी सेवा बजाई जिससे प्रसन्न होकर उसने उससे कहा कि मैंने चित्तौड़ का राज्य तुमको दिया। इस पर छोटे भाई ने निवेदन किया कि चित्तौड़ का राज्य मुभ्ने कौन देता है ? उसके स्वामी ते। त्राप हैं। तब समतसी ने फिर कहा कि यह मेरा वचन है कि चित्तौड़ का राज्य तुम्हें दिया। इस पर छोटे भाई ने कहा कि यदि स्राप वास्तव में चित्तौड़ का राज्य मुक्ते देते हैं तो इन राजपूतों ( = सर्दारों ) से वैसा कहला दे।। तब समतसी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा कह दे।। इस पर उन्होंने निवेदन किया कि स्राप इस बात का फिर स्रच्छी तरह विचार कर लें। इसके उत्तर में उसने कहा कि मैंने प्रसन्नतापूर्वक श्रपना राज्य श्रपने छोटे भाई को दे दिया है इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तब सर्दारों ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर उसने राणा के ख़िताब के साथ राज्य अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया और वह स्तयं श्रहाड़ में जा रहा। कुछ दिनों के बाद उसने श्रपने राजपूतों से कहा कि राज्य मैंने अपने भाई को दे दिया है इस्र लिये अब उसमें मेरा रहना उचित नहीं, मुभ्ते अपने लिये कोई दूसरा राज्य प्राप्त करना चाहिए।

४. ड्रंगरपुर राज्य का गैज़ेटियर (ग्रँगरेज़ी), पृ० १३१-१३२।

''उस समय बागड में वडीदे के राजा चैारसीमलक ( डंगरपुर की ख्यात में 'चैारसीमल' नाम है ) था जिसके अधीन ५०० भोमिये थे। उसके यहां एक डोम रहता था जिसकी स्त्री को उसने अपनी पास-वान ( उपपत्नी ) बना रक्खा था। वह रात की उस डोम से गवाया व्या १ थ्रा करता था और वह भाग न जावे इसके लिये उस पर पहरा नियत किया गया था। एक दिन मौका पाकर वह बड़ौदे से भागकर रावल समतसी के पास घ्रहाड़ में पहुँचा श्रीर उसने उसे चौरसी पर हमला कर बड़ौदा लेने को उद्यत किया। समतसी नए राज्य की तलाश में ही था जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया। फिर उससे वहां का हाल मालूम कर वह ५०० सवारों के साथ ग्रहाड़ से चढ़ा धीर ग्रचानक बड़ौदे जा पहुँचा। वहां पर घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के दे। दल बनाए। एक दल की उसने ध्रपने पास रक्खा और दूसरे की उस डोम के साथ चैारसी के निवास-स्थान पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर उसके दरवाज़े के पहरेवालों की मार डाला जिसके बाद उन्होंने महल में पहुँचकर चैारसी को भी मार लिया । इसु तक समतसी बड़ौदे पर अधिकार कर लिया और धीमें भीमें सीरा बागड़ देश भी अपने अधीन कर लिया १।"

अपर उद्भृत किए हुए पाँच अतिहासलेखकों के अवतरणों में से—

(१) 'राजप्रशस्ति महाकान्य' का कर्ता मैं कह के राविल समरसिंह के पुत्र कर्या के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर का राज्य कायम करना प्रकट करता है पर उसके लिये कोई संवत् नहीं देता।

(२) 'वीरिवनोद' में समरिसंह के पीछे उसके पुत्र रह्मसिंह का राजा होना तथा वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में श्रलाउदीन ख़िलजी के चित्तौड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रह्मसिंह के पुत्र करैं श्रसिंह के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर का राज्य खेना बतलाया

<sup>े 🗴.</sup> मुंहणोत नैणसी की ख्यात (हस्तिखित), पन्न १६।

है। इसमें से इतना तो ठीक है कि रावल समरसिंह के पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह मेवाड़ का राजा हुआ और वह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा गया, क्योंकि महाराणा कुंभक्रणी (कुंभा) के समय की वि० सं० १५१७ (ई. स. १४६०) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उसके पुत्र रत्नसिंह का राजा होना वया मुसलमानों के साथ की लड़ाई में उसका मारा जाना लिखा है। समरसिंह के राज्य समय के चार शिलालेख वि० सं० १३३० , १३३५ , १३४२ धीर १३४४ । (ई० स० १२७३, १२७८, १२८५ और १२८७) के मिल चुके हैं जिनसे निश्चित है कि वि॰ सं॰ १३३० से १३४४ (ई॰ स॰ १२७३ से १२८७) तक तो वह मेवाड़ का राजा था। रावल समरसिंह के समकालीन तथा उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहनेवाले ' जैन विद्वान जिन-प्रभ सूरि ने अपनी 'तीर्थकल्प' नामक पुस्तक में लिखा है कि "विक्रम संवत् १३५६ (ई० स० १२ ६६) में सुरताग अञ्जावदीण (सुल्तान अलाउद्दीन ) का छोटा भाई उल्लुखान ( उलग्खां ) ढिल्लि (देहली ) नगर से गुजरात पर चढ़ा। चित्तकूड (चित्रकूट = चित्तौड़) के अधिपति सम-

कुंभलगढ़ का शिलालेख, श्लोक १७४।

- ७. Wiener Zeitschrift (जर्मन पुस्तक) जिल्द २१, पृ० १४३।
- प्त. बंगाल पुशिश्राटिक् सोसाइटी का जर्नल, जिल्द ११, भाग १ पृ० ४**८**।
- १. इंडियन् एंटिक्वेरी, जि॰ १६, पृ० ३४७।
- १०. बंगाल एशियाटिक् सोसाइटी का जर्नल, जि० ४४, भाग १, पृ० १६।
- ११. जिनप्रभ सूरि ने श्रपने 'तीर्घकल्प' के कई एक वल्पों के श्रंत में उनके समाप्त होने के संवत् भी दिए हैं। ऐसे संवतों से पाया जाता है कि 'तीर्ध-कल्प' का धारंभ वि० सं० १३४६ से कुछ पूर्व श्रीर समाप्ति वि० सं० १३८४ में हुई थी।

६ स रत्नसिंहं तनयं नियुज्य स्वचित्रकृटाचळरचणाय । • महेशपूजाहतकरमपौघ इळापतिस्स्वर्गपतिर्वभूव॥

रसीह (समरसिंह) ने उसे दंड देकर मेवाड़ देश की रचा करली दें। देस यह भी पाया जाता है कि रावल समरसिंह वि० सं० १३५६ (ई० स० १२६६) तक तो जीवित था, जिसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह राजा हुआ जो वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा गया जैसा कि फ़ारसी तवारीख़ों से पाया जाता है ै। ऐसी दशा में 'राजप्रशस्ति' ग्रीर 'वीरविनोद' के माहप का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) के पीछे ग्रीर वि० सं० १३७७ (ई० सं० १३२०) के ग्रास पास होना माना जा सकता है जो ग्रसंभव है क्योंकि इंगरपुर राज्य में से मिले हुए कई एक शिलालेखों से सिद्ध होता है कि वि० सं० १२२८ (ई० स० ११०१) से पूर्व इंगरपुर (बागड़) पर वर्तमान राजवंश का ग्राधकार हो चुका था। इंगरपुर राज्य में शिलालेख ग्रीर दानपत्र मिलाकर धनुमान २५० मेरे देखने में ग्राए जिनमें से कई एक में वहां के राजवंश की वंशावली भी मिलती है परंतु उनमें से एक में भी माहप का नाम नहीं है जैसा कि मेजर ग्रासंकिन का कथन है।

(३) कर्नल टॉड ने रावल समरसी (समरसिंह) के पात्र और करण के पुत्र माहप को डूंगरपुर (बागड़) के राज्य का संस्थापक माना है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर कुंभलगढ़ के शिलालेख से बतलाया जा चुका है कि समरसिंह का पुत्र करण (कर्णसिंह) नहीं किंतु रत्नसिंह था। ऐसे ही करण की गदीनशीनी वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६२) में होना लिखा है वह भी ध्रशुद्ध है क्योंकि यह संवत् तो प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में मारे जाने का है। कर्नल टॉड ने 'पृथ्वीराजरासे' के

तीर्धकल्पांतर्गत 'सह्यपुरकल्प', इंडिश्रन् पुँटिक्वेरी, जि॰ २६, पृ॰ १६४।
१३. मिस् डफ़् की 'क्रॉनॉल्ट्रॉजी', पृ॰ २११।

१२. श्रह तेरससयछ्प्पन्नविक्तमविरसे श्रह्णावदीणसुरताणस्स कणिट्टो भाया उहालाननामधिको ढिह्णीपुराश्रो मंतिमहिवपरिश्रो गुजारधरं पठ्ठिश्रो । चित्तः कुडाहिवइ समरसीहेण दंडं दाउं मेवाद्धदेसो तया रक्षिश्रो ।

भरेसि पर मेवाड़ के रावल समरसिंह का पृथ्वीराज चौहान के सहायतार्थ शहाबुदीन के साथ के युद्ध में मारा जाना मान लिया श्रीर समरसिंह के देहांत तथा उसके पुत्र करण की गद्दोनशीनी का वही संवत् मान लिया, परंतु ऊपर बतलाया जा चुका है कि समरसिंह वि० सं०१३५६ (ई० स०१२-६-६), श्रर्थात् पृथ्वीराज चौहान के देहांत से १०७ वर्ष पीछे तक जीवित था।

- (४) मेजर अर्मिकन ने डूंगरपुर (बागड़) को राज्य की स्थापना के संबंध में दें। कथनों का उल्लेख किया है परंतु उनमें से किसी का भी निश्चयात्मक होना स्वीकार नहीं किया। तो भी ई० स० की १३ वीं या १४ वीं शताब्दी में माहप का बागड़ में जाकर अपने निनहाल वाले चौहानों के यहाँ रहना और भील सर्दारों से बागड़ (डूंगरपुर) का अधिकतर हिस्सा लेना संभव माना है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उपर शिलालेखों के आधार पर यह लिखा जा चुका है कि बागड़ (डूंगरपुर) राज्य पर वर्तमान राजवंश का अधिकार वि० सं० १२२८ (ई० स० ११७१) से पूर्व हो चुका था।
- (५) मुंहणोत नैणसी के इस कथन की तो शिलालेख भी पृष्टि करते हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ (चित्तीड़) के रावल समतसी (सामंतिसंह) ने बागड़ की राजधानी बड़ौद पर अधिकार कर कमशः सारा देश अपने अधीन कर लिया परंतु वे इस कथन की स्वीकार नहीं करते कि सामंतिसंह ने चित्तीड़ (मेवाड़) का राज्य अपनी खुशा से अपने छोटे भाई की दे दिया।

अब यह देखना चाहिए कि डूंगरपुर (बागड़) राज्य पर गुहिलवंशियों का अधिकार होने के विषय में शिलालेखें का कथन क्या है ?

(क) भ्राबू पर अचलगढ़ के नीचे भ्रचलेश्वरं के प्रसिद्ध संदिर के पास मेवाड़ के रावल समरिसंह का वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८५) का बड़ा शिलाखेख लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि—

''उस (चेमिसिंह) से कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीरवाला राजा सामंत्रसिंह उत्पन्न हुआ जिसने सामंते। का सर्वस्व छीन लिया।

''उसके पीछे कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को, जिसने पहले गुहिलवंश का वियोग कभी नहीं देखा था [परंतु] जो [पीछे से] शत्रु के हाथ में चली गई थी थ्रीर जिसकी शोभा खुम्माण की संतित के वियोग से फीकी पड़ गई थी, फिर छीनकर (प्राप्त कर) राजन्वती (अच्छे राजा वाली) बनाया १४।"

(ख) उपर्युक्त महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के वि० सं०१५१७ (ई० स०१४६०) के कुंभलगढ़ के शिलालेख में लिखा है कि—

''सामंतिसंह नामक पृथ्वी का राजा हुआ। उसका भाई कुमारिसंह हुआ जिसने अपना [पैतृक] राज्य छीननेवाले कीतु नाम के शत्रु

१४. सामंतिसंहनामा कामाधिकसर्वसुंदरशरीरः ।
भूपालोऽजिन तस्मादपहृतसामंतसर्वस्वः ॥ ३६ ॥
पों(लों)माणसंतितिवियोगिविलक्तलक्ष्मी[मेनाम] दृष्टविरहां गुहिलान्वयस्य ।
राजन्वतीं वसुमतीमकरोत्कुमारसिंहस्ततो रिपुगतामपहृत्य भूयः ॥ ३७ ॥

इंडियन् ऍटिक्वेरी, कि॰ १६, पृ॰ ३४६। यह शिलालेख डा॰ कीलहानं ने इंडियन् ऍटिक्वेरी (जि॰ १६, पृ॰ ३४७-३४१) में छपवाया है और 'भावनगर इन्स्किपशंस' नामक पुस्तक में (पृ॰ ८४-८७) भी छपा है। कीलहानं ने ३४ वीं पंक्ति के यंत (रलोक ३७) में 'ल्लक्ष्मीं नेताय' पढ़ा है और 'ने' तथा 'थ्र' अचरों के। संदिग्ध बतलाया है। भावनगर की पुस्तक में 'ल्लक्ष्मीं सेनाम' पाठ दिया गया है, परंतु भावनगर की पुस्तक में शिलाखेख का जो फेटिंग्याफ छपा है उसमें 'लक्ष्मी' के 'क्ष्मी' पर अनुस्तार नहीं है। दोनों में पाठ संदिग्ध है, शुद्ध पाठ 'लक्ष्मीमेनामदृष्टिं प्रतीत होता है, जो ऊपर दिया गया है, और उसी के अनुसार कर अनुवाद किया गया है।

राजा को देश से निकाला, गुजरात के राजा की प्रसन्न कर भाषाटपुर (भ्राहाड़) प्राप्त किया श्रीर राजत्व पाया (राजा बना) १९।११

ग्राबू के लेख से पाया जाता है कि किसी शत्रु राजा ने गुहिल-वंशियों से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था परंतु कुनारसिंह ने अपना पैतृक राज्य उससे लौटा लिया। वह शत्रु कौन था इस विषय में उक्त लेख में कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु कुंभलगढ़ का लेख इस त्रृटि की पूर्ति कर देता है क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह शत्रु कीतु नामक राजा था जिसकी सामंतिसंह के भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा की सहायता से मेवाड़ से निकाला ग्रीर ग्राहाड़ प्राप्त कर वह (कुमार-सिंह) मेवाड़ का राजा बन गया।

यह कीतु मेवाड़ का पड़ोसी श्रीर नाडील (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के चौहान राजा त्राल्हणदेव का तीसरा पुत्र था। बड़ा वीर श्रीर उच्चामिलाषी होने के कारण उसने श्रपने ही बाहुबल से परमारों से जालीर (कांचनिगरि = सोनलगढ़) का राज्य छीना श्रीर वह चौहानों की सोनगरा शाखा का मूल पुरुष श्रीर स्वतंत्र राजा हुआ। उसने सिवाणे का किला भी परमारों से छीन कर श्रपने राज्य में मिला लिया। चौहानों के शिलालेखों श्रीर ताम्रपत्रों में उसका नाम कीर्तिपाल मिलता है, परंतु राजपूताने में वह कीतु नाम

११. सामंतसिंहनामा भूपतिभूतिले जातः ॥ १४६ ॥ भ्राता कुमारसिंहोऽभूत्स्वराज्यप्राहिणं परं । देशान्निष्कासयामास कीत्संज्ञं नृपं तु यः ॥ ११० ॥ स्वीकृतमाघाटपुरं गूर्जरन्पतिं प्रसाद्य......। येन नृपत्वे लब्धे तदनु श्रीमहण्यसिंहोभूत् ॥ १११ ॥ कुंभलगढ़ का शिलानेख ।

१६. मुंह गोत नैगसी की ख्यात, पत्र ४२।

१८. एपियाकिया इंडिका, जि० ६, पृ० ६६, ७७; जि० ११, पृ०, १३।

से ही प्रसिद्ध है और मुंहगोत नैयसी की ख्यात तथा राजपूताने की दूसरी ख्यातों में उसका नाम कीतु ही मिलता है।

कीर्तिपाल (कीतु) का अब तक केवल एक ही लेख मिला है जो वि० सं० १२१८ (ई० स० ११६१) का हानपत्र है। उससे पाया जाता है कि उस समय उसका पिता जीवित था और उस (कीर्तिपाल) को अपने पिता की ओर से १२ गाँवों की जागीर मिली थी जिसका मुख्य गाँव नड्डूलाई (नारलाई, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में, मेवाड़ की सीमा के निकट) था। कीर्तिपाल (कीतु) ने जालीर का राज्य छीनने तथा खतंत्र राजा बनने के पीछे मेवाड़ का राज्य छीना हो ऐसा अनुमान होता है क्यों कि उपर्युक्त कुंभलगढ़ के शिलालेख में उसकी 'राजा कीतु' लिखा है।

जालीर से मिले हुए वि० सं० १२३६ (ई० स० ११८२) के शिलालेख के से पाया जाता है कि उस संवत् में कीर्तिपाल (कीतु) का पुत्र समरसिंह वहाँ का राजा था, अतएव कीर्तिपाल का उस समय से पूर्व मरना निश्चित है। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि उसने जालीर तथा मेवाड़ के राज्य वि० सं० १२१८ और १२३६ (ई० स० ११६१ और ११८२) के बीच किसी समय छीने थे।

मेवाड़ ग्रीर बागड़ (डूंगरपुर राज्य) के राजा सामंतिसंह के राजत्वकाल के हो शिलालेख हमें मिले हैं जिनमें से एक डूंगरपुर राज्य की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत गाँव के देवी के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुग्रा वि० सं० १२२८ (ई० स० ११०२) फाल्गुन सुदि ७ का २१ है ग्रीर दूसरा डूंगरपुर राज्य में

१६. एपिग्राफिश्रा इंडिका, जि॰ ६, पृ॰ ६८-७०।

२०. " " जि. ११, पृ० ४३-४४।

२१. संवत् १२२८ वरिखे वर्षे ) फालुन (फाल्गुन) सुदि ७ गुरौ श्रीश्रं विकादेवी (ब्यै) महाराजश्रीसामंत्रसिंघदेवेन सुवर्न (र्ण) मयकलसं (शः) प्रदत्त (त्तः).....

सोलज गाँव से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर बोरेश्वर महादेव के मंदिर की दीवार में लगा हुन्रा वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) का २२ है। इन लेखें। से निश्चित है कि सामंतिसंह वि० सं० १२२८ से १२३६ (ई० स० ११७२ से ११७-६) तक जीवित था श्रीर जालीर के चौहान राजा कीर्तिपाल (कीतु) का समकालीन था। उपर्यक्त सामंतिसंह के दो शिलालेखों में से बोरेश्वर के मंदिर का लेख तो खास इंगरपुर राज्य में ही है परंतु जगत के मंदिर का लेख मेवाड राज्य के छत्पन ज़िले से संबंध रखता है। इस समय छत्पन का इलाका मेवाड में है परंतु पहले वह भी बागड़ का ही हिस्सा था, क्योंकि बागड़ के श्रर्थ्या गाँव से मिले हुए वहां के परमार राजा चामुंडराज को वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७६) को शिलालेख में उक्त राजा के बनवाए हुए मंडनेश ( मंडलेसर ) के मंदिर के निर्वाह के लिये जो जो कर लगाए गए थे उनमें उच्छपनक ( छप्पन ) के महाजनें। के प्रत्येक घर पर चैत्री [पूर्णिमा] को एक द्रम्म तथा पवित्री [ चतु-र्दशी ] को एक द्रम्म का कर भी थारे । यदि छएपन का ज़िला उस समय बागड़ के ग्रंतर्गत न होता तो राजा चामुंडराज वहां के महाजने। पर कोई कर न लगा सकता था। छप्पन का इलाका बहुत पीछे से मेवाड़

२२ राजपूताना म्यूजिश्रम्, श्रजमेर, की सन् १६१४-१४ की रिपोर्ट, पृ० ३, ७।

२३. तच्छो(था)च्छपनके तेन विणाजां प्रतिमंदिरं। चैत्रयां द्रम्मः पवित्र्यां च द्रम्म एकः प्रदापितः॥ ७३॥

श्रर्थूणा का शिलालेख ( श्रव तक छपा नहीं है )।

पित्री का अर्थ पित्रतारोपण की तिथि है। विष्णु का पित्रतारोपण एका-दशी को तथा शिव का चतुर्दशी की होता है। पित्रतारोपण अर्थात् पित्रत्र (रेशम श्रादि के डोरक) चढ़ाए जाने का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

के ग्रधीन हुआ है। सामंतिसंह के उक्त दोनों लेखों से पाया जाता है कि वि० सं० १२२८ से पूर्व हो वह मेवाड़ का राज्य खो चुका था ग्रीर बागड़ में राज्य करता था। ड्रंगरपुर की ख्यात में लिखा है कि सामंतिसंह के पीछे उसका पुत्र सीहड़देव के बागड़ का राजा हुआ। सीहड़देव के शिलालेखों में से सब से पहला वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) का १ उपर्युक्त जगत गाँव के देवी के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है जिससे निश्चित है कि सामंतिसंह का देहांत वि० सं० १२३६ और १२७७ (ई० स० १०७६ और १२००) के बीच किसी समय हुआ होगा।

उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं की वंशावली में सामंतिसंह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारिसंह का और उसके पीछे कमशः मधनिसंह (महण्यसिंह), पद्मिसंह, जैत्रसिंह (जयंतिसंह, जयतल), तेजिसंह, समरिसंह धीर रह्मिंह तक रावल शाखा की वंशावली मिलती है। सामंतिसंह के पीछे के तीन राजाओं अर्थात् कुमारिसंह, मधनिसंह और पद्मिसंह का कोई शिला-

२४. कविराजा श्यामलदासजी ने श्रपने 'वीरविनाद' के डूंगरपुर के इति-हास (खंड दूसरा, पृ० १००१) में श्रीर मेजर श्रिक्त् ने 'डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटिश्रर' (टेबल संख्या २१) में सामंतिसंह के पीछे सीहड़दे (सिहड़ी) का राजा होना तो लिखा है परंतु उन दोनेंं ने माहप की डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मानकर उसके पीछे क्रमशः नरवम्मा, भालु श्रीर केसरीसिंह का होना तथा उस (केसरीसिंह) के बाद सामंतिसिंह का होना माना है जो सर्वथा श्रसंभव है, क्योंकि उनके हिसाब से सामंतिसिंह का समय ई० स० की १४ वीं शताब्दी के श्रंत या १४ वीं के प्रारंभ के श्रासपास स्थिर होता है, जब कि उसके शिलालेख उसका वि० सं० १२२८ श्रीर १२३६ (ई० स० ११७१ श्रीर १९७६) में जीवित होना प्रकट करते हैं।

२४. संवत् १२७७ वरिषे ( वर्षे ) चैत्र श्रुदि १४ सेामदिने.....महाराज ( रानुल श्रीसी[ह]डदेवराज्ये.....

जगतगांव का लेख (श्रप्रकाशित)

लेख अब तक नहीं मिला है परंतु जैत्रसिंह के समय के दी लेख वि० सं० १२७१९६ और १२७६९७ (ई० स० १२१४ और १२२२) के मिल चुके हैं और उसके राजत्वकाल की इस्तिलिखित पुस्तकों से वि० सं० १३०६९८ (ई० स०१२५२) तक उसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजिसिंह के समय के दो शिलालेख वि० सं० १३१७९९ और १३२४ (ई० स० १२६० और १२६७) के मिले हैं। तेजिसिंह के पुत्र समरिसंह के राज्यसमय के वि० सं० १३३० से १३४४ (ई० स० १२७३ से १२८७) तक के चार शिला-लेखों का मिलना और 'तीर्थकल्प' के अनुसार वि० सं० १३५६ (ई० स० १२६६) तक उसका जीवित रहना ऊपर बतलाया गया है। उसके पुत्र रत्नसिंह का वि० स० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा जाना निश्चित है।

हूंगरपुर की ख्यात तथा वहां के शिलालेखों में वहां के राजाओं की नामावली सामंतिसंह से प्रारंभ होती है और उसके पीछे क्रमशः सीहडदे (सीहड़देव), देदू (देवपाल) और बरिसंघदेव (बीरिसंहदेव) का राजा होना लिखा मिलता है। इनमें से सामंतिसंह के वि० सं० १२२८ और १२३६ (ई० स० ११७१ और ११७६) के शिलालेख मिले हैं। सीहडदेव के दे। शिलालेखों में से पहला उपर्युक्त

२६. यह लेख मेवाड़ के प्रसिद्ध एकिंगजी के मंदिर में एक स्तंभ पर खुदा है (भावनगर इंस्क्रिप्शंस्, पृ० ६३, टिप्पण् )।

२७. यह लेख मेवाड़ के नांदेसमा गांव में सूर्य के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है ( श्रब तक छुपा नहीं है )।

२म. पीटर्सन की हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की खोज की तीसरी रिपार्ट, पृष्ठ १३०; एपिप्राफिया इंडिका, जि॰ ११, पृ० ७४।

२६. यह लेख चित्तीड़ के निकट के घाघसा गाँव की एक टूटी हुई बावली में लगा हुआ मिला, जहां से उठाकर मैंने उसे उदयपुर के विक्टोरिया हाली के म्यूज़ियम् में सुरिचत किया है।

वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) का जगत गाँव का है तथा दूसरा हूंगरपुर राज्य के भैकरोड़ गाँव को पास को देवी को मंदिर की दीवार में लगा हुआ वि० सं० १२-६१ (ई० स० १२३४) पौष शुदि ३ का ३० है, जिसमें उसकी राजधानी बागड़ का वटपद्रक (बड़ौदा) लिखी है। देव पाल ( देवू ) का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला परंतु उसके उत्तरा-धिकारी वीरसिंहदेव (बरसिंघदेव) का एक दानपत्र वि० सं० १३४३ (ई० स० १२८६) वैशाख सुदि १५ रविवार का मिला है जिसमें उस का निवासस्थान (राजधानी) बागड़ का वटपद्रक (बड़ौदा) लिखा है। वह दानपत्र महाराजकुल (महारावल) श्रीदेवपालदेव के श्रेय के लिये भूमिदान करने के संबंध का ही है जिससे यह माना जा सकता है कि देवपालदेव (देदू) का उत्तराधिकारी वीरसिंहदेव (बर-सिंघदेव ) या, जैसा कि इंगरपुर की ख्यात में लिखा मिलता है । देवपाल-देव (देदू) का दूसरा लेख बागड़ की उस समय की राजधानी बड़ौदे के एक शिवमंदिर के कोने में रक्खी हुई एक ही पाषाण की बनी हुई जल भरने की कुंडी पर ख़ुदा है जो वि० सं० १३४६ (ई० स० १२-६२) वैशाख बदि ३ शनिवार ३२ का है।

ऊपर लिखे हुए चदयपुर ग्रीर डूंगरपुर राज्यों के राजाग्रों के

३०. संवत् १२६१ वर्षे । वैशाष (ख) शुदि ई रवौ । वागडवद्द(ट)पद्रके महाराजाधिराजश्रीसीहडदेवविजयोदयी ।......

भैकरोड का लेख ( अप्रसिद्ध )

३१. संवत् १३४३ वर्षे । वैशाष (ख) शु० १४ रवावश्रेह । वागडवटपद्रके महाराजकुळ श्रीवि(वी)रिसंहदेवकल्याणविजयराज्ये....... महाराजकुळश्री देवपाळदेवश्रेयसे.....( यह दानपत्र अजमेर के राजपूताना म्यूज़ियम में सुरिचत है) ।

३२. संवत् १३४६ वर्षे वैशाख सुदि ३ शनौ महाराजकुळश्रीवि(वी)रसिं-इनेवकल्याणविजयराज्ये महाप्रधानपंच०श्रीवामणप्रतिपत्तौ......... बड़ौदे का लेख, श्रप्रकाशित )।

शिलालेखादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिंह से लगाकर समरसिंह तक के राजाओं का राज्य रहा उस समय बागड़ (डूंगरपुर) के राज्य पर सामंतसिंह से लगा कर वीरसिंहदेव तक के राजा हुए जैसा कि नीचे वंशवृत्त में बतलाया गया है—

चेमसिंह ( मेवाड़ का राजा )

हूंगरपुर की शाखा

सामंत्रसिंह (वि० सं० १२२८-१२३६)
सीहडदेव (वि० सं० १२७७-१२६१)
प्रात्मिंह

वीरसिंहदेव (१३४३-१३४६)

जैत्रसिंह (वि० सं० १३६०-१३२६)

तेज्ञसिंह (वि० सं० १३६०-१३२६)

समरसिंह (वि० सं० १३६०-१३२६)

मुंहणीत नैयासी ने समतसी (सामंतिसंह ) का बड़ौदे में जाकर वहां अपना राज्य करना लिखा है जो यथार्थ है, क्यों कि सीहड़देव के मैकरोड़ के शिलालेख एवं वीरसिंहदेव के दानपत्र से ऊपर बतलाया जा चुका है कि वीरसिंहदेव तक बागड़ (डूंगरपुर) के गुहिलवंशी राजाओं की राजधानी बड़ौदा ही थी। जब वीरसिंहदेव के पाते डूंगरसिंह ने डूंगरपुर शहर बसाकर उसकी अपनी राजधानी बनाया तब से बागड़ के राज्य का नाम उसकी नई राजधानी के नाम पर से 'डूंगरपुर' प्रसिद्ध हुआ। फिर वहां के रावल उदयसिंह ने, जो मेवाड़ के प्रतापी महाराया संप्रामसिंह (सांगा) के सहायतार्थ बादशाह बाबर के साथ की खानवा (भरतपुर राज्य में बयाने के निकट) की लड़ाई में मारा गया, अपने जीतेजी बागड़ (डूंगरपुर) के राज्य के दे। हिस्से कर पश्चिमी हिस्सा अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को ग्रीर पूर्व का अपने दूसरे पुत्र

जगमाल को दिया। पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर रही श्रीर जगमाल की बांसवाड़ा हुई।

उत्पर के वंशवृत्त में दिए हुए मेवाड़ तथा डूंगरपुर के राजाओं के निश्चित संवतें। से स्पष्ट हैं कि डूंगरपुर का चै। या राजा वीरसिंहदेव मेवाड़ के समरसिंह का समकालीन था। ऐसी दशा में माहप का, जिसको 'राजप्रशस्ति' तथा कर्नल टॉड ने समरसिंह का पात्र छीर 'वीरविनोद' के कर्ता ने प्रपात्र वतलाया है, डूंगरपुर (बागड़) के राज्य का संस्थापक होना सर्वधा ध्रसंभव है।

हुंगरपुर के राज्य का संस्थापक मेवाड के राजा चेमसिंह का ज्येष्ठ पुत्र सामंतिसंह हुआ। जब उससे मेवाड़ का राज्य जालीर के चीहान राजा कीर्तिपाल (कीतु) ने छीन लिया तब उसने वि० सं० १२२८ (ई० स० ११७१) से कुछ पूर्व बागड में पहुँचकर चैारसीमल को मारा धीर उसकी राजधानी बडीहा छीनकर वहां अपना नया राज्य जमाया। फिर वह तथा उसके वंशज वहीं रहे श्रीर मेवाड़ का राज्य पीछा ले न सके। उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने ध्रपने बाहुबल एवं गुजरात के राजा की सहायता से कीर्तिपाल (कीतु) की मेवाड़ से निकालकर अपना पैतृक राज्य लौटा लिया (न कि सामंतिसंह ने खुशी से उसकी दिया, जैसा कि नैयसी खिखता है), स्रीर वहां उसका तथा उसके वंशजों का राज्य बना रहा। वि॰ सं॰ १३६० (ई॰ स॰ १३०३) में अलाउदीन ख़िलजी ने कुमारसिंह के वंशधर ग्रीर मेवाड़ के रावलशाखा के ग्रंतिम राजा रत्नसिंह को मारकर चित्तौड़ का क़िला जो मेवाड़ की राजधानी था, छीन लिया श्रीर मेवाड़ का राज्य मुसलमानों के श्रिधकार में चला गया परंतु वे इतने दूर के राज्य की अधिक समय अपने ष्पिधकार में रख न सके, जिससे उन्होंने जालीर के चौहानों के राज्रित वंशधर राव मालदेव की उसे दे दिया। फिर सीसोदे की राणा शाखा के वंशज राणा हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह

कर छल के साथ चित्तीर का किला छीन मेवाड़ पर सीसी-दियों का राज्य जमाया । तब से उसके वंशज वहां के स्वामी चले ग्राते हैं।

मेरे इस लेख की पढकर राजपूताने के इतिहास से प्रेम रखने वाले अवश्य यह शंका करेंगे कि 'राजप्रशस्ति', 'वीरविनेाद', टॉड के 'राजस्थान' तथा असीकन के 'इंगरपुर राज्य के गैज़ेटिअर' में मेवाड के रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे करणसिंह और उसके पुत्रों (माहप और राहप) का राजा होना लिखा है उनमें से किसी का भी इस लेख से मेवाड या बागड का राजा होना पाया जाता ते। क्या वे सब के सब नाम बिलक्क ही कृत्रिम हैं ? यिह ऐसा नहीं है तो उदयपुर श्रीर डूंगरपुर के राजाश्रों की वंशाविलयों में उनके लिये कोई स्थान है या नहीं ? इस शंका के समाधान में मेरा यह कथन है कि वे रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे नहीं किंतु उनसे बहुत पहले हुए। उनमें से कर्णिसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य हुआ परंतु माहप श्रौर राहप के लिये न ते। मेवाड़ के श्रीर न डूंगरपुर के राजाग्रीं की नामावली में स्थान है, क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अर्थात् सामंतवर्ग में है। मेवाड़ की जिस छोटी शाखा में वे हुए वह 'राणा' शास्त्रा है श्रीर उसकी जागीर का मुख्य स्थान 'सीसोदा' गाँव होने से उस शाखा वाले 'सीसोदिये' कहलाए हैं। मेरे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर (जोधपुर राज्य के गोड़-वाड़ ज़िलों में सादड़ी गाँव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मंदिर के महाराणा कुंभकर्ण के समय के वि० सं० १४-६६ (ई० स० १४३-६) के शिलालेखं वे में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रयसिंह लिखा है उसी का नाम उसी महाराणा कुंभकर्ण के समय के बने हुए 'एक-लिंग माहात्म्य' में 'कर्ण' (कर्णसिंह) दिया है और साथ में यह भी लिखा है कि ''उस (कर्णसिंह) से देा शाखाएँ, एक 'रावल' नाम की

३३. भावनगर इन्स्किप्शंस्, पृ० ११४।

#### इंगरपुर राज्य की स्थापना ।

श्रीर दूसरी 'राणा' नाम की, फर्टो। 'रावल' शाखा में जितिसंह (जैतसिंह), तेजसिंह, समरसिंह श्रीर रह्मसिंह हुए श्रीर 'राणा' शाखा में
राहप, माइप श्रादि हुए श्रीर 'राणा' शाखा में
राहप, माइप श्रादि हुए श्रीर 'राणा' शाखा में
सिंह (करणसिंह) एक ही राजा के दे। भिन्न नाम हैं श्रीर महाराणा
कुंभकर्ण के समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप श्रीर माहप का
समरसिंह या रह्मसिंह के पीछे नहीं किंतु जैत्रसिंह से भी पूर्व होना
माना जाता था। इस जटिल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहासलेखकों को बड़े चकर में डाला, श्रिवक सरल करने के लिये शिलालेखादि से मेवाड़ की 'रावल' तथा 'राणा' शाखाश्रों का रणसिंह
(करणसिंह) से लगा कर राणा हम्मीर तक का वंशवृत्त नीचे दिया
जाता है—

राणा कुंभा के समय का एकलिंग-माहात्म्य, राजवर्णन श्रध्याय,

३४ यथ कर्णभूमिभर्तुः शाखाद्वितयं विभाति भूकोके ।
एका राउठनाम्नी राणानाम्नी परा महती ॥१०॥
श्रवापि यां ( यस्यां ? ) जितसिंहस्तेजःसिंहस्तथा समरसिंहः ।
श्रीचित्रकृटदुर्गेऽभूवन् जितशत्रवो भूपाः ॥ ११॥
तेजःसिंह का वर्णन ॥१२॥...
समरसिंहस्तस्य पुत्रः ॥१३-६=॥...
स रस्नसिंहं तनयं नियुज्य०॥६६॥ ( देखो जपर, टिप्पण ६ )
श्रपरस्यां शाखायां माहपराहप्रमुखमहीपाठाः ।
यद्वंशे नरपतयो गजपतयः छत्नपतभाऽपि॥ ७०॥
श्रीकर्णे नृपतित्वं मुक्त्वा देवेइता (?) भथ प्राप्ते।
राण्य्वं प्राप्तः सन् पृथिवीपतिराहपा भूषः ॥७१॥

# नागरीप्रचारिणी पत्रिका।



३४. इस वंशवृत्त में चेमिसंह से लगाकर समरिसंह तक के रावल शाखा के राजाश्रों के नाम श्रावू के वि० सं० १३४२ के श्रीर राणपुर के वि० सं० १४६६ के शिलालेखों के श्राधार पर दिए हैं। रलसिंह का नाम कुंभलगढ़ के वि० सं० १४१७ के शिलालेख से लिया गया है।

३६. करणिसंह श्रीर राहप से छगाकर हम्मीर तक के नाम 'वीरविनाद' के श्रनुसार दिए हैं। ये नाम भाटों की पुस्तकों एवं सीसोदिया शाखा के मेवाड़ के राजाश्रों के शिछालेखों में भी मिछते हैं। कहीं दे। तीन नाम कम दिए हैं

स० १४६०) के कुंभलगढ़ के लेख से पाया जाता है कि रावल रत-सिंह के समय चित्तींड़ पर मुसलमानों (ग्रालाउद्दीन ख़िलजी) का हमला हुन्रा जिसमें राणा लखमसी (लदमणसिंह, भड़लखमसी, गढ़ी लच्मणसिंह) वीरता से लड़कर अपने सात पुत्रों सहित मारा गया। इससे रावल रत्नसिंह ग्रीर राणा लच्मणसिंह का समकालीन होना निश्चित है। ऐसी दशा में रागा लदमणसिंह के १०वें पूर्वपुरुष करणसिंह (रग्रसिंह) का रावल रत्नसिंह का उत्तराधिकारी होना कैसे संभव हो सकता है ? 'वीरविनोद' से पाया जाता है कि "लच्मणसिंह का उयेष्ठ पुत्र अरिसिंह भी उसी लड़ाई में मारा गया और केवल अजय-सिंह घायल होकर बचा। उस समय अरिसिंह का पुत्र हम्मीर बालक या, जिससे वह (श्रजयसिंह) राणाश्रों के अधीन इलाके का स्वामी बना परंतु उसने भ्रपने अंतिम समय भ्रपने पुत्र की नहीं किंतु इम्मीर की, जो वास्तव में हकदार था, अपना उत्तराधिकारी नियत किया। इम्मीर ने मालदेव से चित्तींड़ का क़िला छल से छीना और क्रमशः सारे मेवाड़ पर भ्रपना राज्य जमा लिया। वि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४) में उसका देहांत हुआ।"

यब यह जानना भी धावश्यक है कि उपर्युक्त इति हांसलेख कों ने रावल समरिसंह से के और रल्लिंह से १० पीढ़ी (पुरत) पहले होनेवाले करणिसंह (रणिसंह) का समरिसंह या रल्लिंह का उत्त-राधिकारी होना कैसे मान लिया ? अनुमान यह होता है कि उन्होंने बड़वें (भाटें) की पुस्तकों को प्रामाणिक समम्भ कर उनके अनुसार लिख दिया है परंतु पुरातत्त्व-अनुसंधान की कसीटी पर भाटों की पुस्तकों ई० स० की १४ वीं शताब्दी के पूर्व के इति-हास के लिये अपनी विशुद्धि सर्वथा प्रकट नहीं कर सकतीं, क्यों कि उनमें उस समय के पूर्व की वंशाविलयाँ बहुधा कृत्रिम पाई जाती हैं और शुद्ध नाम बहुत कम मिलते हैं एवं उनमें १४ वीं शताब्दी के पूर्व के जो कुछ संवत् मिलते हैं वे भी विश्वास के योग्य नहीं हैं। भाटों को रावल समरिसंह के चौहान पृथ्वीराज के सहाय-

तार्थ वि० सं० ११५८ में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में मारा जाना 'पृथ्वीराजरासे' में लिखा हुआ मिल गया और राषा हम्मीर की मृत्यु का संवत् भी उनकी ज्ञात था। इन दोनों घटनाओं के बीच बड़ा अंतर था जिसकी पूरा करने के लिये उन्हेंने, रावल रक्ष-सिंह का नाम एवं राणा शाखा के फटने का वास्तविक हाल मालूम न होने से, समरसिंह के पीछे कर्णसिंह (रणसिंह) का राजा होना तथा उसके पीछे राहप से लगाकर हम्मीर तक के सीसोदे की राणा शाखा के सब सामंतें का एक दूसरे के बाद मेवाड़ (चित्तींड़) का राजा होना लिख दिया और उनके लिये मनमाने संवत् धरकर संवतें का हिसाब भी कुछ कुछ बिठला दिया।

'राजप्रशस्ति' के कर्ता को मेबाड़ का पुराना हाल भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखना पड़ा जिससे उसने समरिसंह का पृथ्वीराज चौहान का बहनोई होना तथा शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में मारा जाना लिख दिया और उसके प्रमाण के लिये भाषा के रासा नामक पुस्तक' (पृथ्वीराज-रासा) की दुहाई दे दी। फिर कर्ण की उसका उत्तराधिकारी एवं उसके दे। पुत्रों से बड़े माहप को इंगरपुर का भीर छोटे राहप को मेवाड़ का राजा मान लिया।

कर्नल टॉड को पृथ्वीराज के मारे जाने का ठीक संवत् मालूम हो गया था जिससे उन्होंने 'पृथ्वीराजरासे' के संवत् ११५८ की न मानकर वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६२) में समरसिंह का देहांत मान लिया ग्रीर चौहानों के भाटों के दिए हुए संवतों में करीब १०० वर्ष का ग्रंतर होना लिख दिया। परंतु उसके बाद के वृत्तांत के लिये ते। कर्नल टॉड को भाटों की पुस्तकों का ही ग्राधार रहा जिससे उसने समरसिंह के पीछे उसके पुत्र कर्मा का चित्तीड़ की गदी पर बैठना, उसके पुत्र माहप का इंगरपुर जाना तथा राहप का सोनगरों से चित्तीड़ लेना लिख दिया।

कविराजा श्यामलदासजी ने ऐतिहासिक शोध में श्रीर भी उन्ति की श्रीर जब उनको रावल तेजसिंह का वि० सं० १२२४ (ई० सें०

११६७) का एवं समरसिंह के वि० सं० १३३५, १३४२ स्नार १३४४ (ईo सo १२७८, १२८५ श्रीर १२८७) के शिलालेख मिल गए तब व उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ रावल समरसिंह के मारे जाने की बात को निर्मल बतलाकर समरसिंह का वि० सं० १३४४ (ई० स० १२८७) तक जीवित रहना प्रकट किया। फिर फारसी तवारीखों के भाधार पर समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा जाना भी खिखा। उनका शोध इससे आगे न बढ़ सका और राणा शाखा वास्तव में कब और कहां से फटी यह उन्हें मालूम न हो सका जिससे भाटों की पुस्तकों, 'राजप्रशस्ति' तथा कर्नल टॉड के 'राजस्थान' पर ही निर्भर रह कर रत्नसिंह के बाद उसके पुत्र करणसिंह (कर्ण) का राजा होना, उसके बड़े पुत्र माहप का इंगरपुर जाना तथा छोटे राहप का मेवाड़ का राजा होना मानकर ऊपर दिए हुए वंशवृत्त के अनुसार करणसिंह से लगाकर हम्मीर तक की वंशावली (रत्नसिंह के पीछे) भ्रपने 'वीरविनोद' में दे दी। उनको यह भी ज्ञात था कि रत्नसिंह का देहांत वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में, हम्मीर का वि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४) में हुआ भीर इन दोनों घटनाग्रों के बीच केवल ६१ वर्ष का ग्रंतर या जिसमें करणसिंह से लगाकर हम्मीर तक की १३ पीढ़ियाँ (पुरतें) मानना पड़ती हैं जिसके लिये समय बहुत कम है परंतु ग्रीर कोई साधन न द्दोने से यही कहना पड़ा कि ये सब राजा चित्तौड़ लेने के उद्योग में थोड़े ही समय में लड़कर मारे गए। उनके देहांत के पीछे जब प्राचीन शोध का कार्य अधिक हुआ, कई नए लेखें का पता लगाया गया, त्रावू, कुंभलगढ़ त्रादि मेवाड़ के तथा डूंगरपुर राज्य के सैकड़ों शिलालेखादि एवं महाराणा कुंभकर्ण के समय का बना हुआ 'एकलिंग-माहात्म्य' पढ़ा गया तभी डूंगरपुर राज्य का वास्तव में संस्था-पक कीन हुन्ना एवं मेवाड़ के राजवंश की राखा शाखा कुब धीर कहाँ से फटी इसका ठीक पता चला जैसा कि ऊपर वतलाया गया है।

# ३-शेशुनाक मूर्तियाँ।

शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो प्रतिमाएँ। [ लेखक—पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी॰ ए॰, श्रजमेर।]

अञ्चित्राभग सौ वर्ष हुए, गंगा की बाढ़ का पानी उतर जाने पर, पटने से इचिए की स्रोर नदी तीर पर, बुकानन सहाराय को पत्थर की एक विशाल मूर्ति मिली। यह सिर समेत पुरुष की मूर्ति थी किंतु इसके हाथ पाँव खंडित स्रोर चेहरे के नाक स्रादि शुटित थे। ऊँचाई में

यह पूरे पुरुष के आकार की थी और कुछ भदी थी, सुकुमार शिल्प का नमूना न थी। दुपट्टा कंधे पर होकर पीछे की गया था। उस पर पीठ की स्रोर कंधे के पास कपड़े की सलवटों में कुछ प्रचर थे। मूर्ति को खोदकर बुकानन साहब के घर पर लाने-वाले मज़दूरों ने कहा कि कुछ वर्ष हुए देहात के दिचाया भाग में एक खेत में यह मूर्ति मिली थी श्रीर लोग इसे पूजने लगे, किंतु पहले दिन ही वहां पर भ्राग लग जाने से इसका पूजन अशुभ समभ कर लोगों ने इसका गंगा-प्रवाह कर दिया था। उसी स्थान पर एक धीर ऐसी ही मूर्ति की टाँगें पृथ्वी के बाहर निकल रही हैं भीर एक तीसरी मूर्ति को हाकिंस साहब उठवा से गए थे। उस स्थान पर जाकर बुकानन साइब ने देखा ते। ५०। ६० फुट लंबे ईटों को मकान को ध्वंसावशेष पाए। उनमें से ईट आदि तो लोग निकाल कर ले गए थे। खेादने पर पहली मूर्ति के समान, किंतु उससे मोटी भीर कुछ लंबी, दूसरी मूर्ति मिली। इसके पैर साबित तथा भुजाओं को जुळ श्रंश थे। सिर न या श्रीर बाएं कंधे पर चँवर बना हुआ था। जैन साधु भी ऐसा ही चँवर (भोगा) रखते हैं। मिस्टर बुकानन ने समभा कि मंदिर श्रीर उसकी मुख्य प्रतिमा नष्ट हो गई हैं, ये और-चारकों या पार्षइ देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। तीसरी मूर्ति मिस्टर बुकानन ने देखी ही नहीं। ये दोनों मूर्तियाँ डाक्टर टेलर के हाथ लग गई ग्रीर उसके भाई ने सन् १८२० ई० में इन्हें बंगाल की एशियाटिक सीसाइटी को भेंट कर दिया। वहां इनकी कुछ कृद्र न हुई, पिछवाड़े के बग़ीचे की भाड़ियों में ये बरसीं पड़ी रहीं। चालीस वर्ष पीछे इन पर बेगलर महाशय की दृष्टि पड़ी तब उसने उस समय के पुरातस्व विभाग के डाइरेक्टर सर ग्रलिगज़ेंडर किनंगहाम का ध्यान इनकी ग्रीर खैंचा। सन् १८७६ ई० में ये इंडियन म्यूज़ियम की भरहुत गैलरी में ऊँची चैकियों पर पधराई गईं। जेनरल किनंगहाम ने भ्रपनी पंद्रहवीं रिपोर्ट में इनका वर्णन किया। उस समय उसे याद भ्राया कि पटने शहर के बाहर श्रगम कुग्रां नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी मूर्ति है जो ढंग, हाथों के निवेश ग्रीर वेशिवन्यास में ठीक इन विशाल-काय मूर्तियों की सी है। श्रगम कुएँ के पास रहनेवाले प्रामीण उस पर नया सिर लगाकर उसे माता माई के नाम से पूजते थे। संभव है कि वह कभी वहीं कहीं मिल जाय। यदि हाकिंसवाली मूर्ति यही हो ते। तीन, नहीं चार, समानाकार मूर्तियां वहां से मिलीं।

जेनरल किनंगहाम ने उनकी बहुत ही चमकहार पालिश या जिला में पर ध्यान देकर उनके शिल्प संबंधी महत्त्व की समभा और प्राचीन हिंदू शिल्प के नमूनों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया। यह जिला मीर्य पालिश कहलाती है। मीर्यकाल से पहले की मूर्तियाँ तो उस समय मिली ही कहां थीं, मौर्यकाल के पीछे की चीज़ों में ऐसी सुंदर दर्पणाकार पालिश नहीं मिलती। खोजियों ने यह भी माना है कि यह पालिश हिंदुस्तान की अपनी उपज नहीं, पर्शिया (ईरान) के कारीगरों की लाई हुई है। इस विषय पर पीछे विचार किया जायगा।

जेनरल किनंगहाम ने इन्हें यचों की मूर्तियाँ माना और उनके पीठ पर के लेखें। को यों पढ़ा-

/ सिरवाली मूर्ति (१) पर ) यखे अचुसनिगिक [ अर्थात - अचुसनिगिक यच ]

(बिना सिर की मूर्ति (२) पर) यखे सनतनंद [ अर्थात् सनतनंद यच ]

किनंगहाम साहब के पीछे किसी ने इन मूर्तियों वा उनपर के लेखें। पर ध्यान नहीं दिया।

यों ये मूर्तियाँ सन् १८१२ में मिलीं, सन् १८७६ में उनका स्वरूप ज्ञात हुआ, किंतु उनका वास्तव विवरण सन् १६१६ में बाबू काशीप्रसाद जायसवाल ने किया। जायसवाल महाशय ने खूब विचार कर निर्णय किया है कि ये दोनों मूर्तियाँ शिश्चनाक वंश के दो महाराजाओं की हैं। बुकानन साहब ने जिस ईट के मकान का उल्लेख किया है वह शिश्चनाक राजाओं का देवकुल था। देवकुल क्या होते थे तथा भास के प्रतिमा-नाटक से उनके विषय में क्या जाना जाता है इस पर इसी ग्रंक में एक पृथक लेख पढ़िए। पहली (सिरवाली) मूर्ति शिश्चनाकों के देवकुल में से महाराज अज-उदयिन की है जिसने पाटलिपुत्र बसाया श्रीर जिसका समय ईसवी सन् पूर्व ४८६७ है। दूसरी (बिना सिर की) मूर्ति प्रसिद्ध विजेता सम्राट नंदिवर्धन की है जिसका समय ईसवी सन् पूर्व ४४६ से ४०६ है। लेख दोनों पर इस प्रकार हैं— (१) भगे अची छोनीधीशे (२) सपखते वट नंदि, या षपखेते वेट नंदि।

### दीदारगंज की प्रतिमा।

ता० १८ श्रक्त्बर सन् १-६१७ को पटने से पूर्व गंगातीर पर नसीरपुर ताजपुर हिस्सा खुई, या दीदारगंज कदम रसूल, में पक मुसलमान सज्जन की कोई बड़ा पड़ा पत्थर दिखाई दिया। खोदने से जान पड़ा कि वह एक मूर्ति की चैं। की थी। मूर्ति निकलते ही बाँस की छतरी बनाकर लोग उसे पूजने लग गए किंतुं कई उत्साही खोजियों के उद्योग से यह मूर्ति बचा कर पटना म्यूजियम में पहुँचा दी गई। विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल की मार्च १६१६ की संख्या में डाक्टर स्पूनर ने इस प्रतिमा के विषय में एक लेख लिखा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(१) दीदारगंज की मूर्ति । इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ।

## शैशुनाक मूर्तियाँ।

है। यह किसी चामरशाहियों स्त्री की प्रतिमा है जो किसी मंदिर या महल की देवमूर्ति या राजमूर्ति के दाहिने हाथ पर खड़ी हुई परिचारिका हो। साधारण परिचारिका के भूषण तथा शृंगार इतने अधिक नहीं होते। मूर्ति तथा चौकी मिलकर साढ़े छः फुट ऊँची है। मूर्ति तथा चौकी मिलकर साढ़े छः फुट ऊँची है। मूर्ति तथा चौकी चुनार के चकतेदार रेतीले पत्थर की एक ही शिला से गढ़ी हुई है। इस पर भी मौर्य काल की वही चमत्कारी पालिश है जो कहीं कहीं पानी या मैल के दागों से बिगड़ गई है, तो भी बाएं कंधे, दाहिने हाथ, जांघ और नंगी पीठ पर वही काँच की सी चमक विद्यमान है जिसे मौर्य काल ( और उसके पूर्व के ) शिल्पी ही चुनार के पत्थर पर ला सकते थे। अशोक के आज्ञास्तंभ सदा के लिये इस शिल्पकला यश के ध्वज के समान हैं।

हिंदुस्तान में जो मूर्तियाँ या प्रतिमाएं मिली हैं वे प्रायः पत्थर पर कोरकर ही बनाई हुई मिली हैं। कहीं कुराई से आकार, अंग, भूषण आदि अधिक उभरे हैं, कहीं कम; किंतु समूची मूर्ति ही तचण से प्रायः नहीं बनाई जाती है, पीछे पत्थर का आधार रख लिया जाता है। पिछला भाग पत्थर ही से चिपका रहता है। देवमूर्तियों में सहारे के लिये आभा, प्रभामंडल, तिकया, दंड या भुजा और जंघाओं के सहारे की आड़ी या खड़ी पत्थर की शिला रख ली जाती है। समूची मूर्तियाँ गुलाई में चारों तरफ से कोरी हुई, अंगरेज़ी स्टेच्यू के ढंग की, बहुत ही कम मिलती हैं। इंडियन म्यूज़ियम की दोनों विशालकाय (शिधुनाक) मूर्तियाँ, वेसनगर की स्त्री मूर्ति जो महाराजा सेंधिया ने वहां पर भेट की है, तेलिम मूर्ति, सांची की स्त्री-मूर्ति, मथुरा की परखम मूर्ति, और यह प्रतिमा—ये मूर्तियाँ ही सुडील गोल सब भ्रार से कोर कर बिना सहारे बनाई हुई मिली हैं। ऐसी बनावट में शिल्पो की कर्ष भीर भाव बताने की चतुराई पाई जाती है। ये सब मूर्तियाँ बहुत प्राचीन काल की एक ही शिल्प-संप्रदाय की होनी चाहिएँ।

यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है तो भी इसका आगा जितना अच्छा बना है पीछा तथा बगलें उतनी रमणीय नहीं। नीचे के भाग पर धोती की तरह एक ही वस्त्र पहनाया गया है। उसे सामने घनी चुनावट में समेट कर एक लंबी लांग के रूप में पैरां तक गिराया है। नितंब पर उसकी सलवट तथा जंघाओं पर उसकी मोड़ बहुत फबती है। वाएं नितंब पर एक मोरी है जिसमें होकर वस्त्र का एक छोर पीठ पर से टेढ़ा जाकर दाहिनी क्रहनी पर टिक कर बल खाता हुआ नीचे की स्रोर गिरा है। ऊपर का भाग नंगा है। दाहिने हाथ में चँवर बड़ी अच्छी धज से लिया हुआ है। भूषणों में एक पांच लड़ी की मेखला है। लिड़ियां पीछे की छितरी हुई हैं किंतु आगे एक ही जगह सिमट गई हैं और दो घंटी के से छल्लों में निकल कर लटकती लांग के नीचे आ गई हैं। छल्ले, संभव है, सोने के हों, किंतु मेखला की कड़ियां शकर-पारे के आकार के मूल्यवान पत्थरों की हैं। प्रत्येक नगीने की दोनों श्रीर गोल मनके हैं। गले में बड़े मीतियों की एक तिलड़ी है जिसकी ऊपर की लड़ कंठ से चिपकी हुई है; बाकी दोनों छातियों तक आई हैं। कंडल डमरु के ब्राकार के हैं, उनके नीचे के टोकन ब्रोंधे हैं। दाहिने हाथ में १४ चूड़ियाँ हैं ग्रीर कुहनी के पास उनके पीछे एक बड़ा कड़ा है। सिर पर मोतियों की लड़ें हैं जो ललाट पर एक गोल विंदे में सिमटी हैं और सिर पर भिन्न धारात्रों में जाकर सुंदर लटेंग के विशेष रुढि से गुंथे हुए केशपाश तक चली गई हैं। पैरेां में घुंवरू हैं। क्या वस्त्र, क्या भूषण, श्रीर क्या सिर चेहरे तथा नेत्रों के भाव, सब में प्रतिमा मनोहारिग्यी है। भावभंगी बहुत ही नैसर्गिक है। कुछ उभक्तन श्रीर चमरवाले हाथ का बल अच्छी तरह दिखाया है। श्राँख का कटाच ठीक वैसा ही है जैसा कुमराहर में उपलब्ध मौर्य काल के सिर में है। नंगे अंगों की बनावट बहुत चमत्कारियी है। नीचे तथा पीछे का भाग उतना अच्छा नहीं। पृथुजघना का कविसंकेत ठीक निवाहा नहीं गया।

वेश में बेसनगर की प्रतिमा की इससे समानता है। उसमें कौंधनी ऐसी ही है किंतु केशविन्यास ग्रीर तरह का है। यह ऐतिहा-सिक पालिश भी उसमें नहीं है तथा ग्रीर कई बातों में वह इससे भदी है। नीचे के भाग में उसमें भी यही न्यूनता है। ग्रंगों की बनावट में भरहुत गैलरी की (शेशुनाक) प्रतिमाएँ इसके समान नहीं किंतु भाव- गठन ग्रादि में यह दीदारगंज की चामरशाहिग्यी तथा शेशुनाक मूर्तियाँ एक ही शिल्प-संप्रदाय की हैं।

संभव है कि यह मूर्ति किसी गणिका की हो। बौद्ध जातकों (६।४३२) में उल्लेख है कि राजमहलों में मातृकाओं की सर्जीव-सहश्र प्रतिमाएँ रहा करती थीं। कीटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार (पृष्ठ १२३) मातृकाएँ एक प्रकार की दरवारी गणिकाएँ होती थीं जो स्पौहारों के अवसर पर राजचिद्ध (चामर, भृंगार आदि) लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होती थीं। चेमेंद्र की समयमातृका में ऐसी ही चतुर मातृका (गणिका, वारस्त्री) की कथा है। कवियों ने 'एतासामरविन्द-सुन्दरहशां द्राक् चामरान्दोलनादुद्रेल्लद्भुजविद्धकंकणक्तारः' तथा 'लीलावलयरणितं चामरप्राहिणीनां' का वर्णन किया है। यह विभूष्ण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगी जो किसी राजमहल के सहन में रक्खी गई होगी।

श्रस्तु। यह प्रतिमा भी 'मौर्य पालिश' के कारण यिचणी मानी गई। पटना म्यूज़ियम में इस पर यिचणी का टिकिट (लेबल) लगाया जाने लगा। जायसवाल महाशय ने सोचा कि भारतवर्षीय शिल्प में सांकेतिक व्यवहार यह है कि यचों तथा यिचणियों की नाक चिपटी और गाल की हिड्ड्याँ निकली हुई होती हैं। इस गोल दुड्डी तथा उभरे वच्चःस्थल को श्रार्यमहिला को यिचणी क्यों कहा जाता है ? तब किनंगहाम साहिब की दुहाई देकर कहा गया कि इंडियन म्यूज़ियम की भरहत गैलरी की विशालकाय प्रतिमाएं भी ते। उन पर के लेखों से यचों की सिद्ध होती हैं।

इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तियों पर के लेखें। की छापें को देखा तो उन पर यक्ष पद ही कहीं न था!

१ भोजप्रबन्धः। २ उद्भटः।

# नागरीप्रचारिग्गी पत्रिका। मूर्तियों का विवरण।

मूर्तियाँ मिरज़ापुर या चुनार के मटमैले रेतीले पत्थर की बनी हुई हैं। इन पर मौर्य पालिश है। जहां मूर्तियाँ पहले थीं वहां अवश्य अप्रिकोप हुआ होगा उसीसे रंग पीला पड़ गया है। इसी तरह के पत्थर पर ग्रशोक के स्तंभाभिलेख हैं ग्रीर ग्रशोककालीन प्रतिमाएँ भी इसी पत्थर की मिली हैं। उन सब पर भी यही उत्कृष्ट पालिश है। दोनों मूर्तियों के हाथ दूटे हैं। अज की मूर्ति में धोती के फूंदे तथा पैर पलस्तर से भद्दी तरह पुनः बनाए गए हैं। नंदि की मूर्ति के सिर ही नहीं है। अज के नाक आदि कुछ खंडित हैं। उसके दुहरी द्रड्डी है। बाल किसी विशेष शैली से पीछे की ग्रीर सँवारे हुए हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूँछ नहीं है। मूर्ति छ: फुट ऊँची है। नंदि की मूर्ति उससे कुछ ऊंची, गठीली श्रीर मोटी है। वर्त का अर्थ पीतल या लोहा होता है सो मूर्ति देखने से 'वर्तनंदि' नाम दृढ़ता के विचार से अन्वर्थ जान पड़ता है। प्रतिमार्श्रों में सजीवता है, जीव-सदृश कल्पना है। नीचे का वस्त्र धोती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिससे पैर दिखाई देते रहें। पीठ की स्रोर लगातार सलवटों की लहरों से धोती एड़ी तक दिखाई गई है। धे।ती के पीछे लांग या मोरी लगी हुई नहीं है। धेाती के उपर सलवटदार गुलाईवाला कमरबंद है जो धोती तथा मिरज़ई को सम्हाले हुए हैं। इस कमरबंद पर धोती के छोर की फूलदार घुलवाँ गाँठ है जिससे गुलाईदार पल्ले लटके हुए हैं। उनके सिरों पर फूंदे हैं। पल्ले तथा सिमटी धोती की बत्ती भीर फूंदे अच्छे बने हैं। ऊपर का वस एक चौड़ा दुपट्टा वा उत्तरीय है जो सामने बाँए कंधे के ऊपर से गया है। पेट पर वह जनेऊ की तरह पड़ा है। बीच में छाती पर दुपट्टे में एक गुलाईदार गांठ है। पीठ पर भी दुपट्टा तिरछी सलों में सिमटा हुआ गया है। बाँए कंघे पर से उसका पल्ला नीचे एड़ी तक चुनावटहार लंबाई में लटक रहा है। अज की बाँह पर अंगद ठीक वैसा ही है जैसा भरहुत स्तूप के कठहरे के राजाश्रों की मूर्तियों में है। नंदि के श्रंगद मकरमुख हैं, उनपर स्वर्णकारों के सांकेतिक बेल- 8





(१) श्रज-उद्यिन् की मूर्ति इंडियन प्रेस, लिमिटेड, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Handwar वर्तनंदि की मूर्ति

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



श्यज-उद्यिन् की मूर्ति [सामने से ] इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग।



वर्तनंदि की मूर्ति [ पीछे से ] •

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar बूटे हैं। अज को कानों में कुंडल हैं। दोनों में दुपट्टे के नीचे एक अधीवस्त्र मिरज़ई का सा होना चाहिए। मीटे निकले हुए पेट, कमर की त्रिबलि तथा नामि का विन्यास यही सूचित करते हैं। इस मिरज़ई की कंठी पर बुनगट के काम का हाशिया है। दोनों मूर्तियों में इसकी बूटेकारी न्यारी न्यारी है। गले में एक चांद या निष्क है। इस गहने की डोर पीछे बँधी हुई है और उसके फूंदे लटक रहे हैं। वैदिक राज्यामिषेक प्रकरण में भी ऐसे ही वस्त्र वर्णित हैं। जूतों का वर्णन प्राचीन काल से चला आता है किंतु मूर्तियों में नंगे पैर दिखाने का कदाचित् यह आशय है कि प्रजा राजा के पैरें को प्रजती थी\*। नंदि के कंधे पर एक चँवरी है।

# मौर्य पालिश और शिल्पकार।

कंधे पर से दुपट्टे का जो पल्ला नीचे तक लटका है उस पर सल-वट की समानांतर गहरी रेखाएँ हैं। उन रेखाओं के नीचे, कंधे के पास ही, लेख हैं। दुपट्टे की सलवट बनाने के पहले ही शिल्पी ने लेख के अचर खोदे थे। वस्त्र की रेखा अचरों की बचाकर गई है, उनके उपर से गई है, उनके रहते हुए बनी है। चतुर शिल्पी ने अचरों के रहते हुए भी वस्त्र की भंगी की नहीं बिगड़ने दिया। कनिंगहाम

राजस्य-प्रकरण में इतने वस्नों का वर्णन है—(१) तार्प्य। तार्प्य या चौम, तृपा या चमा नामक रेशेदार घास का बना हुन्ना एक तरह का सनिया या टसर होता था या जिसे बुनते समय तीन बार जल या घी से तर किया जाता था। यह भीतर का वस्न होता था जिस पर यज्ञपात्रों की मूर्तियाँ सुई के काम से काड़ी हुई होती थीं। (२) पांड्य कंबल, बिना रंगे जन का जपर का वस्न। (३) अधीवास, लबादा या चोगा। (४) उच्छीष, लंबी पगड़ी जिसे सिर पर लपेट कर दोनें छोर कमर की मोरी में या नामि के पास खोंसे जाते थे, कुछ लोग सिर पर ही लपेटते थे, नामि के पास नहीं खोंसते थे। [स्त्रियाँ भी उच्छीष वाँधती थीं क्योंकि एक जगह 'इन्द्राण्या उच्छीषः' कहा है ] इन चारों वस्नों को स्पक्त से गर्भरूप चत्र (चित्रयंत्व) के उल्ब, जरायु, योनि श्रीर नाभिनाल कहा है। (१) वराहचर्म के जूते। बिना केशवपनीय इष्टि किए वर्ष मर तक राजसूययाजी के। बाज न मुंडवाने चाहिएँ श्रीर गिदी पर भी जूते पहने ही बैठना चाहिए।

साहब इन मूर्तियों की अशोककाल की मानते थे किंतु लेख के अचरों को नवीन समभ कर उन्हें ईसवी सन् के आरंभ की कह गए। कल-कत्ता विश्वविद्यालय के भारतीय शिल्प के वाचक ध्ररुण सेन महाशय का मत है कि भ्रचर दुपट्टे की रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प-संबंधी विचार से मूर्तियां मीर्यकाल के पूर्व की हैं। मीर्यकाल के शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या अधःपात दिखाई देता है। इन प्रति-माओं में उस शिल्प का प्राचीन युग है। दोनों प्रतिमाएँ एक ही उस्ताद के हाथ की नहीं, तो भी दोनों कारीगर एक ही संप्रदाय के थे। केशों की आंकेतिक बनावट, पैरां का पारिभाषिक भद्दापन, सब इस शिल्परूढ़ि का पुरानापन सिद्ध करते हैं। मौर्य पालिश कहती है कि ये मूर्तियां मौर्यकाल के पीछे की नहीं हो सकतीं। लेख उसी समय के हैं जिस समय की प्रतिमाएँ हैं। लिपि मौर्यकाल से प्राचीन है, मौर्यलिपि की पूर्वज लिपि है। अतएव प्रतिमा तथा लेख, शिल्प तथा लिपिविचार से, मौर्यकाल के पहले के हैं। रहे पालिश श्रीर उसका ईरानी जन्म, सो यही दर्पणाकार चमकदार पालिश बाबू शर-चन्द्रदास ने जायसवाल महाशय की एक 'वज्र' पत्थर के दुकड़े पर दिखाई जो मौर्यकाल से भी बहुत प्राचीन है। शाक्यस्तूप के घियाभाटे के पात्र (पिपरावा पात्र) पर भी जो मौर्यों से पहले का है यही पालिश है। इन्हां मूर्तियों की प्राचीनता इस पालिश की प्राचीनता सिद्ध करती है। अतएव इस पालिश का जन्म हिंदुस्तान में, जहां वह 'वन्न' बना, मानना चाहिए, पर्शिया (ईरान) में नहीं।

#### चॅवरी ।

नंदि को कंधे पर चँवरी देखकर यह कहा जा सकता है कि यह राजा की मूर्ति नहीं है, किसी परिचारक या यच की है; किंतु यह

<sup>[</sup>देखो, शतपथ ब्राह्मण, १।३-४; मर्यादा, दिसंबर-जनवरी १६११-१२, में मेरा लेख ]। सूर्य की मूर्ति में घुटनों तक के फुजबूट होते हैं श्रीर सब देव-मूर्तियों के पाँव नंगे बनाए जाते हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शैशुनाक मृतियों पर के लेख।



(२) ग्रज-उदयिन् की मृति का लेख।



(३) वर्तनंदि की मृत्तिं का लेख।

इंडियन प्रेस, लिमिटेङ, प्रयाग।

साधारण नियम नहीं कि राजा चँवरी हाथ में न रक्खे या परिचारक ही चँवरी रक्खे। अर्जटां की गुफा में एक चित्र है जिसमें रानी थाली पर कमल रखकर एक राजा के सामने पेश कर रही है। यह राजा हंसजातक का राजा है क्योंकि सिंहासन पर हंस बने हुए हैं। उसके हाथ में चँवरी है। श्रीर भी कई राजाओं के चित्रों में हाथ में चँवरी है। एक सचित्र जैन रामायण में राजाओं के हाथ में चँवरियां बनी हुई हैं। मुसलमानी समय के चित्रों में हाथ में चँवरी देना एक सींदर्यकला थी। जैन यति चँवरी (पिच्छिका) हाथ में रखते थे।

#### लिपिविवेचन।

मूर्तियों की अशोक के समय की मानने को तैयार होकर भी जिन 'पीछे के', ईसवी सन् के प्रारंभ के आस पास के, अचरों के भरोसे जेनरल किनंगहाम ने पुरानी न समका था वे अचर विचार करने पर बड़े अद्भुत निकलें। हिंदुस्तान की प्राचीन लिपियों में जितने प्रकार के अचर मिले हैं उनमें से किसी शैलों से भी वे पूरी तरह नहीं मेल खाते। ये अति प्राचीन ब्राह्मी अचरों से भी प्राचीन रूप जान पड़े। इन अचरों का पढ़ना यही मानकर संभव हो सका है कि ये अशोक लिपि के अचरों के भी मूल अचर हैं, अर्थात जिन अपरि-स्फुट, अमसाध्य वर्गों का व्यवहार करते करते परिमार्जित होकर अशोक लिपि के सुढ़ोल अचर विकसित हुए हैं वे वर्ग्य ये ही हैं।

सिरवाला प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के अनुसार भगे ज्ञाची छोनी धी शे है। पहले दो अचर अलग खोदे हैं, माने। पदच्छेद किया है। दूसरे दो अचर कुछ बड़े हैं तथा यह जोड़ा भी पृथक है, माने। नाम होने के कारण न्यारा पद बनाया गया है। पहला अचर 'भ' है। यह कलम को तीन दफा उठाकर तीन रेखाओं से बना है, अशोकिलिपि का 'भ' दो ही रेखाओं से बनता है इसी से उसमें अपर की ओर नोक सी उठ गई हुई मिलती है। अर्थात यह 'भ' पूर्वरूप है, अशोकिलिपि का 'भ' मँजा हुआ है।

(८) काराज के छापे के लेखों से नकळ

दूसरा अत्तर 'ग' है। बाँई ब्रोर की रेखा के अंत में नोक है और दाहिनी ग्रोर की कुछ देढ़ी है। त्रशोकिलिप के 'ग' की दोनों रेखाएँ या तो कलम उठाए विना ही बनती हैं, या दोनों अंश सहज भीर समान बने होते हैं। भट्टिप्रोलु के लेख के 'ग' में दोनों रेखाओं में असमानता रह गई है। यों यह अत्तर भी अशोकलिपि के 'ग' का पूर्वरूप हुआ। तीसरे अचर 'ग्रा' को देखिए। इस प्राचीन रूप में दोनों कान बहुत विलग हैं। धीरे धीरे उनकी गुलाई घटी, वे पास पास ग्राए श्रीर दो रेखाश्रों से बननेवाला श्रशोकलिपि का 'अ' बन गया। चौथे अचर 'च' में यह विशेषता है कि इसकी खड़ी लकीर नीचे के अचरांश से पृथक रह कर आगे की बढ़ी हुई है। यह तीन रेखाओं से बना है। अशोकलिपि का 'च' दो ही रेखाओं से बना है—एक तो ऊपर की खड़ी रेखा, दूसरी नीचे के वर्ग की कलम बिना उठाए बनाती है। अशोक के गिरनार लेख में 'च' का एक नमूना इससे कुछ मिलता है। पुराने जाने हुए अचरें में यह 'च' ही मूर्ति के 'च' से मिलता है। पाँचवें तथा छठे अचर 'छ' तथा 'न' तीन तीन रेखाओं से बने हैं, अशोकिलिपि में वे दो दो रेखाओं से बने जान पड़ते हैं। इस 'न' तथा अशोक के समय के 'न' की समानता केवल दिखाई देने की है, वास्तव नहीं। सातवाँ भचर 'ग' नहीं हो सकता, 'ट' नहीं हो सकता (क्योंकि ये श्रचर स्थानांतर में इन्हीं मूर्तियों पर श्रसंदिग्ध मिलते हैं), ए नहीं हो सकता (क्योंकि ई की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है); यह अशोक लिपि के 'ध' का ही पूर्वरूप माना जा सकता है। उपर से दो रेखाएँ नीचे की श्रीर खींच कर नीचे एक श्राधार की रेखा उन दोनों की मिलाती हुई बनाने से यह तीन कलमें। से बना है। प्रशोक का 'ध' इसीका बिगड़ा या सुधरा रूप है जो एक सीधी तथा एक गुलाईदार रेखा से बनता है। भट्टिप्रोल के स्तूप का 'ध' इस 'भ' तथा प्रशोक के 'ध' का मध्यवर्ती रूप जान पड़ता है। श्रंतिम अत्तर 'श' है; यह तीन रेखाओं से बना होने से ईसवी चौथी शताब्दी का 'के' नहीं हो सकता

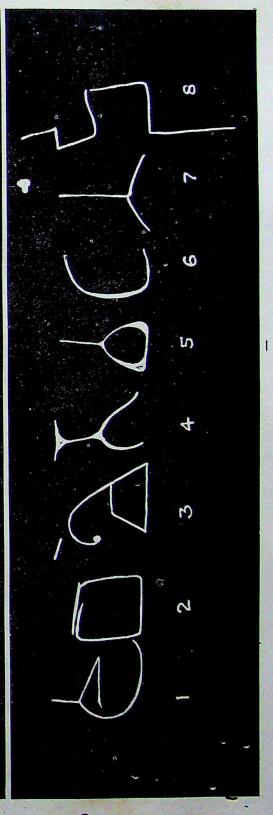





Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar यह भी भट्टिप्रोलु के 'श' तथा अशोकिलिपि के 'श' का पूर्वज है। उपर की मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी होती चली गई है, उपर का भाग बिलकुल न रह कर नीचे का अंश दोनों और की रेखाओं से लंबा हो। गया है। इस 'श' में ये रेखाएँ उपर की ओर हैं, किंतु पिछले रूपों में नीचे की और हैं।

बिना सिर की मूर्ति का लेख यह है—सपखते वट नंदि या षपखेते वेट नंदि।

पहला अचर 'ख' का पुराना रूप हो सकता है किंतु मूर्ति की कोहनी से ऊपर की सलवट तक एक पतली रेखा और है जो या ता पत्थर की दर्ज़ है, या सलवट का ही ग्रंश हो। उसे इस अचर का भाग न मानें तो यह 'स' है। इस भ्रचर के तीन ग्रंश हैं—एक तो भीतरी रेखा से नोक तक, दूसरा नोक से दूसरे अत्तर की आड़ी रेखा तक अर्द्धवृत्त, तीसरा नाक के ऊपर का सिरा। अशोकलिपि में स श्रीर ष दोनों द्विरेखात्मक वर्ग हैं, उनमें बिचली रेखा सीधी नहीं होती। वस्तुतः 'स', 'श', 'ष' में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न लिपि में। दूसरा अत्तर तीन भिन्न रेखाओं से बना है, एक दाहिनी श्रीर की सकीण रेखा अपर से नीचे को, दूसरी बांई श्रीर नीचे से अपर को, तीसरी आधार रेखा। यह बनावट 'प' की है, 'ल' की नहां। दाहिनी रेखा बाँई से कुछ छोटी है। ग्रशोकिलिप के 'प' के एक ही कलम से बनने से उसकी बाँई रेखा बहुत ही छोटी होती गई है। यह 'ब' भी हो सकता है। तीसरा अचर 'ख' है जो चार रेखाओं से चौखूंटा बना है, ऊपर को तुर्रा है। अशोकिलिपि में चारें खूंटें गुलाई पा जाती हैं जिससे चारें। रेखाओं का पृथक्त मिट सा जाता है। तुर्रा भी नीचे लटक आया है, उसकी नोक मिट गई है, मानों लिखना अधिक सरल और सहज हो गया है। चौथे अचर 'त' की दो टांगें हैं और ऊपर सिर भ्रालग जोड़ा है। अशोक के समय तथा पीछे के 'ता' दो ही देखाओं से बने हैं। पाँचवें अचर 'वा में बगलों की दोनों रेखाएँ कुछ गुलाई लिए हुए हैं। आधार रेखा आड़ी पृथक

है। उत्पर को खड़ी लकीर है। मिट्टिपोलु का 'व' इससे कुछ मिलता है। अशोकिलिपि का 'व' बिलकुल गोल हो गया है। एक वृत्त और दूसरी उत्पर की खड़ी रेखा, यों हो ही रेखाओं का बनता है। छठा अचर 'ट' अशोकिलिपि का है। सातवां 'न' पहली मूर्ति में भी है। अंतिम अचर तीन चार बार कलम उठाकर बनाया है। दिख्ली के अशोक लेख का 'द' इससे कुछ मिलता है, बाकी 'द' एक ही कलम से बनते थे।

मात्राग्रों में ए की मात्रा श्रचर की बांई श्रोर एक श्राड़ी या तिरही रेखा है (देखा गे, शो, खे, ते), यही मात्रा बढ़कर पीछे बंगला में बांई श्रोर श्रा गई, जैन पोथियों में पड़ी मात्रा हो गई श्रीर हिंदी में वर्ण के उपर चली गई। श्री की मात्रा वर्ण के सिर पर श्राड़ी रेखा है (देखा ची, छा, में सिरे की मुटाई। ते पर 'ए' की मात्रा 'श्री' की सी है)। इ की मात्रा वर्ण पर एक खड़ी रेखा (देखा दि) श्रीर ई की मात्रा दे खड़ी रेखाएँ हैं (देखा, नी, भी)। श्रमुखार (नं पर) स्पष्ट है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि पहले जो अचर तीन या अधिक रेखाओं से कलम उठाकर बनाए जाते थे, वे अशोकिलिपि में दो एक रेखाओं से बिना कलम उठाए बनने लगे। ये अचर आयाससाध्य हैं, अशोक के अचर अनायास बनते हैं। विकासक्रम में धीरे तथा अम से बननेवाले अचर (जैसे इन मूर्तियों के) पुराने होते हैं, गुलाईदार (घसीट या शिकसा) पीछे के। इन अचरों तथा अशोकिलिपि के अचरों में विकास का वहीं संबंध हैं जो अशोक के लेख तथा रुद्रदामन के लेखों में है।

यह संभव है कि मौर्यकाल के पहले दो तरह की लिपियाँ प्रच-लित हों, दोनों पहले की मूल बाढ़ी के रूपांतर हों। उनमें से एक के यूचर तो ईसवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी के ये ही हैं, दूसरी आगे चलकर मौर्यों की राजलिपि हो गई हो। उधर दिच्यी लिपि, मथुरा, प्रभासा, हाथीगुंका के लेखें के कई अचर इसी मूर्तियोंवाली लिपि के वंशज (६) महामहोपाच्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री की मूर्तियों का देख देख कर

(१०) मिस्टर ग्रीन की बनाई हुई संदिग्ध श्रच्रों की नकछ

बनाई हुई नक्ल

8 9 2

(8)

(RE)

इंडियन प्रेसे, लिमिटेड, प्रयाग

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हैं। मौर्य काल के पीछे एक ही काल की लिपियों में इतने अवांतर भेद मिलते हैं कि बिना दे। मूल लिपि माने ईसवी सन पूर्व तीसरी शताब्दी की एक ही मूल लिपि से वे सब निकले हें। यह मानना कठिन है। बौद्ध तथा जैन पुस्तकों में ब्राह्मी लिपि के साथ साथ ही पौक्तरसादी लिपि का भी नाम मिलता है। संभव है कि ये इन्हीं दोनों पुरामौर्य लिपियों के नाम हों।

लेखों का ग्रर्थ तथा उनकी भाषा।

भगे सचो छोनीधीशे का अर्थ 'भगवान (= एश्वर्ययुक्त) ध्यच (भ्रज) चोगि + प्रधीश (= पृथ्वीपति)' है। भगे वैदिक साहित्य में भाता है जिसका अर्थ संबोधन में ऐश्वर्ययुक्त स्वामी या महा-महिम प्रभु होता है। दूसरे लेख का अनुवाद यह होगा-'सर्वचेत्र [पति] या सर्विचिति [पति] वर्त नंदि'। सप को षप या सब पढ़ने से या वट को वेट पढ़ने से भी इन प्राकृत शब्दों की संस्कृत छाया सर्व और वर्त ही रहेगी। अर्थशास्त्र (पृष्ठ ३३८) में राज्य के अर्थ में सोच पद आया है। बौद्ध धर्मग्रंथों की पाली भाषा ही इन लेखें। की भाषा है। शैद्यनाक काल में वहीं राजभाषा रही हो यह प्रतीत होता है, संस्कृत नहीं। इस भाषा में 'ज' को 'च' हो जाता है (अजी का ख़चो)। वैयाकरणों ने इसे उत्तर-पश्चिमी प्राकृत अर्थात् राजकीय पाली का एक लच्चण माना है (जैसे प्राजन का प्राचन, अशोक लेखें में ब्रजन्ति का ब्रचन्ति। सर्व का सप होना भी पाली के भगुकूल ही है (जैसे मजावती का पजापति)। स का छ (सोगी का छोनी) भी पाली लेखां में बहुत मिलता है (जैसे सुद्र का खुद्दो)। चोणि + अधीश की संधि छोनीधीशे (संस्कृत चोण्यधीश) होना पाली व्याकरण से, सिद्ध है। भगे तथा चेत्र शब्दें का प्राचीन अर्थों में प्रयुक्त होना भाषा की प्राचीनता सिद्ध करता है।

## / इतिहास।

पुराणों में पाटलिपुत्र के श्रीष्ठनाक राजाओं की नामावली में नंदिवर्धन

का नाम है। इसमें नाम तो नंदि ही है, वर्धन विजयसूचक उपाधि है. नाम का ग्रंश नहीं, जैसे हर्ष के लिये हर्षवर्धन, अशोक का अशोकवर्धन। वायु, ब्रह्मंड तथा मत्स्य पुराणों में नंदि की उदयिन का पुत्र लिखा है। विष्णुपुराग में उदयिन को उदयाश्व कहा है। भागवत में नंदि को भ्राजेय भ्रथीत् अज का पुत्र लिखा है भ्रीर उदयिन् के स्थान पर अज नाम दिया है। उधर भ्रवंती की राजनामावली में प्रद्योतवंश के समाप्त होने पर नंदिवर्धन का नाम है। ये दोनों नंदि एक ही हैं, अर्थात् पाटिल पुत्र का नंदि ही श्रवंती (उज्जैन) का राजा भी हुआ। वहाँ पर वायु, ब्रह्मंड ग्रीर विष्णुपुरागों में उसके पिता का नाम भ्रजक या श्रज लिखा है। मत्स्यपुराण की एक पुरानी प्रति में श्रज की शैशुनाक कहा गया है। ध्रतएव कोई संदेह न रह गया कि शैधनाक नंदि के पिता उदयिन ग्रीर अवंती के नंदि के पिता अज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अज तथा उदयिन दोनों का अर्थ सूर्य होता है, इसीलिये मत्स्य-पुराण में प्रद्योतवंश के प्रसंग में इस राजा का नाम सूर्यक लिखा गया है। वायुपुराण में अवंती के वंश में नंदिवर्धन का पाठांतर वर्तिवर्धन भी मिलता है; वर्ति का प्राकृत रूप वट्टि या वटि होता है। मूर्ति के लेख से अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृत वट या वेट का संस्कृत रूप 'वर्त' होना चाहिए, वर्ति नहीं। पेाथियों की २३०० वर्ष की लेख-परंपरा में एक मात्रा की गड़बड़ चंतव्य है।

पुराणों में नंदि के पुत्र का नाम महानंदि या महानंद दिया है। उत्तरी बौद्ध प्रंथों में उसे नंद धीर महानंद लिखा है। जैन लोग नंद, उसके पिता, श्रीर पुत्र तीनों के लिये नंद नाम का ही व्यवहार करते हैं। खारनेल के लेख में भी नंद ही नाम दिया है। पुराणों में 'नंद राज्य' का काल १०० वर्ष दिया है जिसमें श्रमुरुद्ध के राज्य के ट, मुंख के द, नंदिवर्धन के ४०, महानंद के ३५ श्रीर महानंद के पुत्रों के द व सिमालित हैं। मुंड श्रीर श्रनिरुद्ध वर्तनंदि के माई थे। यो पुराणों में भी नादेवंश को नंदवंश कह दिया है। ये श्रीयनाक नंद थे, इनके पीछे जो संकर नंद हुए उन्हें नवनंद (नए नंद) कहा गया है। एक

## यह पुस्तक वितरित न का जाय श्रीयनाक मूक्तिएपी TO BE ISSUED ४५

जैन यंथ में जिस नंद को चंद्रगुप्त मीय ने हराया उसे नवनद कहा है।

श्रज-उदयिन का समय ई० पू० ४८३ से आरंभ होता है और
पुराणों के श्रनुसार ४४६ ई० पू० तथा बौद्ध लेखों के श्रनुसार ई० पू०
४६७ तक है। नंदि के राज्य का अंत पुराणों के श्रनुसार ४०६
ई० पू० है। श्रतएव प्रथम मूर्ति का काल ई० पू० ४६७ से ४४६ तक
है, तथा द्वितीय मूर्ति का ई० पू० ४०६ है, क्योंकि मूर्तियां राजाओं
के परलोकवास के पीछे देवकुल में स्थापित की गई होंगी।

जैन लेखें। में अवंती के इतिहास के वर्णन में नंद वंश का वर्णन करते समय पालक वंश के पीछे उदियन का राज्य करना लिखा है। पुराणों के अनुसार नंदि अवंती का विजेता मान लिया गया या इसिलये पौराणिक और जैन लेखें। में यह विसंवाद प्रतीत होता था। अब अज और उदियन की एकता स्थापित हो जाने से और पुराणों में शिश्चनाक अज का अवंती की वंशावली के अंत में नाम होने से यह भेद मिट गया। उदियन (अज) ने ही अवंती को जीतकर मगध का राज्य बंगाले की खाड़ी से अरब सागर तक फैलाथा और अवंती का जो आतंक शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे दूर किया।

प्रयोत वंश का ग्रंत विशाखयूप नामक राजा से हुआ। विशाख-यूप को ही ग्रार्थक गोपालक मानना चाहिए। भास तथा कथासरित्-सागर (त्रर्थात् बृहत्कथा) के ग्रनुसार वह प्रयोत का पुत्र था भीर मृच्छकटिक के ग्रनुसार वह पालक के प्रजापीड़न से विष्ठव होने पर राजा हुआ।

पुराणों में अवंती में अज का राज्यकाल २१ वर्ष और मगध में उदियन का राज्य ३३ वर्ष लिखा है। उदियन के राज्यकाल के १२ वें वर्ष (ई० पू० ४७१ के लगभग) अवंती के राजवंश का ग्रंत हुआ होगा। जैन वंशाविलियों के अनुसार अजातशत्रु के राज्य के छठे वर्ष में पालक (अवंती की) गृही पर बैटा। अजातशत्रु के छठे वर्ष तथा

सम्दर्भ प्रस्थ

उदियन के १२ वे वर्ष का ग्रंतर ७४ वर्ष होता है। अर्थात् पालक ग्रीर विशाखयूप ने ७४ वर्ष राज्य किया। पुराणों में इन दोनों का राज्यकाल भी २४ ग्रीर ५० ग्रार्थात् ठीक ७४ वर्ष ही दिया है। किंतु जैन वंशाविलयों में इन दोनों के ६० या ६४ ही वर्ष दिए हैं जिसका समाधान यह हो सकता है कि मृत्यु के पहले दस वर्ष तक विशाख-यूप मगध के उदियन राजा के ग्रधीन रहा हो, ग्रार्थात् उसका ग्र-रितत्व पराधीन होकर भी बना रहा हो। या उदियन के ग्रवंती में राजा होने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगध में गही पर बैठने के समय से गिन लिया गया हो ग्रीर पालक के पीछे उसी का समय गिनने से प्रद्योतवंश के वर्ष कम रह गए हों।

पुराणों में अवंती के (प्रचोत) राजवंश के समाप्त हो जाने पर भी वहाँ की वंशावली जारी रक्खी इसका अर्थ यह हो सकता है कि उदियन ने विजेता होकर भी यावज्ञीवन अवंती के राज्य का मगध से पृथक्त रक्खा और उसके पुत्र नंदि ने भी ३० वर्ष तक वैसा ही किया। मत्स्यपुराण में अज और नंदि के राजकाल का योग ५२ वर्ष दिया है। अज के २१ तथा नंदि के ३० वर्ष पृथक पृथक भी दिए हैं। मत्स्यपुराण की कुछ प्रतियों में लिखा है कि इन ५२ वर्षों के पीछे पाँच प्रानंद्यों का राज्य रहा। नंदि के पीछे पिछले (नवीन) नंदों की मिलाकर अवश्य ही पाँच नंद हुए।

नंदि ने अपने पिता उद्दियन् की राजधानी पाटिलपुत्र को छोड़ कर लिच्छिवियों के गधराज्य की राजधानी वैशाली में गंगा पार दूसरी राजधानी बनाई। बौद्ध तारानाथ ने नंदि को वैशाली में राज्य करता हुआ लिखा है। सुत्तनिपात में, नंदि के समकाल में, वैशाली की मगध की राजधानी लिखा है। उसी के काल में वैशाली में बौद्धों का दूसरा संघ हुआ था। बौद्ध कथानक यह है कि पाणिनि उसी की राजसभा में आया। मगध का राज्य बढ़ाकर उसने वर्धन उपाधि की चरितार्थ किया और कदाचित् इसीलिये राजधानी पाटिलपुत्र से आगे को हटाई। उत्कल का विजय भी उसी ने किया।

# शैश्चनाक मूर्तियाँ।

40

## वाद विवाद।

जायसवाल महाशय का लेख छप जाने के पीछे इन मूर्तियों के विषय में बहुत कुछ वाद विवाद हुआ है। इस विवाद के मुख्य प्रश्न ये हैं—

मूर्तियां यत्तों की हैं कि राजाओं की ?

लेखें। का पाठ जो जायसवाल महाशय ने पढ़ा है वही ठीक है कि ग्रीर कुछ ?

लेख मूर्तियों के समकालिक हैं या पीछे के ? यदि समकालिक हैं तो अपेचाकत नवीन लिपि पुरानी मूर्तियों पर कैसे ? अधवा नए अचरोंवाली मूर्तियाँ पुरानी क्योंकर हो सकती हैं ? यदि पीछे के अचर हैं तो मूर्तियों का वस्तुतत्त्व वे कैसे दिखा सकते हैं ?

मगध श्रीर श्रवंती के इतिहास के श्रज श्रीर उदियन तथा दे। नंदिवर्धनों की एकता जो जायसवाल महाशय ने स्थापित की है वह कहां तक ठीक है ?

इस विवाद ने कभी कभी सनातन धर्म श्रीर सुधारकों के विवाद का रूप धारण कर लिया है। जैसे पाणिनीय व्याकरणवाले यह दुहाई दिया करते हैं कि "सामर्थ्ययोगान्न हि किंचिदन पश्यामि शास्त्रे यह-नर्थकं स्थात्" श्रीर "श्रपाणिनीयं तु भवति, यथान्यासमेवास्तु" कहकर नई कल्पनाश्रों का मुख बंद करते हैं, वैसे "श्रकनिंगहामीय" या "श्रबूलरीय" होने के अय से यत्तमूर्ति, मौर्य पालिश के ईरानी जन्म, श्रीर पिछले श्रचरों का सिद्धांत सहसा छोड़ा नहीं जाता। पुरातत्त्व की खोज में भी धर्म की तरह कुछ सिद्धांत जम से जाते हैं, उन्हें उखाड़ने में देर लगती है। पहले मानते थे कि संस्कृत कोई भाषा ही न थी, बाह्मणों की कल्पना है। यह माना जाता था कि क्या नास्क्र श्रीर क्या शिल्प हिंदुस्तान में यूनानियों के श्राने के पीछे चले, नाट्यशास्त्र श्रीर गांधार शिल्प में ग्रीस की सभ्यता का श्रनुकरण ही है। भागवत-

संप्रदाय ग्रीर भक्तिमार्ग में भी कुस्तान धर्म के आदि काल की छाया दिखाई पड़ती थी। ये सिद्धांत अब इट गए हैं। रतन ताता के दान से पटने की खुदाई होने पर ईरानी शिल्प भ्रीर मय असुर के शिल्प की कल्पना हुई है। पटने का राजप्रासाद ईरानी राजा दारा के महल ग्रीर स्तंभां का ग्रनुकरण माना गया। ग्रशोककालीन स्तंभां तथा मूर्तियों पर की पालिश ईरानी पालिश ठहराई गई। पिपरावा स्तूप के पात्र पर वैसी पालिश उपलब्ध होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप पुराना है, पात्र पीछे से उसमें रक्खा गया है। सुधारकों के कहने से सनातन धर्म छोडने पर खोग सहसा तैयार नहीं हो जाते। पहले हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हो यह कोई न मानता था। शहवाजगढ़ी से मैसूर तक अशोक के लेख मिलने से अब वह संस्कार इटा है। हिंदुस्तान में कभी प्रजातंत्र या गग्राराज्य की कल्पना हुई हो यह कौन मानता था ? गणां के सिकों, प्रजा की समितियों, राजा की स्वेच्छा पर प्रजा के दबाव आदि बातों का अब पता चल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मिलने के पहले हिंदू दंडनीति के विकास की कथा भा नहीं थो। पीटर्सन को तो वात्स्यायन कामसूत्र में भी शीस के प्रभाव का गंध आया था। पहले मीर्यकाल से पहले राजवंशों की बात कोई न मानता था। पुरागों को इतिहास के बारे में देखने योग्य नहीं माना जाता था किंतु पार्जिटर ने पुराग्यों की वंशा-विलयों का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा इतिहास बना दिया है ग्रीर अब वही वेदों के ऋषि तथा चत्रियवंशों का इतिहास बना रहा है। जहाँ श्रद्धा समूल या निर्मूल जम जाती है वहां से उसे उखा-ड़ने में छेश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी धारण किया है। बिहार के नए प्रांत का इन मूर्तियों पर दावा होकर कलकत्ते के इंडियन म्यूज़ियम से कहीं ये हटाई न जायँ इसकी चिंता <u>''पराने''</u> खोजियों को हुई है। श्रस्तु।

विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल के जून सन् १-६१-६ को ध्रंक में

### बाबू राखालदास बनर्जी।

ने इन मूर्तियों पर एक लेख लिखा है। उन्होंने अची और वटनंदि पाठ को ठीक माना है। वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ अज तथा वर्तनंदि नामक शैधनाक राजात्रों की ही हैं। अब तक भारतीय शिल्प के जितने नमूने मिले हैं उन सब में ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं। अभी तक लोग कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा को ही सब से प्राचीन मानते थे। डाक्टर ब्लाख ने भी इनके ऊपर के लेखें। को पढ़ने का यत्न किया तथा नंदि पद पढ़ भी लिया था किंतु उनकी खोज श्रधूरी ही रही। सन् १-६१३ में डाक्टर स्प्रनर ने यह माना था कि पालिश तो कहती हैं कि ये मूर्तियाँ मौर्य शिल्प की हैं किंतु लेख उनसे पीछे के हैं। बनर्जी महाशय भी यही मानते हैं कि लेख पीछे के हैं, ईसवी पूर्व या ईसवी पहली शताब्दी के हैं। बनर्जी महाशय के मत में 'सपखते' में दूसरा अचर प नहीं ब है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। अज की मूर्ति पर के लेख में वे भ, धी, और शे के पाठ को ठीक नहीं मानते। भ तो किसी प्रकार भ हो भी सकता है किंतु 'धीशो' 'वीको' है। इस लेख में प्रत्येक ग्रचर की बना-वट का विचार करके सिद्ध किया है कि ग्रचर ईसवी पूर्व की पहली शताब्दी से पहले के नहीं हो सकते। उन्होंने उस समय के भिन्न भिन्न शिलालेखों के वर्णों से इनकी समानता दिखाई है। ग्रंत में यह माना है कि शैशुनाकों के देवकुल में इन्हीं राजाग्री की ये प्रतिमाएँ अवश्य रही होंगी; पहले उन पर लेख नहीं थे, जब लोग यह भूलने लगे कि ये प्रतिमाएँ किसकी हैं तब किसी ने पहिचान के लिये य नाम ऐसी जगह पर खोद लिए जहां सबको दिखाई न दें।

जायसवाल महाशय ने इसके उत्तर में प को तो ब मान लिया है किंतु यह बताया है कि धीशों को वीके पढ़ने से छोनीवीके का अर्थ कुछ भी नहीं होता। अर्चरों की बनावट में तीन रेखाओं के वर्ष पहले होते हैं, उनके विकास से दे। रेखाओं के अर्चर बनते हैं इस पर बनजी महाशय ने विचार नहीं किया। उन्होंने कुशन और पश्चिमी

लेखों के अचरों से इनकी तुलना करके इन्हें अर्वाचीन सिद्ध किया है किंतु उनमें अशोकिलिप की अपेचा अधिक पुराने और भिन्न शैली के वर्णसंप्रदाय के चले आने की संभावना है। लिपि को पिछली मान कर ही बनर्जी महाशय ने उसकी पृष्टि के प्रभाग बनाने के लिये यह लेख लिखा है, तो भी मूर्तियों की प्राचीनता तथा राजाओं के नामों की ऐतिहासिकता को उन्होंने मान लिया है।

## परखम की मूर्तिं भी शेशुनाक प्रतिमा है।

सितंबर सन् १ ६१ ६ के बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में बावू वृंदावनचंद्र भट्टाचार्य ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह कहना ठीक नहीं है कि कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा ही श्रव तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती थी तथा पुरामीर्यकाल की श्रीर कोई प्रतिमा अब तक न मिलने से इन दोनें। मूर्तियों की उससे ुलना करके पुरामौर्य शिल्प के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परखम गाँव की मूर्ति इन देानें। मूर्तियों से बहुत समानता दिखाती है। उसका वर्णन जेनरल कनिंगहाम की श्रकियालजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट की २० वीं जिल्द में है। वह सात फुट ऊँची है। शैशु-नाक मूर्तियां ६ फुट से ऊपर हैं। वह चौड़ाई में दो फुट है। एक ही पत्थर को चारों त्रीर कोरकर बनाई हुई है। बायां घुटना कुछ मुड़ा हुआ है। दोनों बाँहें कंधों पर से टूट गई हैं इससे यह पता नहीं चलता कि मूर्ति किस मुद्रा में थी। चेहरा तेल तथा सिंदूर मलते मलते अस्पष्ट हो गया है, छाती पर मैल जम गया है। इसके भी दाहिने कंघे पर चेंवरी मानी गई है। कानों में कुंडल हैं। गले में एक छोटा हार या बूटेकारी का पट्टा है जिसके चार फूंदे पीठ पर लटकते हैं। इसके भी घटोदर तथा भद्दे पैर हैं। वस्त्र पर दो चौड़े पट्टे हैं, एक कमर पर बंधा है, एक उसके नीचे जवन पर हैं; मानां व भारी पेट को सम्हालने को बँधे हैं। कमरबंद की गाँठें भी आगे बँधी हुई हैं, पैरीं तक एक ही तंबा ढीला वस्त्र है, इस पर

सलवटें ग्रीर लहरें वैसी ही हैं। यह भी मिर्जापुरी भूरे दरदरे पत्थर की है ग्रीर उत्कृष्ट पालिश के चिह्न ग्रभी तक बाकी हैं। परखम में यह देवता कहलाती ग्रीर वर्षी से पुजती थी। वहां पर जो ग्रीर ध्वंसावशेष हैं वे लाल पत्थर के तथा प्रवीचीन हैं।

इस समानता से परस्वम मूर्ति की भी उतनी ही प्राचीनता देख कर जायसवाल महाशय का ध्यान उस ग्रेगर ग्राकृष्ट हुग्रा। जेनरल किनंगहाम ने उसे भी यत्त कहा था। ग्राजकल यह मथुरा म्यूज़ियम में है। जायसवाल महाशय ने उसे ख्यं देखा ग्रीर सरकार की कृपा से छापें प्राप्त करके उसकी चरग्रचौकी पर के लेख को यें पढ़ा— (दाहिनी ग्रेगर) निभद प्रशिनि ग्रज[ा] · सत्रु राजा सि[ि]र (सामने) क (= ४) थ (= २०) ड (= १०). ह (= ८) (बाई ग्रोर) कुरिएक श्रेवासिनागी सागधान राजा

इसका अर्थ है—परलोकवासी, श्रेणिवंशी श्रजातशत्रु श्री कुणिक शेवासिनाग, मागधें का राजा, (राज्यकाल ?) (२०+१०+४=) ३४ (वर्ष) ८ (मास)।

मगध के राजा अजातशत्रु की मृत्यु ईसक्यु पूर्व सन् ५१८ में हुई। जैन लेखानुसार उसका नाम कुणिक भी था। यह बुद्ध का समकालिक मगध का शिशुनाक वंशी राजा था। शिशुनाक का प्राकृत रूप शेवासिनाग है। उसके पिता बिबिसार का नाम श्रेणि भी था। अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह भी शिशुनाक प्रतिमा है, यस्त की मूर्ति नहीं। कुणिक को किणक पढ़कर इसे किनिष्क की मूर्ति मानते थे। किनिष्क को किनिक भी कहते थे। जैसे किव मातृचेट ने किनिष्क के नाम जो पत्र लिखा है उसका नाम किनिकलेख दिया है। संभव है कि यह देवकुल-प्रतिमा न हो, मथुरा प्रांत के विजय या किसी बड़े धर्मकार्य की स्मृति में स्थापन की गई हो, क्योंकि देवकुल प्रतिमा होती तो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह के पास पाई जाती। इसके अत्तर स्पष्ट हैं, यहाँ संदेह का स्थान नहीं, क्योंकि यह प्रामाणिक लेख मूर्ति के सामने हैं, पीठ पर नहीं।

#### यक्ष-पूजा।

इंडियन एंटिक्वेरी की मार्च सन् १-६१-६ की संख्या में, जो सितंबर में प्रकट हुई है, इन मूर्तियों के विषय में दें। लेख छपे हैं। एक बाबू रामप्रसाद चंदा का लिखा हुआ है। चंदा महाशय ने यह सिद्ध करने का उद्योग किया है कि लेख मूर्तियों के समकालिक नहीं है; सलवटों के बनाए जाने के पीछे किसी ग्रन्य मनुष्य ने कालांतर में खोदे हैं। वे यह नहीं मानते कि इन लेखों के अन्तर किसी काल की लिपि से नहीं मिलते। 'वे कुशन समय की ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं। जब तक किसी ग्रज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सदृशता सिद्ध न हो जाय तब तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती। दो पदार्थी में समानता होने पर उन दो में से जिसकी गठन कम विकसित है वह श्रिधिक विकसित गठनवाले पदार्थ से प्राचीन माना जा सकता है, या दोनों ही किसी एक कल्पित प्राचीन पदार्थ से उद्भूत माने जा सकते हैं, बिना साधारण पूर्वरूप के ज्ञात हुए केवल कल्पना से प्राचीन रूप नहीं माने जा सकते। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विषय में सर्वमान्य मत बूलर का है कि उत्तरी शैमेटिक वर्णमाला के सब से प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान में लगभग ई० पू० ८०० में श्राए, उनसे ब्राह्मी अचर बने। दूसरे मत ये भी हैं कि ब्राह्मी लिपि श्रीर प्राचीन शैमेटिक श्रचर एक ही मूल से निकले, या हिंदुश्रों ने श्रपनी लिपि स्वतंत्र ही निकाली। मैर्गियकाल की बाह्यी लिपि के विवेचन में शेमेटिक मूल से समानता का विचार न भी करें तो भी बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के इन लेखें। के अचरें। को ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के दो सौ वर्ष पहले के पूर्वज नहीं मान सकते।' पहली मूर्ति पर के लेख के पहले दे। अचरेां की जेनरल किनगहाम की तरह याँवे न पढ़-कर जायसवाल महाशय के अनुसार इन्होंने भग या भगे मान लिया है। ये दोनों मत्तर उन्हें सलवटों की रेखाओं की छीलकर बनाए जान पड़ है। त्रागे के लेख की चंदा महाशय ने अच(चु)छनीविक पढ़कर पूरे लेख भगे अचुछनी विक का अर्थ किया है भगवान अचच्छ

(= अच्य !) नीवि (कोश, मूलधन) वाले यत्त अर्थात् वैश्रवण कुबेर । दूसरी मूर्ति पर के लेख को याद सर्वतनंदि पड़कर निश्चय किया है कि लेख खोदे जाने के समय, ईसवी सन की दूसरी सदी में, इन्हें यत्तों की प्रतिमा ही माना जाता था, एक मूर्ति यत्तों के राजराज वैश्ववण (श्रत्तयनीविक) की है, दूसरी चँवरीवाला उसके पार्षद सर्वतनंदि की । शिल्प की सजीवता तथा प्राचीनता की बात को वे हैंसी में उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अशोकस्तंभों तथा उनकी खुदाई की सुंदरता के सामने ये मूर्तियां भद्दी हैं। सारनाथस्तंभ के सिंहों का चित्रकीशल इनसे कहीं उत्कृष्ट है। यदि सजीवता तथा शिल्पसीष्ठव प्राचीनता का चिद्व हों तो ये मूर्तियाँ मीर्य काल के पीछे की हैं भीर भरहुत के कठहरे के यत्तों की मूर्तियों के पास से उन्हींके भाईबंधु इन देंनों यत्तों को हटाना अनुचित है।

किनंगहाम साहब के सिर में यत्तवाद समाया हुआ था। उस समय तक यह नहीं जाना गया था कि देवकुलों में राजाग्रेां की मूर्तियाँ रक्खी जाती थीं। ये मूर्तियाँ एक ही मंदिर में तीन या चार थीं। यदि यत्तों की हों ते। यत्तों की पंचायत का देवालय होने का प्रमाण क्या है ? परखम की मूर्ति इनकी समानता से यत्त की मानी गई श्रीर उसके कंधे पर चॅवर न होने पर भी नंदि की मूर्ति के साहश्य से वहां चॅवर की कल्पना की गई। अब उस मूर्ति का राजमूर्ति होना लेख से सिद्ध हो गया। तब उसके प्रमाण पर ये यत्तमूर्तियाँ कैसे कही जाँय ? मालवा की मिशाभद्र प्रतिमा को भी यत्त कहा जाता है किंतु उसके नाम के पहले भगवान पद होने से वह बोधिसत्व मणिभद्र की मूर्ति है। उस पर के लेख में जितना बहुमान दिखाया गया है वह केवल यत्त का नहीं हो सकता। धीर वह मूर्ति बहुत पीछे की भी है। किनंगहाम साइब ने चाहे वैसा पढ़ा हो किंतु इन मूर्तियों पर 'यखे' पद नहीं है। चंदा महाशय उसे 'भगव' मानते हैं पर फिर कहते हैं कि यचमूर्ति है! मजूमदार महाशय कहते हैं कि 'यखे' था, किसी ने नीचे का भाग छीलकर 'भगे' कर दिया है! भर-

हुत गैलरी में यन्तों की कई मूर्तियाँ हैं उन पर 'कुपिरा यखां', 'सुप्रभा यखां' ग्रादि नाम लिखे हैं। उनके सिर पर दे। शृंगोंवाड़ी पगड़ों है ग्रीर धाती की मारी पीछे की ग्रार खोंसी हुई है। उनकी तरह ये मूर्तियाँ कैसे मानी जाँय? शिल्प के विद्वान बाबू ग्रधँदु-कुमार गांगुली इस यन्तोपासना के दुरामह में ऐसे ग्रा गए कि वे मूर्तियां को पुरामीर्यकाल की मानने को तैयार हैं, किंतु कहते हैं कि मूर्तियां यन्तों की हैं, राजाग्रें की नहीं, यहां तक कि जायसवाल महाशय का लेखों का पाठ ठीक हो तो भी वे यही मानते हैं कि जब यन्तपूजा उठ गई तब लोगों ने वास्तव बात को मूलकर उन पर राजाग्रें के नाम खोद दिए! (माडर्न रिन्यू, ग्रक्टोबर १-६१-६) इस यन्तमत के समर्थन के लिये ग्रार० सी० मजूमदार महाशय ने इंडियन एंटिकरी की उसी संख्या में एक बड़ा श्रद्धत लेख लिखा है।

## मूर्तियों पर संवत् ?

वे लेखों के अचरों को कुशन काल के पूर्व का नहीं मानते। कहते हैं कि जायसवाल महाशय के सिद्धांत का मूलस्तंभ यही है कि ये अचर किसी भी समय के वर्णों से नहीं मिलते। कुशन अचरों से उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पढ़कर जायसवाल महाशय ने पुराने रूप, तीन रेखाओं के अचर आदि की नई कल्पना पहले गढ़ कर उन्हें अशोकवर्णों का पूर्वज माना है। इन पूर्वज वर्णों का कोई पता नहीं, कल्पना से उन्हें खड़ा कर किसी भी आकृति का जो चाहे से पूर्वज मान सकते हैं। कुशन काल की वर्णमाला उत्तरी भारत की पश्चिमी लिपि है, किंतु पूर्वी लिपि उनसे कुछ भिन्न थी, यह समुद्रगुन्न के प्रयागलेख से अनुमान कर सकते हैं। यदि पूर्वी भाग में मिली हुई इन मूर्तियों के लेखों के अचर कुशन लिपि से पूरी तरह नहीं मिलते तो उसकी पूर्वी अवांतर लिपि के कुछ लच्या उनमें मिलते हैं। प्रथम मूर्ति के पहले दे। अचर ग्रीरों से छोटे हैं, किनंगहाम की प्रतिलिपि में वे यखें हैं तो उस समय अवश्य यखें होगा, पीछे कुछ भाग छील दिया गया

है, बाकी ग्रंश वह है जिसे जायसवाल महाशय ने भगे पढ़ा है! श्रचरों की कुशन-समय के लेखों से मिला कर मजूमदार महाशय ने कहा है कि ग्रंत के दे। ग्रचर ग्रचर नहीं हैं, संख्यादाचक चिह्न हैं। पहले संख्या ग्रचरें। से बताई जाती थी (देखो, ऊपर परखम मूर्ति का लेख) ग्रीर वे अचर संयुक्त वर्णों से मिलते जुलते होते थे। प्रथम मूर्ति का लेख मज्मदार महाशय के मत में यह है—गते (यखे ?) लेच्छाई (च्छवि) प्र (=४०) के (=४) अर्थात् लिच्छिव संवत् ४४ ( में यह मूर्ति बनाई गई )। लिच्छिव संवत् प्रसिद्ध है, जैनकल्पसूत्र में लिच्छिवि का पाठांतर लेच्छाई मिलता है, वही लेच्छिव हुआ। लिच्छिव संवत् का आरंभ ईसवी सन् ११०-१११ में हुआ, अतएव इस मूर्ति का समय ईसवी सन् १५४-१५५ हुआ। दूसरी मूर्ति के लेख के पहले दे। अचर ते। यखे ही हैं। अंत का अत्तर द नहीं है, वह त्तत्रप सिकों वाला 90 का चिह्न है। यदि वह उससे नहीं मिलता है ते। उसी चिह्न का पूर्वी रूपांतर है, चाहे नीचे की नोक अधिक भुकी हुई हो। उसका अधिक भुकाव खोदनेवाले की बुद्धिमानी है जिसने इस धत्तर को ग्रीरों से विशेष महस्त्र देने के लिये गहरा खोदा ! अंकों के स्थान में जो वर्ग-संकेत आते हैं उनमें साधारण समानता ही होती है अतएव अधिक मिलाने जुलाने की श्रावश्यकता नहीं। येां लेख हो गया—यखे सं विजनां 90 ष्पर्थात् (यह) यत्त विजयों के संवत् ७० में (बनाया गया)। विज वृज्जि का प्राकृत रूप है। वृज्जि गग्र था, लिच्छिव भी इसी जाति-गग्र के श्रंतर्गत थे। एक ही संवत् समष्टिरूप जातिगण का भी कहलाता होगा जो पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति (लिच्छिवि) के नाम से कहलाया गया। इस गण की और जातियाँ ते। अप्रसिद्ध रह गई किंतु लिच्छिवियों ने नेपाल में राज्य स्थापित किया श्रीर वे ऐसे बढ़े कि प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् भी लिच्छिव-दौहित्र कहलाने का गर्व करने लगे। विज्ञ संवत् ७० ईसवी सन् १८०-१८१ हुआ। ये मूर्तियाँ यचों की हैं। समय निर्णीत है जिससे शिल्प-कल्पना की जगह ही

नहीं रह जातो। लिच्छिवियों का पाटलिपुत्र पर अधिकार था। नेपाल के बाहर लिच्छिवि संवत् के पुराने वर्षों के ये ही लेख मिले हैं।

यह लीजिए। किनाहाम महाशय का यच पहली मूर्ति पर से हटता न हटता दूसरी पर तो निकल पड़ा! मूर्तियों के शिल्पकाल निर्णय, अचरों के मूल या अर्वाचीन होने आदि के विचार की जड़ ही कट गई! मूर्तियाँ खयं पुकार कर अपना समय कह रही हैं। यच अपनी मूर्ति खड़ी किए जाने का समय साथ ही लिखवाए फिरते हैं!! अंत के अचरों को संवत के वर्षोंकों के चिह्न मानना बहुत ही हास्यास्पद हुआ है। रायबहादुर पंडित गैरिशंकर हीराचंद श्रोक्का, जिनके समान प्राचीन लिपियों के पढ़ने में कोई कुशल नहीं है और जिन्हें यह लेख दिखा लिया गया है, इस चेष्टा को दु:साहस कहते हैं। ये अचर किसी दशा में श्रंक-चिह्न नहीं हो सकते।

त्रागे चल कर मजूमदार महाशय कहते हैं कि यदि इन लेखों में स्माचों श्रीर वटनंदि निर्विवाद पढ़े भी जाँय तो दूसरे श्रनिश्चित श्रचरें के साथ से उन्हें पृथक पद या नाम नहीं मान सकते। पुराणों में शिशुनाक वंशी राजाश्रों में श्रज का नाम ही नहीं है, उदयिन को श्रजय कहा है श्रज नहीं, नंदिवर्धन को श्राजेय (श्रजय का पृत्र) कहा है, श्रज का पृत्र नहीं। पुराणों में कहीं पर वटनंदि नामक कोई शैशुनाक राजा ही नहीं मिलता। वायुपुराण में वर्तिवर्धन, वर्धिवर्धन, कीर्तिवर्धन नाम मिलते हैं, यदि ये नंदिवर्धन के ही नामांतर हों तो दोनों मिला कर वर्तनंदि कैसे बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, विमहपाल का नामांतर शूरपाल था, किंतु इससे चंद्रदेव या देवचंद्र, शूरविश्वह या विश्वहशूर ते। नहीं बन जाता। बनर्जी महाशय ने लेखों को कुशनकाल का माना है, मूर्तियों को पुराना, यदि कोई देवकुलिक मूर्तियों पर बनर्जी महाशय के कथना- नुसार पाछ से नाम लिखता तो पीछे छिपा कर क्यों लिखता, सामने क्यों नहीं?

## शैशुनाक मृतियाँ।

- ६७

### योरोपियन पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत। विंसेंट स्मिथ।

डाक्टर विंसेंट स्मिथ ने, जिनके अभी अभी परलोकवास से पुरातक्त्र और इतिहास की बड़ो भारी चैति हुई है, एशियाटिक सोसाइटियों की सिमिलित सभा में, ता० ५ सितंबर १-६१-६ को, जायसवाल
और बनर्जी महोदयों के मत से अपने को सहमत बतलाया था। उन्होंने
यह मत प्रकाश किया कि ये मूर्तियाँ मीर्यकाल के पहले की हैं, ईसवी
पूर्व ४०० से पीछे की नहीं बनीं, लेख मूर्तियों के समकालिक हैं,
तथा लिपि की आधुनिकता की बात पक्षी नहीं। अब तक पत्थर का
शिल्प अशोक के समय से ही आरंभ हुआ ऐसा मानते रहे हैं, अब,
इन मूर्तियों से यह जान कर कि अशोक से दो शताब्दी पहले भी
मूर्तिकला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास बिलकुल बदल
जाता है। मूर्तियों की रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प
की उन्नति हो रही थी।

#### डाक्टर बार्नेट

ने, श्रीर लेखकों की तरह अविश्वास तथा खंडन की धुन से नहीं, किंतु शालीनता के साथ, 'चमन्तु साधवः' कह कर जायसवाल महाशय के मत का विरोध किया है। (१) अचरों और सलवटों की बनावट से लेख मूर्तियों के पीछे का है, समकालीन नहीं। (२) जायसवाल महाशय का पाठ स्वीकार करने में भाषा संबंधी कई कठिनताएँ हैं। भगे तथा खोनीधीशों में कर्ता का रूप ए-कारांत है, श्रीर अची में श्री-कारांत। प्राकृत में दोनों होते हैं, किंतु एकही लेख में दो वैसे और एक ऐसा क्यों? अज में तो 'ज' का 'च' हो गया, भगे श्रीर धीशों में व्यंजन का परिवर्तन क्यों न हुआ ? जायसवाल महाशय ने एक उदाहरण पाली से तथा एक अशोक-लेख से अपनी पृष्ट में दिया है किंतु वे इसिलये संतेषदायक नहीं कि यह क्योंकर हो सकता है कि राजा के नाम में परिवर्तन हो जाय तथा विशेषण-शब्दों में न हो। यह परिवर्तन पैशाची श्रीर चूिलका-पैशाची में होता

है जो कभी पटने के ध्रासपास की भाषा न थी। यदि यह माने कि राजा का नाम ख़च था, उसका पुराणों में संस्कृत ख़ज बना लिया तो शिशुनाक ध्रज का ख्रस्तित्व कहाँ रहा ? सपखते में सर्व का प्राकृत सप होना भी संदिग्ध है। (३) प्रथम लेख भरों ख़चें द्धनीवीक है, इसका ख़र्थ न जाने क्या है। श्रचर सब पिछले हैं, कुशन-समय के लेखों तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफन के लेख-खंडों से मिलते हैं। सपखते में स है ही नहीं, य है और वह कुशनकाल का य है। सार यह है कि प्रथम लेख में अज का नाम ही नहीं। दूसरे लेख में वट-नंदि हो सकता है किंतु पुराणों में कोई वर्तनंदि नहीं है, जायसवाल महाशय का वर्तनंदि तथा नंदिवर्धन को एक करने का यत्न निष्फल हुआ है। लेखरीलों मीर्यकाल से बहुत पीछे की है।

प्रोफेसर फूछो ने शिल्पविचार से मूर्तियों को ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी की यचमूर्तियाँ ही माना है।

वि० घो० रि० सो० के जर्नल की दिसंबर १६१६ की संख्या में जायसवाल महाशय ने सब याचेपों के उत्तर दिए हैं। (१) ग्राचर मूर्तियों के समय के हैं या पीछे के खुदे हुए, इस पर कलकते के विकृतिया मेमोरियल के प्रधान शिल्पो मार्टिन कंपनी के मिस्टर ग्रीन का मत लिया गया। मिस्टर ग्रीन का मत है कि ग्रज की मूर्ति पर ती यचर पहले खोदे गए हैं, सलवटें पीछे बनाई गई । नंदि की मूर्ति में प्रचर तथा सखवटें एक काल की हैं, पूर्वापर नहीं। श्रचरों के लिये सखवट की रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, श्रचर सखवटें। के ऊपर नहीं रक्खे गए हैं। इस विशेषज्ञ की सम्मति बड़े महत्त्व की है। शिल्पिवचार से किसी विद्वान ने मूर्तियों को मौर्यकाल के पीछे की नहीं कहा। श्रशोक ग्रीर शुंगकाल की प्रतिमाभों से ये भिन्न हैं, इनकी समानकच परखममूर्ति पुरामीर्य काल की है, इनपर मौर्य पालिश जीर में शिल्प है, ग्रीर श्रचर मूर्तियों के ससकालीन हैं। फिर श्रचर पुराने क्यों नहीं १ मि० ग्रीन ने श्रिनदाह से मूर्तियों का पीला पड़ना तथा पत्थर का श्रसली रंग मिर्ज़पुरी परश्वर का माना है।

उसी ग्रंक में मि० ग्रहणसेन का लेख है जिसमें इन मूर्तियों के पुरामीर्थ शिल्प का विवेचन है। इसमें ग्रंग प्रत्यंग की बनावट ग्रीर मौर्यकाल के सिंह तथा सारनाथ के कटघरे की प्रतिमा, बेसनगर की मूर्ति, परखम मूर्ति, ग्वालियर की मिणिभद्र मूर्ति, सारनाथ के वृष तथा सांची और भरहुत के नमूनों की तुलनात्मक विवेचना से सिद्ध किया है कि पिछले शिल्प में कृदि है, चित्रण का ढर्रा है; इन मूर्तियों में केवल भाव (कहीं कहीं भोंदेपन से) है, जैसे स्थूलता या बिना केश का सिर दिखाया है, नसों के मोड़ ग्रीर लटें के पेच नहीं। भ्रतएव यह पुराना सजीव शिल्प है, पिछला कृदि का जमा हुग्रा नहीं।

(२) यह ठीक है कि कर्ता के रूप या तो अर्धमागधी के अनुसार सभी ए-कारांत हों या सभी मागधी के अनुसार ओ-कारांत हों, किंतु अशोक के लेखों में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे साति-यापुतो केललपुतो लक्ष्वपंनी अतियोगे, (कालसी का लेख), राजुका, प्रदेशिक (शहबाजगढ़ी), असर्वप्रतवे असरंविभागे। (वहीं), वहीं पर कहीं देवान प्रिये, कहीं देवानं प्रियो, गिरनार के लेख में देवानां किये और आगे चलकर देवानां पियो, और शहबाजगढ़ी के लेख में अतियोका तुरस्य नाम अलिक-सुदरी दिया है। इस प्रयत्त व्यवहार के प्रमाण के आगे व्याकरण-सम्मत शुद्ध पाली प्रयोगों का न मिलना असंभव नहीं है।

ज का च हो जाना पैशाची का लच्छा है जो सीमाप्रांत में व्यव-हत होती थी, किंतु यह कोई बात नहीं कि वह थीर कहीं न मिलता हो। जब प्राक्ठत भाषाएँ जीवित थीं तब बोलनेवाले या लिखने खोदने-वाले की मौज से उच्छूङ्खलता होती थी, व्याकरणों को लेकर कोई न वैठता था। प्राक्ठत के प्रयोग के रूपों में विकल्प बहुत हैं, देश-विशेष का नियम भी इतना जकड़ा हुआ न था। एक ही वृहस्पतिमित्र का नाम सिकों पर बहस्ति मित्र थीर लेख में वृहास्वातिमित्र मिला है। प्रसिद्ध प्रीक राजा गोंडोफोरस के सिक्कों पर गुदफर, गदफर, वा गुदफर्न तीन रूप मिलते हैं। ब्रज के स्थान में ब्रच द्यीर प्राजन के लिये प्राचन ये जो दो उदाहरण दिए गए थे वे पर्याप्त न माने जाँय तो प्राक्ठतमंजरी नामक प्राक्ठत न्याकरण का सूत्र है 'चो त्रजन्योः'। ये परिवर्तन भी सब जगह नहीं होते, एक पद में भी किसी वर्ण को होते हैं, किसी को नहीं। भरहुत कटहरे में कुबेर का कुपिर, विधुर का वितुर, मुगपंखिय का मुगपकिय, ऐरावत का एरापतो, अमरावती के लेख में भगवत का भगपत, जातक में सघादेव का मखादेव, मिलता है। मूलर के पाली न्याकरण में लाव = लाप, पजापती = प्रजावती, पलाप = पलाव, खाप = साव, सपदान = सवदान, सुपाण = सुवान, (आन), धोपन = धोवन, इतने उदाहरण दिए हैं। ये अज के अवी और सर्व के सप होजाने के प्रमाण हो चुके।

अच यदि राजा का नाम है, चाहे उसे अची, अचे या अच पढ़ें, वह पुराणों का अज ही है। नाम अच था, उसका संस्कृत रूप अज हुआ तो इसमें क्या हानि है ? पुराणों के और और और नाम सिक्कों तथा शिलालेखों से सत्य प्रमाणित हो गए हैं, तब एक अज नाम की ही केवल कथामात्र क्यों माने ?

पुराणों में वर्तनंदि नाम का कोई राजा नहीं, इस प्रश्न को फिर से विचार लेना चाहिए। नंदिवर्धन नाम तो पुराणों में है ही। बुद्ध श्रीर महावीर के समकालिक दो राजवंश— इज्जियनी ( श्रवंती ) श्रीर मगध के —थे। बौद्ध श्रीर जैन श्रपनी धार्मिक इतिहास की बातें। का समय इन्हीं दो वंशों के राजाश्रों के राज्यवर्षों में देते हैं। श्रवंती की राजसूची में प्रधोत, बुद्ध श्रीर बिंबिसार का समकालीन था। उससे लेकर श्रज या श्रजक श्रीर नंदिवर्धन तक १३८ या १२८ वर्ष होते हैं। इधर मगध में बिंबिसार से लेकर उदयन तक १११ वर्ष श्रीर उसके उत्तराधिकारी नंदिवर्धन श्राजेय तक १५१ वर्ष होते हैं। ये दोनों नंदिवर्धन एक काल के हुए, अर्थात मगध के शिश्रानाक नंदिवर्धन श्राजेय श्रीर श्रवंती के श्रज के पुत्र नंदिवर्धन के काल में श्रवंती के

वंश का अंत हुआ। अवंती के नंदिवर्धन को मत्स्यपुराण की एक परानी पोथी में शिशुनाक कहा है । अतएव अवंती का अजक शिश-नाक का पुत्र शिशुनाक नंदिवर्धन और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक श्राजेय नंदिवर्धन समकालिक ही नहीं, एक ही व्यक्ति हुए।

जैनों के आख्यान से भी यही बात सिद्ध होती है, यथा-

पुराणों के अनुसार जैन उपाख्यानों के मत से।

प्रद्योत 

मगध के नंद नंदिवर्धन

जैन ग्राख्यानों के ग्रनुसार पालक के पीछे ६० वर्ष बीतने पर मगध के नंदों का अवंती में राज्य हुआ। पुराणों में पालक को प्रद्योत का पुत्र कहा है और वहाँ पालक और अज के बीच में विशाखयूप नामक राजा देकर पालक और विशाखयूप के ७४ वर्ष गिने हैं। पुराणों में मगध वंशावली में प्रद्योतवंश को मिला सा दिया है, अर्थात् शिशुनाकों और प्रद्योतों को साथ ही साथ लिया है। वायुपुराण की एक पुरानी अतिप्रामाणिक पोथी में अवंती की वंशा-वली अजक पर समाप्त कर दी है और आगे कहा है—

हत्वा तेषां यशः क्रत्सनं शिश्रानाका भविष्यति ।

अवंती की वंशावली का अंत कई पोथियों में अजक शिशुनाक पर श्रीर कई पोथियों में उसके पुत्र नंदिवर्धन शिशुनाक पर किया है। कई पाठांतरों में अवंती के राजा अजक के पुत्र की वर्तिवर्धन कहा है, विधे या कीर्ति पाठदेश है। स्रतएव मगध तथा अवंती की स्चियों में वर्तिवर्धन स्रीर नंदिवर्धन शिशुनाक एक ही नाम हैं।

<sup>\*</sup> एकविंशत् समा राज्यमजकस्य ( या सूर्यकस्तु ) भविष्यति । शिशुनाकः नृपस्त्रिंशत् तत्सुतो नंदिवर्धनः ॥

इसे नंदिवर्धन, नंदवर्धन, श्रीर कोरा नंद भी कहा है। वर्धन तो केवल उपाधि है। नाम नंदि या वर्ति हुआ। यदि ये दोनों नाम साथ ही मिल जाँय ते। असंभव क्यों है। पुराणों में सिमुक नाम मिलता है, साथ में सातवाहन पद नहीं। उस राजा की मूर्ति पर 'सिमुक सातवाहनो' मिलता है तो क्या यह मानें कि यह राजा पीराणिक आंध्र राजाओं की वंशावली का प्रथम राजा नहीं है? पुराणों में अशोक या अशोकवर्धन मिलता है। सिंहल के इतिहासों में प्रयद्दर्शन नाम दिया है। खेखों में कहीं अशोक है, कहीं प्रियद्दर्शी। अब यदि कहीं अशोक प्रियद्दर्शी मिल जाय तो क्या यह कहें कि यह कोई मिन्न राजा है?

श्रवंती की सूची में श्रज या श्रजक का नाम उपलब्ध होना श्रीर उनमें से एक का शिशुनाक लिखा मिलना हसारे साध्य की सिद्ध करने के लिये बहुत है। इधर सब पुराणों में मगध की सूची में, श्रश्मीत् शिशुनाकों की सूची में, नंदिवर्धन उदयिन के पीछे है। केवल भागवत में उदयिन को श्रजय श्रीर नंदिवर्धन को श्राजेय कहा है। श्राजेय अपत्यवाचक तद्धित रूप है, वह श्रज से बनता है, श्रतएव भागवत में श्रजय श्रशुद्ध पाठ है, श्रज या श्रजक चाहिए। इंडियन एंटिकेरी में जिस लेखक ने श्रजय श्रीर ध्रजेय का श्रर्थ 'न जीतने योग्य' समक्ष्क कर उससे तद्धित श्राजेय बनाया है क्या वह यह नहीं जानता कि तद्धित प्रत्यय नामों में लगते हैं, विशेषणों में नहीं? शिशुनाक सूची में श्राजेय श्रीर श्रवंतो की वंशावली में श्रज या श्रजक मिलने से उदयन का दूसरा नाम श्रज या श्रजक सिद्ध होता है, श्रज्य नहीं।

'छनीवीके' पाठ का कीई अर्थ नहीं। 'अचछ' का अर्थ अर्ज्य करना हास्यास्पद है। छ के साथ श्रेश की मात्रा स्पष्ट है। खते की जगह खता पढ़ें तो भी अर्थ में भेद नहीं होता। सप को य मानना या यखत पढ़ना भी अनर्थक है।

अचरों के नए पुराने होने के विषय में बूलर का सिद्धांत प्रामी-

णिक नहीं। बूलर ने लिखा है कि भट्टिपील का च और स बाह्यी के द्रविड उपविभाग का है, वह ध्रशोक के लेख तथा एरण के सिक से पुराना है। वही च और नहीं स हमारे इन लेखों में है। बूलर कहता है कि ईसवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी में द्राविड़ी लिपि ब्राह्मी से पृथक हो गई। ये मूर्तियाँ पटने में मिली हैं, द्राविड़ हेश में नहीं, उनपर उन ध्रचरों का होना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि ये लेख उस समय के हैं जिस समय ब्राह्मी और द्राविड़ी पृथक न हुई थीं? हैदराबाद में कुछ समाधियों में मट्टी के बरतन मिले हैं। उन पर कई अचर हैं जिनमें से कुछ पुराने ब्राह्मी अचर माने गए हैं। ये समाधियां बहुत पुरानी हैं, उनके शिला के छादन हाथ लगाते करते हैं और बरतनों को अँगुली से छेद सकते हैं। उनके अचरों में हमारे प और म की आकृतियाँ मिलती हैं। समाधियों की प्राचीनता में किसी की संदेह नहीं। चाह हमारे भ को शेमेटिक ब से मिलाइए (जैसे कि बूलर ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति शेमेटिक से मानी हैं) चाह समाधिवालों से, वह ध्रशोक काल से बहुत पुराना है।

١

T

7

7

ने

य

តា

ना

यह प्रत्यच्च प्रमाण से सिद्ध है कि अशोक के समय के पहले अशोकिलिप से भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं। ईरानी सिग्लीई नाम सिके पिर्शिया के अख़मानी वंश के हैं। ईरानी राज्य की सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में नष्ट किया और हिंदुस्तान के सीमाप्रांत पर अख़मानियों का राज्य द्वारा दूसरे के समय में, ई० पू० ४०० के लगभग, अद्भुट गया। ये सिके उस समय के हैं। यदि बूलर के नए पुराने अचरों के सिद्धांत की मानें ते। ये सिके अशोक से कई शताब्दी पीछे के होने चाहिएँ, और ये हैं अशोक से कम से कम सी वर्ष पहले के। बूलर को बरबस मानना पड़ा है कि अख़मानी समय में मौर्य लिपि के अधिक प्रीट रूप प्रचलित थे। अशोक के लेखों में भी कई अचर ऐसे मिल जाते हैं जो बूलर के मत से (कि ब्राह्मी लिपि ईस्प्वी पूर्व प्रच० से प्र० के बीच की किसी प्रचलित और विज्ञात शेमेटिक लिपि से निकली) कुशन, मथुरा, आंध्र, या आभीर-काल के, अर्थात

कई शताब्दी पीछे के, होने चाहिएँ। इतनी विभिन्न आकृतियों के मिलने से जूलर ने माना है कि अशोक के समय में कई वर्णमालाएँ काम में ग्राती थीं, कुछ अधिक प्राचीन प्राथीत भद्दो ग्रीर कुछ अधिक प्रींढ । धौली के पष्ट अभिलेख में 'सेता' ये दो अचर जो खेत इस्ति की मूर्ति को नीचे खुदे हुए हैं गुप्त या कुशनकाल के हैं। वे किसी ने पीछे से न खोदे हों ते। यही निश्चय है कि खोदने श्रीर लिखने-वाले जमे हुए तथा घसीट दोनों प्रकार के श्रचरों को मिला देते थे। पहले ६०० वर्षी के त्राह्मी ग्रीर द्राविड़ी ग्रन्तर पत्थर, ताम्रपत्र, सिके श्रीर महरों से ही विदित हुए हैं। ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी का स्याही का एक ही लेख मिला है। यह सर्वविदित है कि व्यवहार में नए चलन के ब्राचर ब्राते हैं, चिर काल के लिये स्थापित श्रभिलेखों में पुराने रूप जमा जमा कर लिखे जाते हैं। इसलिये अशोक लेखें के अचरें से यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय व्यवहार में अधिक परिमार्जित रूप न थे क्यों कि उसके पहले के ईरानी सिकों में वैसे रूप हैं जिन्हें बूलर के भरोसे कुशनकाल का कहना चाहिए। अतएव राजाओं की मृत्यु के पीछे देवकुल में स्थापित मूर्तियां पर, जो शिल्प तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी हैं, कुछ नए अचर मिल जाँय ते। उनकी प्राचीनता का व्यायात नहीं होता, जब कि दूसरे अचरों की प्राचीनता निर्विवाद है। शेमेटिक लिपि से यथारुचि बिना किसी सिद्धांत के मोड़ तोड़ कर या उलट कर ब्राह्मी लिपि बनाई गई है, बूलर के इस सिद्धांत को कई लोगों ने नहीं माना है। उसे कीशलपूर्ण किंतु विश्वास न उपजानेवाला कहा है। पिपः रावा पात्र त्रादि के प्रमाण, बूलर के 'नए' अचरों का भी अशोक के पहले प्रयोग में आते रहना सिद्ध करते हैं और उसके सिद्धांत की हिला देते हैं \*।

S

bh

üch

a

इंडिय

काह्यी जिपि की उत्पत्ति के विषय में चूलर के सिद्धांत का खंडन राय-वहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा ने श्रपनी भारतीय प्राचीनजिपिमाली के उपक्रम में बड़े विस्तार से किया है।

## (११) शैशुनाक लेख।

|     | \                                                     |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| ih. | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 . |
| 3   | L & & & & & & & & & & & & & & & & & & &               |     |
| s'  | 7 5 N N N N N N N N N N N N N N N N N N               |     |
| bh  | 27 28 29 30 31 32 33 34                               |     |
| n   | $\frac{\Gamma}{35}$ $\frac{\Gamma}{36}$               |     |
| ach | स्य ४ व व                                             |     |

इंडियन प्रेस, जिमिटेड, प्रयाग ।

मिलान करने के लिये भिन्न भिन्न अत्तर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द्राविड़ी त्राह्मी तथा पूर्वी पश्चिमी त्राह्मी देनों के लच्च इन लेखें। के अचरों में मिलते हैं, कोई भी ऐसा अचर नहीं जो नया कहा जा सके, क्योंकि नए अचरों का सिद्धांत ही अप्रमाण है, इसलिये इन अचरों का अशोक से दे। शताब्दी पूर्व का होना कुछ भी असंभव नहीं।

उसी संख्या में इन्हीं मूर्तियों के विषय में

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का लेख भी प्रकाशित हुआ है। इस लेख की कई बातें उत्पर यथा-स्थान आ गई हैं। तीन प्रधान बातें का यहाँ उन्नेख किया जाता है। वे प्रायः सभी बातें में जायसवाल महाशय से सहमत हैं।

- (१) यदि ये मूर्तियाँ कुशन समय की हो ते। उस समय मगध पर आंध्रों का अधिकार था। आंध्र ठिँगने मोटे पेट और चौकोर मुँह के थे। ये मूर्तियाँ लंबे, बिलिष्ठ और गोल मुख के उत्तरीय मनुष्यों की हैं।
- (२) इन लेखों की भाषा, व्याकरण, वर्णशैली आदि के विचार की कोई आवश्यकता नहीं। ये राजकीय लेख तो हैं नहीं कि राजाझा सं शुद्ध प्राक्टत में लिखे गए हों। ऐसा होता तो लेख सामने होते। ये लेख मूर्ति खोदनेवाले ने अपनी समभौती के लिये मूर्तियों की पीठ पर लिख लिए हैं। पत्थर को भाषा गढ़ कर उसने अपनी ओर सं नाम खोद लिए जिससे कारखाने में गड़बड़ न हो जाय। पीछे वस्न की सलवट बनाते समय अचरों को बचा कर बारीक काम कर दिया। भगवान, चोणि + अधीश, सर्वचेत्रपति, पद भी उसने इसीलिय लिख लिए हैं कि मूर्ति में आकार, बहा, प्रभाव आदि के क्याक्या भाव लेने चाहिएँ। साधारण शिचित शिल्पों के सांकेतिक चिहां के विषय में मागधी, अधीमागधी, व्याकरण आदि का विचार क्या ?
- (३) आयों का पुराना वेश क्या या तथा इन मूर्तियों का वेश क्या है इसका विचार करना चाहिए। आधलायन गृह्यसूत्र में बद्धाचर्य में विद्याभ्यास समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होनेवाले स्नातक का

यह वेश लिखा है—उत्तरीय (चाहर या दुपट्टा), अंतरीय (धाती)—ये दोनों वाससी या दे। वस्त्र कहे जाते हैं—उपानह (जूता), छाता, उध्यीष (पगड़ी), कर्णकुंडल, निष्क (गले में सोने का चांद)। दूसरे गृह्यसूत्रों में भी जहाँ समावर्तन का प्रकरण है वहाँ स्नातक को लिये ऐसे या इससे मिलते हुए वस्त्रों का विधान लिखा है। कात्या-यन श्रीत सूत्र में बात्यस्तोम के प्रकरण (२२ वें अध्याय) में बात्यों के वेश का वर्णन है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने उसमें से कुछ बातें गिना कर बतलाया है कि यह वेश इन मूर्तियों के वेश से कई बातों में मिलता है और यह सिद्ध किया है कि वर्त नंदि या वट नंदि वास्तव में बात्य नंदि है।

व्रात्य \* सावित्री (गायत्री) से पतित व्राह्मण ग्रीर चत्रियों की कहते

\* कालायन श्रीतसूत्र के प्रस्तुत प्रकरण में 'वाल्यधन' श्रर्थात् वाल्य की नेश-सामग्री में कुछ वस्तुश्रों की गिना गया है। वाल इन्हें काम में छाते थे। वाल-धनों की गिना कर लिखा गया है कि (बात्यस्तोम यज्ञ के श्रंत में) दिख्या-दान-काल में वे बात्यधन मागधदेशीय ब्रह्मबंधु की दे दिए जाँय (२२) अधवा उन लोगों की दे दिए जीय जी बात्य श्राचरण से श्रभी विरत न हुए हों (२३), श्रर्थात् बात्य इस वात्यस्तीम से शुद्ध होकर वात्यभाव से रहित हो जाते (२७), श्रीर न्यवहार योग्य-विवाह याजन श्रीर भोजन के योग्य हो जाते हैं (२८), इसिविये श्रपना पुराना पापमय जीवन का चिह्न उन्हींका दे देते हैं जा उनकी पहली दशा के अनुयायी हैं। चित्रय तो दिच्या लेने का अधिकारी नहीं है, इसिलिये वास्य चत्रबंधु भी अपना धन मागधदेशीय ब्रह्मबंधु के। दे देता है (२२), क्योंकि वह वर्ध में उसके समान न होकर भी बात्यपन में तो सदश है, अथवा श्रपने सहश-ब्राह्मण ब्रात्यों की दे देता है (२३), क्योंकि श्रुति का प्रमाग दिया है कि उन्होंमें ( श्रर्थात् श्रपने सदश लोगों में अपने पिछ्जो पाप का ) घो देते हुए ( शब्दता का ) प्राप्त होते हैं (२४) । त्रात्यधन ये हैं-(१) तिर्यङ्नद्धमुष्णीषं-टेढ़ी वँधी हुई पगड़ी (२) प्रतीद-तीखी नेक की श्रार, जैसी बैल हांकनेवाले रखते हैं (३) ज्याहोडे। त्यां धनु-बिना पण्च का बेकार धनुष जी ज्याहोड नाम से ही प्रसिद्ध था (४) वासः कृष्याशं कद्रु-काले सूत से बुना हुआ कबरे रंग का या काली किनार का कपड़ा ( धोती पुक ही वस्त्र, दुपट्टा वा उत्तरीय नहीं ) (१) स्थ जो मा कुमार्ग में जा सके जिसमें लकड़ी के पहें विके हैं। तथा जिसमें कुछ आचार्यों के मत से कांपते हुए दे। घोड़े या खचर जुते हें। (६) निठकी राजतः—चाँदी का गले का चाँद (७)

हैं। जो नाम भर के ब्राह्मण या चित्रिय, ब्रह्मबंधु श्रीर चत्रबंधु या राजन्यबंधु, पीढ़ियों से वैदिक संस्कारों से रहित्त थे उनकी शुद्धि ब्राट्मलोम
से की जाती थी श्रीर फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे। कात्यायन के
श्रनुसार मगधहेशीय ब्राह्मणवंधु को शुद्धि ब्राह्म की वेश सामग्री
दी जाती थी। पुराणों में मगध के शैशुनाक राजाग्रें। को चत्रबंधु श्रर्थात् घटिया, नाम मात्र के, चित्रय कहा है। ब्राह्म संस्कारयुक्त द्विजों से हीन ते। थे, किंतु गिहत न थे। वे शुद्ध करके वर्णधर्म
में घा जाते थे। अध्वववद में ब्राह्मों की प्रशंसा में एक कांड का
कांड गद्म में है। संभव है कि शिशुनाक काल में श्रथ्म की वेदों में न
गिना जाता हो, क्योंकि मौर्यकाल में भी कीटिल्य ने अर्थशास्त्र
में तीन ही वेद्द गिने हैं श्रीर ग्रागे 'श्रध्मववदेशेऽपि वेदः' 'इतिहासवेद्दोऽपि वेदः' कह कर श्रथ्म श्रीर इतिहास को समान कोटि का
कहा है।

ब्रात्य भी भ्रार्थ थे। उनकी भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं। उनमें

भेड़ की दो छालें जिन के दोनें। पारवीं में सिलाई हो श्रीर जो काले और सफेद रंग की हैं।, ये खालें उस बात्य की होती हैं जो सब से नृशंस (निर्देय श्रयवा प्रसिद्ध) या सबसे धनवान या सबसे विद्वान् हो। वह ब्रात्यस्ताम में गृहपति बनाया जाता है। दूसरे वात्यों के केवल एक ही छाल होती है और रस्सी के से माटे किनारेवाली, काली या लाल पाड़ की, दो छोर की धीती होती है। (म) दामनी हे दो रस्से (कमर या पेट की बांध के की (१) दो जूते जिनके चमड़े के कान (चांच, जैसी पंजाबी जूतों में होती है) हों (का० श्री॰ सू० श्र० २२ कंडिका ४, सूत्र-२१। जपर भी सूत्रों के श्रंक हैं।) पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किंगिन्यों का अर्थ कर्णभूषण समसा है किंतु वह जूते का विशेषण है। इस वात्यधन में से एक मृति के सिर नहीं, एक के नंगा है इसिलिये (१) का पता नहीं। पैर नंगे हैं इससे (६) का पता नहीं। हाथ टूटे हें इसिलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा में (१) कैसे दिखाया जा सकता है ? किनारेवाजा एक कपड़ा (४), दो कमरबंद (=), और गन्ने में निष्क (६) मिलते । दुपट्टा शायद मेवछाला (७) की जगह हैं। दुपहे और धोती की सलवटें संभव है कि दशाएँ (किनारें) हों। पाड़ भी रपष्ट हैं। दामन् दोनें। कमर में बंधे ही हैं। पहले मेषवाला होती हो, राजा की मुर्ति में उसकी जगह रेशमी दुपट्टा होगया हो।

वैदिक ग्राचार व्यवहार न था। उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में श्रा जाते थे। उनकी श्रुद्धि के लिये सूत्रों में त्रात्यस्तोम श्राद्धि का विधान है। उनके दंडविधान में त्राह्मण श्रदंड्य न थे। वे श्रहेंतों को त्राह्मणों की तरह मानते थे। शेशुनाक भी श्रहेंत के उपासक (बोह या जैन) थे। मनुस्मृति में लिच्छिवियों को त्रात्य कहा है। वृद्ध ने लिच्छिवियों के श्रहेंतों के धातुस्तूपों का उल्लेख किया है। शेशुनाक ग्राजातशत्र ने श्ररहत (बुद्ध) के शरीर-धातुश्रों पर श्रपना श्रधिकार बतलाया था। इन सब बातों से शेशुनाकों का त्रात्य होना, जैन श्रीर बैद्धि धर्म की ग्रीर उनका श्रधिक सुकाव होना तथा पुराणों में उन्हें चत्रबंधु कहना संगत हो जाता है। कात्यायन श्रीत सूत्र में उन्हों के वेश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का निश्रय नहीं। राजशेखर ने लिखा है कि वैयाकरण पाणिनि श्रीर कात्यायन का पाटलिपुत्र में परीचित होकर सम्मान हुश्रा था। यह कात्यायन उसी समय का होगा।

इन मूर्तियों का वेश त्रात्यों के वेश से बहुत कुछ मिलता हुआ होने से वटनंदि या वर्तनंदि या वर्तिनंदि नाम को त्रात्यनंदि क्यों न मानें ? मूर्तिकार ने भ्रपनी समभौती के लिये नंदि के पहले वट (= त्रात्य) पद लिख लिया हो जिसमें गढ़ने में क्या क्या वेश दिखाना है यह समरण रहे। तथा 'त्रात्यनंदि' नाम ही प्रसिद्ध हो कर पुराणों में वर्तिवर्धन बन गया हो।

(४) पिपरावा पात्र के अचरों में भी मात्राएँ बहुत लंबी हैं, इन लेखों में भी हैं। फिनीशियन अचरों तथा मीख्राव के पत्थर के अचरों से भी इन मृतियों के अचरों की बड़ी समानता है। यदि ब्राह्मी अ फिनीशियन अलिफ से बना मानें, तो फिनिशियन अलिफ ककरे की मृति के दो सींगों के आकार का है। इस अर्क भी सींग देख लीजिए। ब बेय से बना है तो बेय खुले मुँह का चौकोर संदूक सा था। इस जगह भी सबखतो का ब देख लीजिए।

#### उपसंहार।

इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ग्रीभा इन मूर्तियों तथा उन पर के लेखों के विषय में जायसवाल महाशय के मत से सहमत हैं। जो जो विरोधपत्त की कोटियाँ हैं वे बहुधा ग्राप्रह तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं। इस लेख में बहुत तथा बड़े बड़े लेखों का सार दिया गया है तथा स्थान स्थान पर ध्रपनी ग्रीर से विस्तार भी कर दिया गया है क्योंकि ऐसी बातों का विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये संचेप में लिखना श्रसंभव था। कई जगह इस लेख में तथा देवकुल के लेख में ग्रपनी ग्रीर से कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हैं। विद्वानों तथा लेखकों के नामों का एक देश ग्रीर एक वचन से ज्यवहार भी जो कहीं कहीं हो गया है, चंतव्य है।

#### चित्रपरिचय।

श्रीयुत जायसवाल महाशय की कृपा से हम इस लेख के साथ कई चित्र दे रहे हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है।

पहला चिच-

दीदारगंज की मृति।

## दूसरा ख़ीर तीसरा चिच-

मूर्तियों पर के लेख। अचर उभरे हुए तथा उलटे आए हैं। सलवटों की रेखाएँ तथा उनसे अचरों का संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। चित्र मूर्तियों के प्रकृत ग्रंश की ग्राधी नाप का है। उपर का लेख अजउद्यान की मूर्ति पर है, नीचे का वर्तनंदि की प्रतिमा पर।

## चै।या श्रीर पाँचवाँ चित्र-

अज-उदयिन् ग्रीर वर्तनंदि की प्रतिमाएँ। एक ग्रीर से फीटो, नीचे के पीठ कलकत्ते के इंडियन म्यूज़ियम के हैं।

## ळठाँ चिम्र-

त्रज उदियन की मूर्ति, सामने से। फूँदे श्रीर पैर पलस्तर से पीछे से बनाए गए हैं।

### सातवाँ चिन-

वर्तनंदि की मूर्ति, पीछे से। अधीवस्त्र की सलवटें, दुपट्टे की चुनावट श्रीर निष्क के फूंदे दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर दुपट्टे के सिरे पर लेख के श्रचर दिखाई दे रहे हैं।

### म्राठवाँ चिच—

कागज के छापें। से लेखों के ग्रसली श्राकार की नकल । विहार-उड़ीसा के पूर्वी हल्के के सुपिरंटेंडिंग एंजिनियर मिस्टर विशुनखरूप की बनाई हुई। ग्रचरें। के नीचे ग्रंक दिए हैं।

पहला लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

भ गे अप चे छो नी धी शे
दूसरा लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

स ब ख ते व ट नं दि

## नवाँ चिच-

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री की मूर्तियों को देख देख कर-बनाई हुई लेखों की नकल। श्रंक उसी क्रम से दिए हैं। विंदुवाली रेखा पत्थर की दर्ज हैं।

## दसवाँ चित्र—

देख देख कर मिस्टर प्रीन की बनाई हुई संदिग्ध अचरों की नकता। प्रथम लेख में से (४) ची (५) छो। द्वितीय लेख में से (१) स (या ष) (२) ब (प) (३) खे।

## ग्यारहवाँ चित्र—

मिलान के लिये भिन्न भिन्न भ्रज्ञर।
पहली पंक्ति—-(१) मूर्ति के लेख का

(२) बूलर के मत में सब से पुराना

- (३) मथुरा का
- (४) हाथी गुंफा का

दूसरी पंक्ति—(५) मूर्ति के लेख का ध (ई की मात्रा छोड़कर)

- ध 'धी'
- (६) भट्टिप्रोलु का
- (७) कालसी का
- (८) गिरनार का
- (स) नानाघाट का
- (१०) कोल्हापुर का
- (११) नासिक का।

श्रगले दे। रूप फिनीशियन के हैं।

तीसरी पंक्ति—(१२), (१३), मूर्ति के लेख का

- स (ष)
- (१४) कालसी का ष
- (१५) दशरथ का ष
- (१६) घसुंडी का ष
- (१७) दिल्लो का स।

वीथी पंक्ति—-(१८) मूर्ति का श ( एं की मात्रा छोड़ कर )

- য়া
- (१६) भट्टिप्रोलु का श या ष
- (२०) कालसी का श
- (२१) मामूली ब्राह्मी श
- (२२) कालसी का श
- (२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का
- . (२५) (२६) उसी ग्रचर का विकास

पाँचवीं पंक्ति—(२७) मूर्ति का

- भ
- (२८) हैदराबाद की समाधि का
- (२-६) सेवियन तिपि का
- (३०) (३१) कालसी का
- (३२) भट्टिप्रोलु का
- (३३), (३४) उसी का विकास

८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका।

छठीं पंक्ति—(३५) गिरनार का

न (३६) गिरनार का

सातवीं पंक्ति—(१) मूर्ति का अव

ध्यच (२) भट्टिप्रोलु का च

(३), (४) वहीं के च के दूसरे रूप

भाठवीं पंक्ति-

श्र (१) गिरनार का

(२), (३) दिख्री के

(४) (५) सिद्धापुर के

(६) से (१३) डाक्टर बार्नेट के बताए हुए नमूने

## ४-गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली।

िलेखक—याद् श्यामसुंद्रदास बी॰ ए०, लखनक ।



स्वामी तुलसीदासजी हिंदी के सब से प्रसिद्ध श्रीर आदर-ग्रीय कवि हैं। इनकी कविता का सबसे अधिक प्रचार है श्रीर इसका प्रभाव भी हिंदू-जनता के चरित्र पर बहुत पड़ा है। गेस्वामी जी के ६ बड़े श्रीर ६ छोटे प्रथ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी

प्रंथों का पता चलता है जो इनके बनाए हुए कहे जाते हैं। जब से हिंदी पुस्तकों की खोज का काम प्रारंभ हुआ है तीन इस्त-लिखित प्रतियाँ वुलसीदास के प्रंथों की मिली हैं जो निर्विवाद उनके जीवन-काल की लिखी हैं। इनमें से एक ते। रामचरितमानस का अयोध्या-कांड है जो राजापुर जि० बाँदा में रिचत है। इसमें कोई सन् संवत् नहीं दिया है पर यह प्रति तुलसीदासजी के हाथ की लिखी कही जाती है। यद्यपि स्वयं इस अति से कोई ऐसा प्रमाग नहीं मिलता जिससे हम इसे उनकी हस्तिलिखित मान सकें, परंतु उसके अचर तुलसीदास जी के अचरों से मिलते हैं भ्रीर जो कथा इसके संबंध में कही जाती है वह प्रामाणिक है। दूसरी प्राचीन प्रति रामच-रितमानस के बाल-कांड की है जो संवत् १६६१ की लिखी है। यह ष्पयोध्या में रिचत है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि इसे तुलसीदासजी ने अपने हाथों से संशोधित किया था। इसमें बीच बीच में हरताल लगा कर संशोधन किया है। इन दोनों प्रतियों के दो दो पृष्ठों का फोटो चित्र में "हस्त लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज" शीर्षक लेख में दूँगा भ्रीर उसी में भ्रपने विचार प्रगट कहूँगा। तीसरी पाचीन प्रति जिसका पता चला है वह "विनयपत्रिका" की है। यह

<sup>(</sup>१) यह लेख इस पत्रिका की ग्रमली संख्या में प्रकाशित होगा।

संवत् १६६६ ग्रर्थात् रामचरितमानस के बालकांड की श्रयोध्या वाली प्रति के पाँच वर्ष पीछे की लिखी है। दु:ख का विषय है कि यह प्रति कई स्थानों पर खंडित है। तिस पर भी यह बड़े महत्त्व की है। इससे कई नई बातों का पता चलता है। एक तो इस प्रंथ का नाम ''विनयपत्रिका'' न देकर ''विनयावली'' दिया है। जिस प्रकार 'रामचरितमानस'' सर्वसाधारण में ''रामायण' नाम से प्रसिद्ध है इसी प्रकार ''विनयावली'' ''विनयपत्रिका'' नाम से प्रसिद्ध है। मैंने किसी पुस्तक में तथा किसी लेखक या कवि के मुँह से इस पुस्तक का "विनया-वली" नाम अब तक नहीं सुना है। दूसरे अब तक जितनी प्रतियाँ इसकी मिला हैं सब तुलसीदासजी की मृत्यु के पीछे की लिखी हैं। तुलसीदासजी की मृत्यु संवत् १६८० में हुई श्रीर यह प्रति १६६६ अर्थात् उनकी मृत्यु के १४ वर्ष पहले की लिखी है। तीसरी बात महत्त्व की यह है कि इसमें केवल १७६ पद हैं जब कि श्रीर श्रीर प्रतियों में २८० पद तक मिलते हैं। यह कहना कठिन है कि शेष १०४ पदें। में से कितने वास्तव में तुलसीदास जी के बनाए हैं श्रीर कितने अन्य लोगों ने अपनी स्रोर से जोड़ दिए हैं। जो कुछ हो इसमें संदेह नहीं कि इन १०४ पदें। में से जितने पद तुलसीदासजी को स्वयं बनाए हुए हैं वे सब संवत् १६६६ और संवत् १६८० के बीच में बने होंगे। चौथी बात विचारने योग्य यह है कि इस प्रति में जो क्रम पदों का दिया है वह दूसरी किसी प्रति से नहीं मिलता।

जिस समय मुक्ते इस प्रति का पता लगा या उस समय मैंने इसकी प्रतिलिपि करा ली थी थीर मेरा विचार था कि इसे यथा- समय संपादित करके प्रकाशित करूँ। तुलसीदासजी के ग्रंथों की युद्ध रूप में प्रकाशित थीर प्रचारित करनेवाले पंडित शिवलाल पाठक थ्रीर लाला भागवतदास प्रसिद्ध हैं। उन्होंने "विनयपत्रिका" को जिन रूपों में प्रकाशित किया था उनसे मैंने इस प्रति के पाठ अपिर का मिलान उसी समय कराया था और सब पाठभेदादि टिप्पणी

के रूप में लिखवा लिए थे। पीछे मैंने यह प्रति महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी की देखने की दी थी। उन्होंने भी इस पर विचार कर जहाँ तहाँ संशोधन कर दिया था। इतना हो जाने पर यह प्रति अब तक ज्यों की त्यों पड़ी रही। इसके प्रकाशित न होने का मुख्य कारण यह था कि मैं इस आशा में था कि यदि कोई और प्राचोन प्रति इसी कम से लिखी हुई मिल जाती तो उसके सहारे से खंडित अंश की पूर्ति हो जाती और तब यह प्रकाशित हो जाती। पर यह आशा अब तक पूरी नहीं हुई। अतएव नीचे मैं एक सारिणी इस प्रति में दिए हुए समस्त पदें की यथाकम देता हूँ। साथ में यह भी दिखा दिया गया है कि पंडित शिवलाल पाठक तथा लाला भागवत-दास की प्रतियों में वे पद किस संख्या पर हैं। आशा है कि जिस कम में यह प्राप्य है उसे देख कर अन्य महाशय इसकी आर दत्तचित्त हों और खंडित अंशों की प्रामाणिक पूर्ति कर सकें।

| संख्या | पदों का पहला चरण                   | संबत् 1६६६ की<br>प्रति में पड़की संख्या | शिवबाब पाउक की<br>पि में पद् की संख्या | भागवतदास की प्रति<br>में पर की संख्या |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 8      | श्रकारन को हितू और को है।          | १४६                                     | २३१                                    | २३०                                   |
| ٠ २    | श्रव लों नसाना श्रव न नसैहां।      | ÇÇ                                      | १०६                                    | १०४                                   |
| 3      | ष्यस किञ्ज समुिक परत रघुराया।      | ७१                                      | १२४                                    | १२३                                   |
| 8      | श्रापने। हितु श्रीर सीं जोपे सूकी। | १६६                                     | २३-६                                   | २३⊏                                   |
| ×      | श्रीर कहें ठीर रघुवंस-मिन मेरे।    | १४स                                     | २११                                    | २१०                                   |
| ६      | थीर मेरे को है काहि कहिहैं।        | १५०                                     | २३२                                    | २३१                                   |
| 0      | इहै जानि चरनिन्ह चितु लायो।        | १६३                                     | २४४                                    | २४३                                   |
| 7      | एकु संनेही साँचिलो केवल कोसल-पालु। | १२४                                     | १स्२                                   | १स्१                                  |

| • संख्या | पदों का पहला चरण                      | संचत् १६६६ की<br>प्रति में पद की संख्या | शिवहाल पाठक की<br>प्रति में पद् की संख्या | भागवतदास की प्रति<br>में ५द की संख्या |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3-       | ऐसी भ्रारती राम रघुबीर की करहि मन ।   | <b>4</b>                                | 84                                        | ४६                                    |
| १०       | ऐसी हरि करत दास पर प्रीति।            | €0 €                                    | -5-5-                                     | €⊊                                    |
| 23       | ऐसे राम दीन हितकारी।                  | 882€                                    | १६७                                       | १६६                                   |
| १२       | ऐसेहिं जनम समूह सिराने।               | १३८                                     | २३६                                       | २३५                                   |
| १३       | ऐसेहुँ साहिब की सेवा तूँ होत चे। हरे। | 38                                      | ७२                                        | ७१                                    |
| 88       | कवहुँक ग्रंव ग्रीसर पाइ।              | 848                                     | ४३                                        | ४२                                    |
| १५       | कवहुँ कहैं। एहि रहनि रहेंगी।          | १०५                                     | १७३                                       | १७२                                   |
| १६       | कबहुँ छपा करि सोहूँ रघुबीर चितेहा।    | १३२                                     | २७१                                       | २७०                                   |
| 180      | कवहुँ देखाइहो हरि-चरन।                | १५२                                     | २१स                                       | २१८                                   |
| १८       | कबहुँ समय सुधि द्याइवी मेरी मातु      |                                         |                                           |                                       |
|          | जानकी ।                               | १५३                                     | ४३                                        | ४२                                    |
| १€       | कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिही        |                                         |                                           |                                       |
|          | नाथ सीस मेरे।                         | ४३                                      | १३६                                       | १३८                                   |
| २०       | करिय संभार कोसल राय।                  | १७३                                     | _                                         | २२०                                   |
| २१       | कस न करहु करूना हरे दुखहरन मुरारी।    | ७५                                      | 880                                       | 308                                   |
| २२       | कस न दीन पर द्रवहु उमावर।             | 20                                      | ٠                                         | ٷ                                     |
| २३       | कहु कहि चहिय कुपानिधे भवजनित          |                                         |                                           |                                       |
|          | विपति ग्रति।                          | 98                                      | 388                                       | 880                                   |

<sup>(</sup>२) इसके आगे ६१ से लेकर १०३ पद तक पुस्तक खंडित है। १०३ पद का केवल इतना श्रंतिम श्रंश पुस्तक में आया है—''रहों सब तिज रघुबीर भरोसे तेरे। तुलसिदास यह विपति बागुरा तुम सों बनिहि निवेरे ॥१६३॥

<sup>(</sup>३) यह पद खंडित है। इसके आगे के ११६ वें पद का केवन्न इतना अंतिम श्रंश है—''तुलसी न विनु मोल बिकाना।। ११६॥'' इसके पूर्व का समस्त श्रंश नहीं है।

| संख्या | पदों का पहला चरंग                       | संवत् १६६६ की<br>प्रति में पद की संख्या | शिवटाल पाठक की<br>प्रति में पद की संख्या | भागनतदास की प्रति<br>में एट् की संख्या |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 28     | काजु कहा नर तनु धारि सरगे।              | १२६                                     | २०३                                      | २०२                                    |
| २५     | काहे की फिरत सूढ़ मन धायो।              | १२७                                     | २००                                      | १स्स                                   |
| २६     | काहे न रसना रामिहं गाविह।               | १६५                                     | २३८                                      | २३७                                    |
| २७     | कीजै मोकों जग जातना मई।                 | १०६                                     | १७२                                      | 909                                    |
| २८     | क्रुपासिंधु जन दीन दुआरे दादि न पावत    | -41 %                                   |                                          |                                        |
|        | काहे।                                   | ४२                                      | १४६                                      | १४४                                    |
| २६     | केसव किह न जाइ का किहिये।               | ७स                                      | ११२                                      | 888                                    |
| 30     | केसव कारन कवन गुसाईं।                   | ६५                                      | ११३                                      | ११२                                    |
| 3?     | खोटो खरे। रावरी हों रावरी सीं रावरे सीं |                                         |                                          |                                        |
|        | भूठो क्यों कहोंगा जाना सबहि के मन की।   | 80                                      | ७६                                       | ७५                                     |
| 32     | गरेगी जीहजीं कहीं श्रीर की हों।         | १५५                                     | २३०                                      | २२६                                    |
| ३३     | गाइये गनपति जगवंदन ।                    | ?                                       | . 8                                      | ?                                      |
| 38     | जनमु गयो वादिही बर बीति।                | 183                                     | २३५                                      | २३४                                    |
| ३५     | जय जय जग जनिन देवि सुर नर सुनि          | alt-                                    |                                          |                                        |
|        | श्रसुर सेवि भगत भूति-दायिनि भय-हरनि     | 100                                     |                                          | 7-1                                    |
|        | कालिका।                                 | २०                                      | १६                                       | १६                                     |
| ३६     | जमुना ज्यौं ज्यौं लागी बाढ़न।           | २४                                      | २१                                       | २१                                     |
| ३७     | जयति ग्रंजना-गर्भ-श्रंभोधि-संभूत-विधु   |                                         |                                          |                                        |
|        | विबुध-कुल-कैरवानंदकारी।                 | 188                                     | २५                                       | २५                                     |
| ३८     | जयति जय सुरसरी जगदिखल पावनी।            | २३                                      | 8=                                       | १८                                     |
| ३-६    | जयित निर्भरानंद संदोह कपि केसरी         |                                         |                                          |                                        |
|        | केसरी-सुग्रम भुवनैक भर्ता।              | \$ <                                    |                                          | 5-3                                    |
| 80     | जयित भूमिजारमन पद पंकज संकरंद।          | १७४                                     | ३€                                       | ३स                                     |
| 188    | जयित मंगलागार संसारभारापहार             |                                         | 11000                                    |                                        |

|        | The state of the s |                                        |                        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|
| संख्या | पदों का पहला चरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संचत् १६६६ की<br>प्रतिमें पद की संख्या | लाल पाठ<br>में पट की स | बतद।<br>पद क |
|        | वानराकार विम्रह पुरारी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६                                     | २७                     | २७           |
| ४२     | जयित मर्कटाधीश मृगराजविक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                        |              |
|        | महादेव मुद मंगलालय कपाली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५                                     | २६                     | २६           |
| ४३     | जयित वात-संजात विख्यात-विक्रम बृद्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9=                                     |                        |              |
|        | द्वाहुबल विपुल बालिध विसाला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                     | २८                     | २८           |
| 88     | जयंति शत्रु करि केसरी सत्रुहन सत्रु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | S. Pro                 |              |
|        | सघनतम तुहिनहर किरन केतू।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७६४                                   | 80                     | 80           |
| 84     | जय भगीरथनंदिनि मुनि-चय-चकोर-चंदिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No.                                    |                        |              |
|        | नर-नाग-विवुध-बंदिनि जय जन्ह बालिका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २ २                                    | 20                     | 20           |
| ४६     | जाउँ कहाँ ठैरि है कहाँ देव दुखित दीन की।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284                                    | २७४                    | २७४          |
| 80     | जाक गति है इनुमान की।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                                     | 30                     | 30           |
| 8=     | जाके प्रिय न राम बैदेही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                                    | १७४                    | १७४          |
| 8€     | जाको हरि दृढ़ करि श्रंगु करनो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६२                                    | 280                    | २३६          |
| Xo     | जानकी-जीवन की बिल जैहें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                     | १०५                    | १०४          |
| X8     | जानकी-जीवन जग-जीवन जगहीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                        |              |
|        | रघुनाथ राजीवलोचन राम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-6                                    | <b>9</b> □             | ७७           |
| प्र    | जानकीस की कृपा जगावति सजान जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6                                    |                        |              |
|        | जाए। त्याम मृहता श्रन्राम श्रीनरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६                                     | ७५                     | હ્ય          |
| ५३     | जानत शांत राति रघराहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११०                                    |                        | १६३          |
| 18     | जिय जब ते हरि ते लिलगार के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | १३७                    | १३६          |
| प्र    | जस हा तैसी राम रावरी जन नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                                     | 740                    |              |
| •      | 11/61/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225                                    | २७२                    | २७१          |
| ४६     | जीं निज मन परिहर विकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                        | १२४          |
|        | 3) यह संवत १६६६ उपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७२                                     | 141                    | 110          |

(४) यह संवत् १६६६ वाली प्रति का श्रंतिम पद् है।

की संख्या

में पद

0

v

8

0

8

£

8

|           |                                              | क   | संख्या<br>क की | 型型                             | <u></u>   |
|-----------|----------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----------|
| संख्या    | पदों का पहला चरण                             | w   | न व            | द की है।<br>सिक्ता             | की संस्था |
| संस       |                                              |     | 0 10           | गति में पद की स<br>मागबतदास की | 49        |
|           |                                              |     | श्राव भ        | म्                             | मः        |
| ५७        | जैं। पे कृपा रघुपति कृपाल की वैर ग्रीर के    |     |                |                                |           |
|           | कहा सरै।                                     | 8   |                |                                | 394       |
| प्        | जैंपे जिय जानकी नाथ न जाने।                  | १३न | इ २३।          | ७ २३                           | ६         |
| ४स        | जैंपे दूसरा कोड होइ।                         | १३५ | । २१०          | =   २१                         | 9         |
| ६०        | जैंपे मोहि राम लागते मीठे।                   | 800 | 900            | १६.                            | ક         |
| ६१        | जैंपे रहिन राम सों नाहीं।                    | 883 | 1 -            | 190                            | Y         |
| ६२        | ज्यों ज्यों निकट भयो चहैां कृपाल सों         |     |                |                                |           |
|           | त्यों दूरि परगे हों।                         | १५स | २६७            | ,   २६१                        | 1         |
| ६३        | तन सुचि मन रुचि मुख कहों जनु हो              | 3 3 |                |                                | 1         |
| -         | सियपी को।                                    | १६८ | २६६            | २६५                            |           |
| <b>£8</b> | तब तुम्ह मोहूँ से सठिन हिठ गति देते।         | १५७ | २४२            | २४१                            |           |
| हर        | ताँवें सों पीटि मनहुँ तन पायो।               | ११६ | २०१            | 200                            |           |
| इह        | ताकिहै तमिक तोकी ग्रीर की।                   | १२  | 38             | ३१                             |           |
| ६७        | तुम्ह अपनायो तब जानिहों जब मनु               |     |                |                                | -         |
|           | फिरि परिहै।                                  | १३१ | २६-            | २६⊏                            |           |
| €=        | तुम्ह जिन मन मैलो करो लोचन                   |     |                |                                |           |
|           | जिन फेरी।                                    | १४७ | २७२            | २७२                            |           |
| ६स        | तुम्ह तजि हों कासों कहों ग्रीर को हितु मेरे। | १३३ | २७४            | २७३                            |           |
| 00        | तुम्ह सन दीनबंधु न दीन कोड मी सम             |     | 5.71           |                                |           |
|           | सुनहु नृपति रघुराई।                          | १६४ | २४३            | 2/2                            |           |
| ७१        | दानि कहूँ संकर से नाहीं।                     | 8   | 8              | 8                              | 1         |
| ७२        | दीन-उद्धरन रघुवर्ज करुना-भवन समन             |     |                |                                |           |
| •         | संताप पापाघहारी।                             | ६२  | ह्य            | ५.स                            |           |
| ७३        | दीनदयाल दिवाकर देवा।                         | १-इ | २              | २                              |           |

|            |                                         | -                                        | -                                        |                                        |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| संख्या     | पदें का पहला चरण                        | संबत् १६६६ की<br>प्रति में पद् की संख्या | शिवलाल पाउक की<br>प्रति में पद्की संख्या | भारावतदास की प्रति<br>में पद की संख्या |
| 80         | क्षीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसइ     | PR RECEI                                 |                                          |                                        |
|            | तिहुँ ताप तई है।                        | ५०                                       | 180                                      | १३६                                    |
| Ve         | दीनबंधु दूसरा कहँ पावों।                | १५१                                      | २३३                                      | २३२                                    |
| ७६         | दुसह दोष दुख दलनि करु देवि दाया।        | २१                                       | १५                                       | १५                                     |
| 00         | देखा देखा बनु बन्या धाजु उमाकंत         | ¥                                        | १४                                       | 18                                     |
| <b>9</b> 5 | (देव) दनुज-बन-दहन गुन-गहन-गोविंद        | y ran                                    |                                          |                                        |
|            | नंदादि घानंददाता विनासी।                | ४७                                       | ५०                                       | ४६                                     |
| 3-0        | (देव) देहि ध्रवलंब कर-कमल कमला-रमन      |                                          |                                          |                                        |
|            | दमन दुख समन संताप भारी।                 | ६१                                       | ५स                                       | पूद                                    |
| Ço         | (देव) मोह-तम-तरिन हर रुद्र संकर-सरन     | 1,78                                     |                                          |                                        |
|            | हरन मम स्रोक लोकाभिरामं।                | v                                        | १०                                       | Po                                     |
| <b>⊏</b> १ | (देव) देहि सत-संग निज ग्रंग श्रीरंग भव- | Ang la                                   |                                          |                                        |
|            | भंग-कारन सरन-सोकहारी।                   | ६०                                       | <b>प्र</b>                               | पूर्                                   |
| <b></b>    | द्वार द्वीनता कही काढ़ि रद परि          |                                          | 127                                      |                                        |
|            | पाहूँ।                                  | 880                                      | २७६                                      | २७४                                    |
| ₽३         | द्वार हों भोरही को ब्राजु।              | 188                                      | २२०                                      | २१€                                    |
| -X         | नाथ नीके के जानवी ठीक जन जीय की।        | १४८                                      |                                          | २६३                                    |
| <b>८</b> ४ | नाथ सा कान बिनती कहि सनावों।            | १३७                                      | २०६                                      | २०५                                    |
| <b>⊏</b> € | नामु राम रावराइ हित मेरे।               | १७४                                      | २२८                                      | २२७                                    |
| 50         | नाहिन भावत श्रीर भरोसी।                 | 383                                      | १७४                                      | १७३                                    |
| 55         | नौमि नारायनं नरं करुणानयं ध्यान         |                                          | 1                                        |                                        |
|            | पारायन ज्ञानमूलं।                       | । ५६                                     | ६१                                       | €0                                     |
| 56         | पनु करिहैं। इठि आजु तेँ रामद्वार पर्यो  | and the second                           |                                          |                                        |
| -          | हों।                                    | १२६                                      | २६८                                      | २६७                                    |

में पद की संख्वा

३६

३२

१५

88

8£

पूद

80

yo

UX

३१

£3

05

२७

63

80

80

| संख्या | पदेां का पहला चरण                 | संवत् १६६६ की<br>पति में पदकीसंख्या | ाशेषठाट पारक की<br>श्रति में पद की संख्या | भागवतदास की प्रति<br>में पद की संख्या |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ન્દ૦   | प्रातकाल रघुबीर-वदन-छिब चिते चतुर | q                                   | 1.31%                                     |                                       |
|        | चित मेरे।                         | ३६९                                 |                                           | **                                    |
| स्१    | बंदौं रघुपति करुना-निधान ।        | २५                                  | ६५                                        | ६४                                    |
| स्र    | बलि जाउँ ग्रीर कासों कहें।        | १३०                                 | २२३                                       | २२२                                   |
| स्३    | बावरे। रावरे। नाहु भवानी।         | ३                                   | ¥                                         | ¥                                     |
| -६४    | बिरुद् गरीब-निवाजु राम की।        | ⊏६                                  | 900                                       | ર્સ્ટ                                 |
| स्प    | वीर महा अवराधियै साधें सिधि होइ।  | ५५                                  | ३०६                                       | १०८                                   |
| स्ध    | भएहुँ उदास राम मेरे आस रावरी।     | १२०                                 | १७६                                       | १७८                                   |
| न्द    | भानु-कुल-कमल-रवि कोटि-कंदर्प-छवि  |                                     |                                           |                                       |
|        | काल-कलि-व्यालिमव वैनतेयं।         | ५६                                  | प्र                                       | Ko                                    |
| -€⊂    | भरोसो श्रीर श्राइहै उर ताके।      | १६६                                 | २२६                                       | २२५                                   |
| स्स    | भूरि जार मन पदकंज मकरंद रस रसिक   |                                     | •                                         | 130                                   |
|        | मधुकर भरत भूरि भागी।              | १७४                                 | ३-६                                       | -                                     |
| १००    | मंगल-मूरति मारुत-नंदन।            | 33                                  | ३६                                        | ३६                                    |
| १०१    | मन माथा को नेकु निहारहि।          | <b>८</b> 8                          | ⊏६                                        | 드없                                    |
| १०२    | मनारथ मन का एक भाँति।             | १५८                                 | २३४                                       | २३३                                   |
| १०३    | महाराज रामादर्यो धन्य सोई।        | ५३                                  | १०७                                       | १०६                                   |
| १०४    | माँगिये गिरिजा-पति कासी।          | २                                   | ६                                         | ६                                     |
| १०४    | माधव ग्रब न द्रवहु केहि लेखे।     | 28                                  | 1 888                                     |                                       |
| १०६    | माधव मोह-पास क्यों दूटै।          | 50                                  | ११६                                       |                                       |
| 900    | माधा त्रसि तुम्हारि यह माया।      | 00                                  | 180                                       | ११६                                   |

<sup>(</sup>४) इस पद का थे। इा सा ग्रंश दिया है। इसके ग्रागे ३ पृष्ठ खंडित हैं जिनमें ३६, ३७, ३८, ३६, ग्रीर ४० वे पद थे। इनके ग्रनंतर ४१ वां पद प्रारंभ होता है।

#### नागरीप्रचारिग्री पत्रिका।

| संख्या | पदेां का पहला चरण                   | संवत् १६६६ की<br>प्रति में पद की संख्या | शिवटाट पाउक की<br>प्रति में पद की संख्या | भागवतदास की प्रति<br>में पद की संख्या |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| १०८    | माधा मोहि समान जग माहीं।            | 95                                      | ११५                                      | 388                                   |
| १०६    | मेरी कहा। सुनि पुनि भावै ते। हि करि |                                         |                                          |                                       |
|        | से।।                                | १६१                                     | २६५                                      | २६३                                   |
| ११०    | मेरी भत्नी कियो राम अपनी भत्नाई।    | ३५                                      | ७३                                       | ७२                                    |
| 228    | में केहि कहैं। विपति द्यति भारी।    | ७६                                      | १२६                                      | १२५                                   |
| ११२    | मैं तो श्रब जान्यो संसार ।          | १०४                                     | १८६                                      | १८८                                   |
| ११३    | में हरि साधन करइ न जानी।            | ७३                                      | १२३                                      | १२२                                   |
| 388    | यों मन कबहुँ तो तुमहिँ न लाग्यो।    | १०८                                     | १७१                                      | १७०                                   |
| ११४    | रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं   | 4 9                                     | 100                                      | 0.00                                  |
|        | सकल ध्रवधवासी।                      | 58                                      |                                          |                                       |
| ११६    | रघुपति विपति-दवन ।                  | १४२                                     | २१३                                      | २१२                                   |
| ११७    | रघुपति भगति करत कठिनाई।             | ११५                                     | १६८                                      | १६७                                   |
| ११८    | रघुबर रावरी इहै बड़ाई।              | ११२                                     | १६६                                      | १६५                                   |
| ११६    | रघुवरिहं कबहुँ मन लागिहै।           | १५६                                     | २२५                                      | २२४                                   |
| १२०    | राघें। केहि कारन भय भागे।           | 228                                     |                                          | १७५                                   |
| १२१    | राघा भावति माहि विपिन की वीथिन्हि   |                                         |                                          |                                       |
|        | धावनि ।                             | १६७                                     |                                          |                                       |
| १२२    | राम कबहुँ प्रिय लागिहै। जैसे नीर    |                                         | 77.98                                    | 90                                    |
|        | मीन कों।                            | 388                                     | २७०                                      | २६६                                   |
| १२३    | राम कहत चलु राम कहत चलु राम         | 100                                     |                                          |                                       |
|        | कहत चलु भाई रे।                     | १२२                                     | १६०                                      | १८६                                   |
| ,१२४   | राम को गुलाम नामु राम बोला राम      | 111                                     |                                          |                                       |
|        | राख्या काम इहै नाम है हों कंबहुँ    |                                         | 12                                       |                                       |
|        | कहतु हों।                           | 8=                                      | ७७                                       | 98                                    |

| सस्या | पदेां का पहला चरण                      | संबत् ऽ६६६ की<br>प्रति में पद् की संख्या | शिषलाल पाठक की<br>यसि में पट्ट की संख्या | भागवतदास की प्रति<br>में पद की संख्या |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| १२५   | रामचंद्र करकंज कामतरु वामदेव हित-      |                                          | 7.22                                     |                                       |
|       | कारी ।                                 | २७                                       | -                                        | -                                     |
| १२६   | रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज          |                                          |                                          |                                       |
|       | विराजै।                                | २६                                       |                                          | -                                     |
| १२७   | राम जपु राम जपु राम जपु बावरे।         | 33                                       | ६७                                       | ६६                                    |
| १२८   | रामनाम अनुरागहीं जिय जा रित आता।       | 88                                       | _                                        | -                                     |
| १२६   | राम राम जिप जीय सदा सानुराग रे।        | २६                                       | ξ<                                       | ६७                                    |
| १३०   | राम राम रमु राम राम रदु राम राम        |                                          |                                          |                                       |
|       | जपु जीहा।                              | ३२                                       | ६६                                       | ह्र                                   |
| १३१   | राम राम राम जीय जैलीं तूँ न जिपहै।     | ३०                                       | ६स                                       | € =                                   |
| १३२   | राम रावरे। नामु मेरे। मातु पितु है।    | १२१                                      | २५५                                      | २५४                                   |
| - १३३ | राम रावरे। नामु साधु सुरतरु है।        | १७०६                                     | २५६                                      | २५५                                   |
| १३४   | रामसनेही सों तैं न सनेहु कियो।         | प्र                                      | १३६                                      | १३५                                   |
| १३५   | लाज लागति दास कहावत ।                  | १०६                                      | १८६                                      | 8=1                                   |
| १३६   | लाभु कहा मानुष तनु पायें।              | १२५                                      | २०२                                      | २०१                                   |
| १३७   | सकल सुखकंद ग्रानंद वन पुन्यकृत विंदु-  |                                          |                                          |                                       |
| 1007  | माधव द्वंद्व विपतिहारी।                | ६३                                       | ६२                                       | ६१                                    |
| १३८ " | सकुचत है। अति राम कृपानिधि क्यों       |                                          | 7                                        |                                       |
|       | करि विनय सुनावों।                      | 88                                       | १४३                                      | १४२                                   |
| १३स   | सदा संकरं संप्रदं सज्जनानंददं सैलकन्या |                                          |                                          |                                       |
|       | वरं परम रम्यं।                         | 5                                        | १२                                       | १२                                    |
| १४०   | सदा राम जपु राम जपु मूढ़ मन वार        |                                          | 5 37                                     |                                       |
|       | वारं।                                  | ५्८                                      | 80                                       | 8-६                                   |

<sup>(</sup>६) इसके आगे का १७३,१७२ और १७३ वां पद नहीं है।

|        | The second secon |                                        |                                           |                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| संख्या | पदेां का पहला चरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संवत् १६६६ की<br>प्रति से पद की संख्या | सिवटाट पाठक की<br>प्रति में पड़ की संख्या | भागवतद्गस की प्रति<br>में पद की संख्या |
| 288    | सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | ide at t                                  |                                        |
|        | सनेहु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२३                                    | १ <del>८</del> १                          | 350                                    |
| १४२    | सिव सिव होइ प्रसन्न करि दाया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ક                                      |                                           |                                        |
| १४३    | सुनत सीतपित सील सुभाउ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८४                                     | १०१                                       | १००                                    |
| 388    | सुनि मन मूढ़ सिखावनु मेरी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7-8                                    | 55                                        | <b>५</b> ७                             |
| 888    | सुमिरि सनेह सों तूं नाम राम राय को।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१                                     | ७०                                        | €€                                     |
| १८६    | सेइय सिहत सनेह देह भरि कामधेनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90.33                                  | 200                                       |                                        |
|        | कित्रासी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८                                     | २२                                        | २२                                     |
| 880    | सेवहु शिव-चरन-सरीज-रेनु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६                                      | १३                                        | १३                                     |
| 88≥    | सोइ सुकृती सुचि साँचे। जाहि तुम्ह रीभी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६०                                    | २४१                                       | २४०                                    |
| १४६    | हरि तिज और भिजये काहि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३४                                    | २१७                                       | २१६                                    |
| १५०    | हरति सब आरित आरती राम की।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊏३                                     | ४६                                        | ४७                                     |
| ४४१    | हैं हरि कवन दोष ते।हि दीजै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६६                                     | ११८                                       | ११७                                    |
| १५२    | हैं हरि कस न हरहु भ्रम भारी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६-६                                    | १२१                                       | १२०                                    |
| १५३    | हैं हरि कैंगने जतन सुख मानहु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६७                                     | ११स                                       | 832                                    |
| 848    | हैं हरि यह भ्रम की अधिकाई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00                                     | १२२                                       | १२१                                    |
| १५५    | हैं नीको मेरा देवता कासलपति राम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48                                     | १०८                                       | १०७                                    |
| १५६    | है प्रभु मेराई सब दासु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३६                                    | १६०                                       | १५६                                    |
| १५७    | है हरि कविन जतन भ्रम भागै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६≒                                     | १२०                                       | ११६                                    |

इस सारिग्री से स्पष्ट है कि इस संग्रह में १७६ पद हैं जिनमें निम्नलिखित पदों के पृष्ठ खंडित हैं—३ ३७, ३८, ३८, ४०, ६९, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, १००, १०२, १०२, १०३, १७१, १७२ ग्रीर १७३।

#### ५-देवकुल।

िलेखक-पंडित चंद्रधर्शर्मा गुलेरी, बी० ए०, अजमेर ।]

हिं हैं प्रचिति के घारंभ में महाकवि वाण ने भास के हिं विषय में यह श्लोक लिखा हैं — सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः। सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव॥

श्रर्थात् जैसे कोई पुण्यात्मा देवकुल (देवालय) बना कर यश पाता है वैसे भास ने नाटकों से यश पाया। देवकुलों का श्रांपंभ सूत्रधार (राजिमस्त्री) करते हैं, भास के नाटकों में भी नांदी रंगमंच पर नहीं होती, पर्दें की ग्रें।ट में ही हो जाती है, नाटक का श्रारंभ 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः' नांदी के पीछे सूत्रधार ही श्राकर करता है। मंदिरों में कई भूमिकाएँ (खंड या चैंक) होते हैं, भास के नाटकों में भी कई भूमिकाएँ (पार्ट) हैं। मंदिरों पर पताकाएँ (ध्वजाएँ) होती हैं, इन नाटकों में भी पताका (नाटक का एक ग्रंग) होती हैं। यो देवकुल सहश नाटकों से भास ने यश पाया था, किंतु श्राधुनिक ऐतिहासिक खोज में यह एक बात ग्रीर निकली कि भास ने 'देवकुल' से ही यश पाया।

महामहोपाध्याय पंडित गणपित शास्त्री के अध्यवसाय से ट्राइंकोर में भास के कई नाटक उपलब्ध हुए हैं। वे त्रिवेंद्रम संस्कृत प्रंथमाला में छपे हैं। उनमें एक प्रतिमानाटक भी है। उसका नाम ही प्रतिमा यों रक्खा गया है कि कथानक का विकास प्रतिमाओं से होता है। नाटक रामचरित के बारे में है। भरत निहाल केकय देश में गया है। शत्रुघ्न साथ नहीं गया है, इधर अयोध्या में ही है। भरत की वर्षों से अयोध्या का परिचय नहीं। पीछे केकयी ने वर माँगे, राम वन चले गए, दशरथ ने प्राण दे दिए। मंत्रियों के बुलाने पर भरत अयोध्या

को लौटा आ रहा है। इधर अयोध्या के बाहिर एक दशरथ का प्रतिमागृह, देवकुल, बना हुआ है। इतना ऊँचा है कि महलों में भी इसनी ऊँचाई नहीं पाई जाती । यहाँ राम-वनवास के शोक से स्वर्ग-गत दशरथ की नई स्थापित प्रतिमा की देखने को लिये रानियाँ अभी श्रानेवाली हैं। ग्रार्य संभव की श्राज्ञा से वहाँ पर एक सुधाकर (सफेरी करनेवाला) सफाई कर रहा है। कवृतरों के घोंसले और बोठ. जे। तब से अब तक मंदिरों की सिँगारते आए हैं, गर्भगृह (जगमोहन) में से हटा दिए गए हैं। दीवालों पर सफेदी श्रीर चंदन के हाथों के कापे (पंचांग्रल) दे दिए गए हैं । दरवाज़ों पर मालाएँ चढ़ा दी गई हैं। नई रेत बिछा दी गई है। तो भी सुधाकर काम से निबट कर सो जाने के कारण सिपाद्दी के द्वाथ से पिट जाता है। अस्तु। भरत श्रयोध्या के पास श्रा पहुँचा। उसे पिता की मृत्यु, माता के षड्यंत्र श्रीर भाई के वनवास का पता नहीं। एक सिपाही ने सामने श्राकर कहा कि स्रभी कृत्तिका एक घड़ी बाकी है, रोहिग्गी में पुरप्रवेश कीजिएगा, ऐसी उपाध्यायों की आज्ञा है। भरत ने घोड़े खुलवा दिए धीर वृत्तों में दिखाई देते हुए देवकुल में विश्राम के लिये प्रवेश किया। वहाँ की सजावट देख कर भरत सोचता है कि किसी विशेष पर्व के कारण यह आयोजन किया गया है या प्रति दिन की आस्तिकता है ? यह किस देवता का मंदिर है ? कोई आयुध, ध्वज या घंटा आदि बाहरी चिह्न ते। नहीं दिखाई देता। भीतर जाकर प्रतिमाग्रीं के शिल्प की उत्क्रष्टता देखकर भरत चिकत हो जाता है। वाह, पत्थरों में कैसा

(१) इदं गृहं नत्प्रतिमानृपस्य नः समुच्छ्यो यस्य स हम्यंदुर्लभः।

<sup>(</sup>२) श्राजकल भी चंदन के पूरे पंजे के चिह्न मांगलिक माने जाते हैं श्रीर त्योहारों तथा उत्सवों पर द्रवाज़ों श्रीर दीवारों पर लगाए जाते हैं। जब सितर्या सहमरण के ब्रिये निकलती थीं तब श्रपने किले के द्वार पर श्रपने हाथ का खापा लगा जाया करती थीं। वह खापा लोद कर पत्थर पर अपने हाथ का लाता था। बीकानेर के किले के हार पर ऐसे कई हस्तचिह्न हैं। मुगल बाद शाहों के परवानों श्रीर ख़ास सकों पर बादशाह के हाथ का पंजा होता था जो श्रंगूठे के निशान की तरह स्वीकार का बे। धक था।

क्रियामाधुर्य है। आकृतियों में कैसे भाव भालकाए गए हैं ! प्रतिमाएँ बनाई तो देवताग्रों के लिये हैं, किंतु मनुष्य का धाखा देती हैं। क्या यह कोई चार देवतात्रीं का संघ है ? यें। सीच कर भरत प्रणाम करना चाहता है किंतु सोचता है कि देवता हैं, चाहे जो हों. सिर भुकाना तो उचित है किंतु बिना मंत्र ग्रीर पूजाविधि के प्रणाम करना शृद्धों का सा प्रणाम होगा। इतने ही में देवकुलिक (प्रजारी) चौंक कर श्राता है कि मैं नित्य कर्म से निबट कर प्राणिधर्म कर रहा था कि इतने में यह कौन घुस प्राया कि जिसमें श्रीर प्रतिमाश्रों में बहुत कम श्रंतर है ? वह भरत की प्रणाम करने से रोकता है। इस देवकूल में त्राने जाने की रुकावट न थी, न कोई पहरा था। पथिक विना प्रणाम किए ही यहाँ सिर फ़्रका जाते थे । भरत चौंक कर पूछता है कि क्या मुभ्तसे कुछ कहना है ? या किसी अपने से बड़े की प्रतीचा कर रहे हो जिससे मुक्ते राकते हो ? या नियम से परवश हो ? मुक्ते क्यों कर्तव्य धर्म से रोकते हो ? वह उत्तर देता है कि श्राप शायद बाह्मण हैं, इन्हें देवता जानकर प्रग्राम मत कर बैठना, ये चत्रिय हैं, इच्वाकु हैं। भरत के पूछने पर पुजारी परिचय देने लगता है श्रीर भरत प्रणाम करता जाता है। यह विश्वजित् यज्ञ का करनेवाला दिलीप है जिसने धर्म का दीपक जलाया था । यह रघु है जिसके उठते बैठते हज़ारों

<sup>(</sup>३) त्रहो कियाप्राधुर्य पावाणानाम् । श्रहो भावगतिराकृतीनाम् । दैवतोदिष्टानामपि मानुपविश्वासतासां प्रतिमानाम् । किन्नु खलु चतुरैंवते।ऽयं स्तोमः ?

<sup>(</sup>४) अयंत्रितेश्मतिहारकागतैविंना प्रशामं पविकेहपास्यते ।

<sup>(</sup>१) विश्वजित् यज्ञ का विशेषण 'सिलिहितसर्वरत' दिया है। इसका सीधा अर्थ तो यह है कि जहां ऋत्विनों की दिल्ला देने के लिये सब रत उपस्थित ये (कालिदास का 'सर्वस्वदिल्लाम्')। दूसरा अर्थ यह भी है कि राजा के रत—प्रजा भितिनिधि—सब वहाँ उपस्थित थे अर्थात् सारी प्रजा की प्रतिनिधिल्डध सहानु-भूति से यज्ञ हुआ था। राजसूय प्रकरण में उन प्रजा के प्रधान रतों का उरलेख है जिनके यहाँ राजा जाकर यज्ञ करता और तुहफ़े देता। यह राजसूय का प्रवींग है (देखो, मर्यादा, दिसंबर-जनवरी सन् १६११—१२ में मेरा जेख)।

ब्राह्मण पुण्याह शब्द से दिशात्रीं को गुँजा देते थे। यह अज है जिसने वियावियोग से राज्य छोड़ दिया या ग्रीर जिसके रजाेगुणोद्भव दोष नित्य अवभृष स्नान से शांत होते थे। अब भरत का माथा ठनका। इस ढॅंग से चौथी प्रतिमा उसी के पिता की होनी चाहिए। निश्चय के लिये वह फिर तीनों प्रतिमात्रों के नाम पूछता है। वही उत्तर मिलता है। देवकुलिक से कहता है कि क्या जीते हुओं की भी प्रतिमा बनाई जाती हैं ? वह उत्तर देता है कि नहीं, केवल मरे हुए राजाग्रें की। भरत सत्य को जानकर अपने हृदय की बेहना छिपाने के लिये देवकुलिक से बिदा होकर बाहिर जाने लगता है किंतु वह रोक कर पूछता है कि जिसने स्त्रीशुल्क के लिये प्रागा और राज्य छोड़ दिए उस दशरथ की प्रतिमा का हाल तूक्यों नहीं पूछता ? भरत की मूर्छी थ्रा जाती है। देवकुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा कहता है। भरत फिर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। इतने में रानियाँ स्राजाती हैं। हटो बचे की ग्रावाज़ होती है। सुमंत्र किसी श्रनजाने बटोही को वहाँ पड़ा समभ कर रानियों की भीतर जाने से रोकता है। देव-कुलिक कहता है कि बेखटके चली आश्री, यह तो भरत है । प्रतिमाएँ इतनी अच्छी बनी हुई थीं कि भरत की आवाज़ सुन कर सुमंत्र के मुंह से निकल जाता है कि मानें। महाराज (दशर्थ) ही प्रतिमा में से बोल रहे हैं। ग्रीर उसे मूर्छित पड़ा हुआ देखकर सुमंत्र वयः ध पार्थिव (जवानी के दिनों का दशरथ) समस्तता है। आगे भरत, सुमंत्र श्रीर विधवा रानियों की बातचीत होती है। बड़ा ही श्राद्भुत तथा करण दश्य है।

इससे पता चलता है कि भास के समय में देवमंदिरों (देवकुलों)

सर्वे हि पश्यन्तु कद्धत्रमेतद् बाष्पाकुबाचिर्वदनैर्भवन्तः । निर्देषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥

<sup>(</sup>६) भास के समय में पर्दा कुछ था, श्राज कल के राजपूरों का सा नहीं।
. प्रतिमा नाटक में जब सीता राम के साथ वन को चलती हैं तब लक्ष्मण तो रीति
के श्रनुसार हटाश्रो, हटाश्रो की श्रावाज़ लगाता है किंतु राम उसे रेक कर
सीता की घृंघट श्रलग करने की श्राज्ञा देता है श्रीर पुरवासियों की सुनाता है

के श्रितिरिक्त राजाश्रों के देवकुल भी होते थे जहाँ मरे हुए राजाश्रों की जीवित सहश प्रतिमाएँ रक्खी जाती थीं। एक वंश या राजकुल का एक ही देवकुल होता था जहाँ राजाश्रों की मूर्तियाँ पीढ़ी वार रक्खी होती थीं। ये देवकुल नगर के बाहर वृत्तों से घिरे हुए होते थे। देवमंदिरों से विपरीत इनमें भंडे, श्रायुध, ध्वजाएँ या कोई बाहरी चिह्न न होता था, न दरवाज़े पर रुकावट या पहरा होता था। श्राने-वाले बिना प्रणाम किए इन प्रतिमाश्रों की श्रोर श्राहर दिखाते थे। कभी कभी वहाँ सफ़ाई श्रीर सजावट होती थी तथा एक देवकुलिक रहता था। देवकुलिक के वर्णन से संदेह होता है कि प्रतिमाश्रों पर लेख नहीं होते थे, किंतु लेख होने पर भी पुजारी श्रीर मुजाविर वर्णन करते ही हैं। श्रथवा किन ने राजाश्रों के नाम श्रीर यश कहलवाने का यही डपाय सोचा हो।

Į

ĕ

ध

7

ſΤ

ति

51

भास के इच्वाकुवंश के देवकुल के वर्णन में एक शंका होती है। क्या चारों प्रतिमाएँ दशरथ के मरने पर बनाई गई थीं, या दशरथ के पहले के राजाओं की प्रतिमाएँ वहाँ यथासमय विद्यमान थीं, दश-रथ की ही नई पधराई गई थी ? चाहिए तो ऐसा कि तीन प्रतिमाएँ पहले थीं, दशरथ की अभी बन कर रक्खी गई थी, किंतु सुमंत्र के यह कहने से कि 'इदं गृहं तत् प्रतिमानृपस्य नः' भ्रीर भट के इस कथन से कि 'भट्टिगो। दसरहस्स पडिमागेहं देटूं' यह घोखा होता है कि प्रतिमागृह दशरथ ही के लिये बनवाया गया था, ग्रीर प्रतिमाएँ वहाँ उसके अनुषंग से रक्खी गई थीं। माना कि भरत बहुत समय से केकय देश में था, वह भ्रपनी अनुपिश्यित में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर अचरज करता, किंतु वह तो इच्वाकुत्रों के देव-कुल, उसकी तीन प्रतिमा, उसके स्थान, चिह्न श्रीर उपचार व्यवहार तक से श्रपरिचित था। क्या उसने कभी इस इच्वाकुकुल के समाधि-मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, या इसका होना ही उसे विदित न था ? बातचीत से वह इस मंदिर से ध्रनभिज्ञ, उसकी रीतियों से भनजान, दिखाई पड़ता है। सारा दृश्य ही उसके लिये नया है। क्या

ही अच्छा संविधानक होता यदि परिचित देवकुल में भरत अपने 'पितुः प्रिपतामहान' का दर्शन करने जाता, वहाँ पर चिरदृष्ट तीन की जगह चार प्रतिमाओं को देखकर अपनी अनुपिक्षिति की घटनाओं को जान लेता! इसका समाधान यह हो सकता है कि भास का भरत बहुत ही छोटी अवस्था में अयोध्या से चला गया हो और वहां के दर्शनीय स्थानों से अपरिचित हो। या कोई ऐसा संप्रदाय होगा कि पिता के जीते जी राजकुमार देवकुल में नहीं जाया करते हैं। राजपूताने में अब भी कई जीवित्पतृक मनुष्य रमशान में अथवा शोकसहानुभूति (मातमपुर्सी) में नहीं जाते। राजवंश के लोग नई प्रतिमा के आने पर ही देवकुल में आवें ऐसी कोई रूढ़ि भी हो सकती है। अस्तु।

भास का समय अभी निश्चित नहीं हुआ। पंडित गणपति शास्त्री उसे ईसवी पूर्व तीसरी चैाथी शताब्दी का, अर्थात् कौटिल्य चाणक्य से पहले का, मानते हैं। जायसवाल महाशय उसे ईसवी पूर्व पहली शताब्दी

<sup>(</sup>७) पंडित गणपित शास्त्री ने पाणिनिविरुद्ध बहुत से प्रयोगीं की देख कर भास की पाणिनि के पहले का भी माना था। कै।टिल्य से पहले का मानने में मान एक रत्नो इ है जो 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक तथा 'अर्थशास्त्र' दे।नें। में है । अर्थ-शास्त्र में भास के नाटक से उसे उद्धृत मानने के लिये उतना ही प्रमाण है जितना भास दे नाटक में उस हे अर्थशास्त्र से उद्धत होने का । दूसरा मान प्रतिमानाटक में बाई स्वत्य अर्थशास्त्र का उल्लेख है, कै।टिल्य का नहीं। किंतु यह किंव की अपने पात्रों की प्राचीनता दिखाने की कुशबता हो सकती है । मैंने इंडियन एंटिकेरी (जिल्द ४२, सन् १६१३, पृष्ठ ४२) में दिखाया था कि पृथ्वीराजविजय के कर्त्ता जयानक श्रीर उसके टीकाकार जीनराज के समय तक यह साहित्यिक प्रवाद था कि भास श्रीर व्यास समकालीन थे। उनकी काव्यविषयक स्वर्धा की परीचा के लिये भास का प्रंथ विष्णुधर्म व्यास के किसी काव्य के साथ साथ श्रमि में डाला गया ते। श्रमि ने उसे उत्कृष्ट समक्ष कर नहीं जलाया। पंडित गर्गापति शास्त्री ने बिना मेरा नाम उल्लेख किए पृथ्वीराजविजय तथा उसकी टीका के अवतर्गा के भाव की यें कह 'कर उड़ाना चाहा है कि 'विष्णुधर्मान्' कर्म का बहुवचन काव्य का नाम नहीं, किंतु 'विष्णुधर्मात्' हेतु की पंचमी का एकवचन है कि श्रमि मध्यस्थ था, परीच था, विष्णु के स्थानापन्न था, उसने विष्णुधर्म से भास के काव्य का नहीं जलाया!

का मानते हैं। प्रतिमानाटक में भास यह देवकुल का प्राट कहाँ से लाया ? सुबंधु ने वासवदत्ता में पाटिलपुत्र को अदिति के पेट की तरह 'अनेक देवकुलों से पूरित' लिखा हैं । यहां देवकुल में देवताओं के परिवार और देवमंदिर का रनेष हैं। क्या यह संभव है कि भास ने पाटिलपुत्र का रौधुनाक देवकुल देखा हो और वहाँ की सजीव सहश प्रतिमाओं से प्रतिमानाटक का नाम तथा कथावस्तु चुना हो ? इन्दवाकुओं के देवकुल के चतुंदेंवत स्तोम की ओर लन्दय दीजिए। पाटिलपुत्र के स्थापन से, नवनंदों द्वारा रौधुनाकों का उच्छेद होने तक, पाँच रौधुनाक राजा हुए। उनमें से अंतिम राजा की तो राज्यापहारी नंद (महापद्म) ने काहे को प्रतिमा खड़ी की होगी। अतएव रौधुनाक देवकुल में भी चार ही प्रतिमा होंगी। इस चतुंदेंवत स्तोम में से अज उदयिन तथा नंदिवर्धन की प्रतिमाएँ तो इंडियन म्यूजियम में हैं। तीसरी को हाकिस ले गया। चौथी अगम कुए के पास पुजती हुई किनंगहाम ने देखी थी। संभव है कि इनका भी पता चल जाय।

परखम की मूर्ति भी संभव है कि राजगृह के शैशुनाकों के राज-कुल की हो। यह हो सकता है कि वह किसी बड़ी भारी विजय या

विष्णु की यहां घुसेड़ने की क्या आवश्यकता थी ? में अब भी मानता हूँ कि मास-कृत विष्णुधर्म नामक ग्रंथ व्यास (?) कृत विष्णुधर्मीत्तर पुराण के जोड़ का हो सकता है तथा भास-व्यास की समकालिकता का प्रवाद श्रधिक विचार चाहता है। महाभारत के टीकाकार नीजकंठ ने श्रारंभ ही में 'जय' शब्द का श्र्यं करते हुए पुराणों से 'विष्णुधर्माः' की श्रजा ग्रंथ गिना है। यहाँ भी बहुवचन प्रयोग ध्यान देने योग्य है। नीजकंठ के श्लोक ये हैं—

श्रष्टादश पुराणानि रामस्य चिरतं तथा।
कार्ष्णं वेदं पञ्चमं च यन्महाभारतं विदुः॥
तथैव विष्णुधर्माश्च शिवधर्माश्च शाश्वताः।
जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः॥

(८) श्रदिति जठरमिवानेकदेवकु जाध्यासितम् ।

(१) यह ध्यान देने की बात है कि इक्ष्वाकु कुल में दिलीप, रघु, अज श्रीर दशरथ—ये चार नाम लगातार या तो भास में मिले हैं या काजिदास के रघु- स्रवहान की श्रामरण में परखम में ही खड़ी की गई हो, किंतु यह भी स्रसंभव नहीं कि वह राजगृह से वहाँ पहुँची हो। मूर्तियों के बहुत दूर दूर तक चले जाने के प्रमाण मिले हैं। जीत कर मूर्तियों का ले स्राना विजय की प्रशस्तियों में बड़े गौरव से उख्लिखित किया गया मिलता है। दिख्ली तथा प्रयाग के स्रशोकस्तंभ भी जहाँ स्राजकल हैं वहाँ पहले न थे। बड़े परिश्रम से तथा युक्तियों से उठवा कर पहुँचाए गए हैं।

नानाघाट की गुफा में पहले सातवाहन वंशी राजाग्रें। की कई पीढ़ियों की मूर्तियाँ हैं। वह सातवाहनों का देवकुल है। मथुरा के पास शक (कुशन) वंशी राजाग्रें। के देवकुल का पता चला है। किनष्क की मूर्ति खड़ी ग्रीर बहुत बड़ी है। इसके पिता वेम कैडफेसस की प्रतिमा बैठी हुई है। इसपर के लेख में 'देवकुल' शब्द इसी रूढ़

वंश में। दशस्थ के। अज का पुत्र तो वायु, दिव्स श्रीर भागवत पुरास तथा रामायस, सब मानते हैं। कुमारदास के जानकीहरस श्रीर श्रश्ववीय के दुइ चित में भी ऐसा है। वायुपरास की वंशावली में दिलीप श्रीर रधु के बीच में एक राजा श्रीर हैं, फिर रधु, अज, दशस्थ हैं। भागवत में दिलीप श्रीर रधु के धीच में १२ राजाश्री श्रीर रघु के बीच में १० नाम हैं। विव्सपुरास में दिलीप श्रीर रघु के बीच में १० नाम हैं, फिर रघु, अज, दशस्थ हैं। वालमीकि रामायस में दिलीप श्रीर रघु के बीच में १० नाम हैं, फिर रघु, अज, दशस्थ हैं। वालमीकि रामायस में दिलीप श्रीर रघु के बीच में दो पुरुष हैं, रघु श्रीर अज के बीच में १२ नाम हैं। भास और काजिदास दोनें किसी श्रीर नाराशसी या पैराधिक साथा पर चले हैं। वमत्कार यह है कि दोनें महाकवि एक ही वंशावली के। मानते हैं।

(१०) लोकोत्तर सात्विक दान की श्रवदान कहते हैं। बुद्ध के श्रवदान प्रसिद्ध हैं। श्रवदान का संस्कृत रूप श्रपदान हैं। कश्मीरी किव इसका प्रयोग करते हैं। श्रावू में प्रसिद्ध वस्तुपाला तेजपाल के मंदिर के सामने दोनों भाइयों तथा उनकी श्रियों की प्रतिमा हैं। विमलशाह के मंदिर में भी स्थापक की प्रतिमा है। राजप्ताना म्यूजियम, श्रजमेर, में राजप्तदपति की मूर्तियाँ हैं जो उनके संस्थापित मंदिर के हार पर थीं। पृथ्वीराजिजय में लिखा है कि सोमेश्वर (पृथ्वीराज के पिता) ने वैद्यनाथ का मंदिर बनाया श्रीर वहाँ पर श्रपने पिता (श्रयोशित) की वोड़े चढ़ी मूर्ति रीति धातु की वनवाई। इससे श्रागे का रक्षीक

श्चर्य में श्राया है। इस राजा को लेख में कुशनपुत्र कहा है। वहीं पर एक श्रीर प्रतिमा के खंड मिले हैं। यह किनष्क के पुत्र की होगी। तीसरी मूर्ति पर के लेख को फोजल ने मस्टन पढ़ा था, किंतु बाबू विनयतीष भट्टाचार्य ने उसे शस्तन पढ़ कर सिद्ध किया है कि यह चश्तन नामक राजा की मूर्ति है। यह टालमी नामक प्रीक भूगोलवेत्ता का समसामयिक था, क्योंकि उसने 'टियांतनीस' की राजधानी उज्जैन का उल्लेख किया है। चश्तन भी शक होना चाहिए, वह किनष्क का पुत्र हो, या निकट संबंधी हो। श्चतएव किनष्क का समय ईसवी सन् ७० से सन् १३० के बीच होना चाहिए, ईसवी पूर्व की पहली शताब्दी नहीं।

भास को लेख तथा शैशुनाक, सातवाहन श्रीर कुशन राजाश्रों के देवकुलों के मिलने से प्रतीत होता है कि राजवंशों में मृत राजाश्रों की मूर्तियों को एक देवकुल में रखने की रीति थी।

देवपूजा का पितृपूजा से बड़ा संबंध है। देवपूजा पितृपूजा से ही चली है। मंदिर के लिये संब से पुराना नाम चैटा है, जिसका अर्थ चिता (दाहस्थान) पर बना हुआ स्मारक है। शतपथ बाह्म में उन्नेख है कि शरीर को भस्म करके धातुओं में हिरण्य का टुकड़ा मिला कर उन पर स्तूप का चयन (चुनना) किया जाता था। बुद्ध के शरीर-धातुओं के विभाग तथा उनपर स्थान स्थान पर स्तूप बनने की कथा प्रसिद्ध ही है। बैद्धों तथा जैनें। के स्तूप और चैटा पहले स्मारक चिह थे, फिर पूज्य हो गए।

देवकुल शब्द का बड़ा इतिहास है। मंदिर को राजपूताने में देवल कहते हैं, छोटी मढ़ी को देवली कहते हैं। समाधिस्तंभों

नष्ट हो गया है किंतु टीका से असका श्रर्थ जाना जाता है कि पिता के सामने उसने श्रपनी मूर्ति भी उसी धातु की बनवाई थी (दत्ते हरिह्येनेव श्रुद्धरीतिमये हरें।। प्रकृतिं लिम्भितस्तत्र श्रुद्धरीतिमयः पिता ॥ म । ६६ ॥ पितुः रीतिमयस्य रीतिवाहारूढस्य प्रतिष्ठापितस्याग्रे रीतिमयं स्वाध्मानं प्रतिष्ठाण्य राजा स सर्गं त्रिधा रीतिमयं कविरिवाकरोत् ॥) यो वैद्यनाथ का संदिर चौहानों का देवकुल हुआ।

को भी देवली, देउली या देवल कहते हैं। शिलालेखें में मंदिरों को देवकुल कहा है, सतियों तथा वीरों के स्मारकचिह्नों को भी देवल या देवली कहा है। देवली का संस्कृत देव-कुली या देवकुलिका लेखें। में मिलता है। पुजारी को 'देवलक' कहते हैं, लेखें। में देवकुलिक मिलता है। सती माता का देवल, सती की देवजी यह भ्रव तक यहाँ न्यवहार है। बंगाल में ऊँचे शिखर के छोटे मंदिर को देउली कहते हैं। राजपुताने में मंदिर के अंदर छोटे मंदिर को भी देवली कहते हैं। पंजाबी में वह लकडी का सिंहासन जिसमें गृहस्था के ठाकुरजी रक्खे जाते हैं देहरा कहलाता है। ग्राम तथा नगरों के नाम में देहरा पद भी उनके देवस्थान होने का सूचक है। जैसे प्राकृत देवल का संस्कृत रूप देवकुल लेखों में आता या, वैसे राजाओं की उपाधि रावल का संस्कृत रूप राजकुल मिलता है। राज-कुल का अर्थ 'राजवंश्य' है। मेवाड़ के राजाओं की रावल शाखा प्रसिद्ध है, उनके लेखें में 'महाराजकुल ग्रमुक' ऐसा मिलता है। पंजाबी पहाड़ी में सती के स्मारकचिह्न को देहरी तथा सतियों को समष्टि में 'देहरी' कहते हैं ११। यों देवकुल पद देवमंदिर का वाचक भी है, तथा मनुष्यों के स्मारकचिह्न का भी। । १२

<sup>(</sup>११) सितयों के लिये 'महासती' पद का न्यवहार सारे देश में मिलने से देश की एकता का अद्भुत प्रमाण मिलता है। मेवाड़ के महाराणाओं की सितयों के समाधिस्थान को महासती कहते हैं, जैसे, 'दरवार महासत्यां दश्सण करण ने पधार्या हैं'। मैसूर के पुरातत्विभाग की रिपेटिं से जाना जाता है कि वहां पर सती-स्तंभ 'महासतीकल' कहे जाते हैं। विपरीतल इंगा से पंजाबी पहाड़ी में 'महासती' या 'म्हास्ती' दुशचारिणी छी के लिये गाली का पद हो गया है। पति के लिये सहमरण करनेवाली खियों को ही सती कहते हैं किंतु कई देवलियां पातासितयों की भी मिली हैं जो दादियां अपने पाते के दुःख से सती हुईं।

<sup>(</sup>१२) के यम्बत्र ज़िले (मदास) में कुछ पुरानी समाधियाँ हैं। वे पांडुकुल कहलाती हैं। यह भी देवकुल का स्मरण है। ऐतिहासिक अंधकार के दिनों में जो पुरानी तथा विशाल चीज़ दिखाई दी वही पांडवों के नाम धोप दी जाती थी, कहीं भीमलेन की कूँछी, कहीं पांडवों की रसोई। दिल्ली के पास विष्णुगिरि पर विष्णुपद का चिह्न (बहुत बड़ा चरण) है। उसे कई साहसी लोग

सितयों तथा बीरों की देउलियाँ वहीं पर बनती हैं जहाँ उन्होंने देहत्याग किया हो। साभर के पास देवयानी के तालाब पर एक घोड़े की देवली है जो लड़ाई में काम आया था। १३

रजवाडों में राजाग्रें की छतरियाँ या समाधिस्मारक बनते हैं। उनमें सुंदर विशाल चारें। श्रीर से खुले मकान बनाए जाते हैं। कहीं कहीं उनमें शिवलिंग स्थापन कर दिया जाता है, कहीं ग्रखंड दीपक जलता है, कहीं चरणपादुका होती हैं, कहीं मूर्ति तथा लेख होते हैं, परंतु कई यों ही छोड़ दी जाती हैं। जोधपुर के राजाश्रों की छतरियाँ शहर से बाहर मंडोर के किले के पास हैं। जयपुर के राजाओं में जितने आमेर में थे उनके रमशानों पर उनकी छतरियाँ आमेर में हैं, जो जयपुर बसने के पीछे प्रयात हुए उनकी गेटेार में शहर के बाहर हैं, महाराजा ईश्वरीसिंहजी का दाहकर्म महलों में ही हुआ था, इसलिये उनको छतरी महलों के भीतर ही है। डूंगरपुर में वर्तमान महारावल के पितामह की छतरी में उनकी प्रतिमा सजीव सदश है। बीकानेर के पहले दो तीन राजाश्रों की छतरियाँ तो शहर के मध्य में लच्मी-नारायण के मंदिर के पास हैं, कुछ पुराने राजाग्रें। की छतरियाँ लाल पत्थर की एक छोटे भ्रहाते में हैं, बाकी राजाश्रों की छतरियाँ एक विशाल दीवाल से घिरे अहाते में क्रम से बनी हुई हैं। प्रत्येक पर चरगापादुका हैं जहाँ प्रति दिन पूजा होती है। प्रत्येक पर मूर्ति है जिसमें राजा घोड़े पर सवार बनाया हुआ है, जितनी रानियाँ उसके साथ सती हुई उनकी भी मूर्तियाँ उसी पत्थर पर बनी हुई हैं। शिलालेख

भीमसेन के पाँव की नाप मानते ही नहीं, सिद्ध भी करना चाहते हैं। बहुत से विद्युपद मिले हैं, सभी इस हिसाब से भीमसेन के पैर के चिह्न होने चाहिए।

<sup>(</sup>१३) लेख के जपर कमज श्रीर सजे हुए घोड़े की मूर्ति हैं। नीचे
यह लेख है—॥ १ श्रीरामजी (१) राजश्री नवाब मुकतार दै।ला
बहादुरजी के मैं मन् १२२७ (२) संवत् १८६८ मिती वैसाख विव ७ से।मवार
के रेाज जोबने (३) र पे कारा भयो तामें पं० श्रीद्धाला जवाहर सींवजी की
(४) घोड़ा सुरंग काम श्रायो ताकी देउली सांभर में श्रीदेउदा (४) नीजी के
जपर बनाई कारीगर पुत्राजवषस गजधर ने बना (६) ई॥

प्रत्येक पर है जिसमें विक्रम संवत्, शक संवत्, मास, तिथि, वार, नचत्र, योग, करण, सूर्योदय घटी आदि प्रयाण के दिन का पूरा पंचांग दिया है। वहीं सहमरण करनेवाली रानियों, दासियों आदि की संख्या लिखी है। किसी में पाचक, पुरोद्दित, सेवक या घोड़े के सहमरण का भी उल्लेख है। पास में देवीकुंड होने से यह स्थान भी देवीकुंड कहलाता है । यहां के पुजारी शाकद्वोपी ब्राह्मण (सेवग, भोजक या मग) हैं। ऐसे ही धर्माचार्यों, ठाकुरों, धनियों आदि के भी समाधिस्मारक स्थान होते हैं।

इन देडिलियों तथा छतिरयों तथा भास-वर्णित इच्वाकुश्रों के, या शैधुनाक श्रीर कुशनों के देवकुलों में यह भेद है कि देडिली या छतिरी सती या राजा के दाहस्थल पर बनती तथा एक ही की स्मारक होती है; देवकुल श्मशान में नहीं होते थे। उनमें एक ही भवन में एक वंश के कई राजाश्रों की मूर्तियाँ वंशक्रम के ध्रनुसार रक्खी जाती थीं। छतिरयों के शिल्प श्रीर निवेश में मुसलमानी रोज़ों श्रीर मकवरों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, देवकुल की चाल प्राचीन थी।

पंजाब के कांगड़ा ज़िले के पहाड़ी प्रांत में, जो राजमार्गी से विदूर तथा मुसलमानी विजेताओं तथा प्रभावों से तटस्थ रहा, प्रव तक देवकुल की रीति चली आती हैं। वहां प्रत्येक प्राम के पास जलाशय पर मरे हुआं की मूर्तियां रक्खी जाती हैं। मेरे प्राम गुलेर के देवकुल का वर्णन सुन लीजिए। गुलेर बहुत ही पुराना प्राम है। कटोचवंश की बड़ा शाखा की राजधानी वह हुआ, छोटा वंश कांगड़े में राज्य करता रहा। श्मशान तो नहीं के तीर पर हैं जहाँ पर कई कुलों की सितयों की 'देहरियाँ' हैं। गाँव के बाहर, श्मशान से पौन मील इधर, बळूहा (वत्स + खूहा = वत्सकूप) नामक जलाशय है जिस पर वतसेश्वर महादेव हैं। उसके पुजारी रीलु (रावल) नामक बाह्मय (?) होते हैं जो मृतक के वस्नों के ध्रधिकारी हैं।

<sup>(</sup>१४) पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अमवश देवगढ़ लिखा है। (बि॰ ४० रि॰ सो॰ ज॰, दिसंबर १६१६)

वरसकूप तथा महादेव के मंदिर के पूर्व की एक तियारा सा है। छत गिर गई है। खंभे छीर कुछ दीवालें बची हैं। वहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएँ हैं जिन्हें मूहरे ( मोहरे ) कहते हैं। मृत्यु होने के पीछे ग्यारहवें दिन जब महाब्राह्मणों की शय्यादान करते हैं उस समय लगभग एक फुट उँचे पत्थर पर मृतक की सूर्ति कुराई जाती है। मूर्ति बनानेवाले गाँव के पुरतेनी पत्थर गढ़नेवाले हैं जो पनचिक्रयों के घरट बनाते हैं। मूर्ति सिंद्र लगा कर शय्या के पास रख दी जाती है। दान के पीछे शय्या और उपकरण यहात्राह्मण ले जाता है। मूर्ति इस देवकुल में पहुँचा दी जाती है। उस कुल के आदमी जलाशय पर स्तान संध्या करने प्राते हैं तब मूर्ति पर कुछ दिनों तक जल चढ़ाते रहते हैं। मकान तो खंडहर हो गया है, पर उसके श्रासपास, वत्सेश्वर को नंदि के पास, जलाशय पर, जगह जगह मृहरे बिखरे पड़े हैं। कई जला-शय की मेंड, सीढ़ियों तथा फरी की चुनाई में लग गए हैं। कई निर्भय मनुष्य इन पत्थरों को मकानों की चुनाई के लिये ले भी जाते हैं। सभी उच्च जातियों के मृतक, मूर्तिक्रप में, इस देवकुल में गाँव बसा कर रहते हैं। गुलेर के राजाओं तथा रानियों के मूहरे भी यहीं हैं। वे दो ढाई फुट ऊँचे हैं। उनके नीचे 'राजा'--'राणी' श्रकर भी लड़-कपन में हम लोग पढ़ा करते थे। गांव के बुड्ढे पहचान लेते हैं कि यह अमुक का मूहरा है। कई वर्षे तक हम अपने पितामह की प्रतिमा को पहिचानते तथा उस पर जल चढ़ाते थे। पिछले वर्षां में खेलते हुए लड़कों ने या किसी श्रीर ने निवेश बदल दिया है। पत्थर रेतीला दरयाई बालू का है, इसलिये कुछ ही वर्षे की धूप धौर वर्षा से खुदाई बेमाल्म हो जाती है ११। पुरुष की मूर्ति बैठी बनाई जाती

<sup>(</sup>१४) पत्थर का यह हाल है कि वहीं जवाबी प्राप्त में गुलेर के एक राजा का वनाया हुआ एक मंदिर है जिसकी छाया की ओर की खुदाई की मूर्तियाँ ज्यों की हों किंतु बौछाड़वाले पखवाड़े पर सब मूर्तियाँ साफ़ हो गई हैं। उसी की रानी के बनवाए हुए जवाली के नौए। पर शिलालेख था जिसके कुछ पंक्तियों की धादि के अत्तर आठ वर्ष हुए पढ़े जाते थे, किंतु दो वर्ष बीते जब मैं वहाँ गया ते। उतने

१०५

#### नगरीप्रचारिग्यी पत्रिका।

है, स्त्री की खड़ी। पुरुषमूर्ति के दोनों ग्रोर कहीं कहीं चामरप्राहिणियाँ भी बनी होती हैं। राजाग्रों की मूर्ति घोड़े पर होती हैं। वस्त्र शस्त्र भी दिखाए जाते हैं। उस प्रांत में जहाँ जहाँ बाँ, नौण, तला ग्रादि हैं। वहां सब जगह मूहरे रक्खे जाते हैं। सड़क के किनारे जो जलाशय मिलता है वहाँ गाँव पास हो तो ८-१० प्रतिमाएँ रक्खी मिलेंगी। कुल्लू, मंडी तथा शिमले के कुछ पहाड़ी राज्यों में भी यही चाल है। यह प्राचीन देवकुल की रीति ग्रब तक उन प्रांतों में हैं जहाँ परिवर्तन बहुत कम हुए हैं।

अचर भी नहीं पढ़े जा सकते थे, सब के सब खिर गए थे। इस समय लेख इतना ही पढ़ा जाता था—डों स्वस्ति श्रीगणोशा'''(१) वदंति परं पु [प्र]'''''(२) मीश्वरं:''''(३) पा [श]''''(४) (१) (६) (७) (८) या''''(१) नाधि [थिं]'''''(१०) भूयो भूयो'''''(११) राजराजः—े-'''''(१२) लेपाल' नेतिं।----(१३) कृतीयम्।''(१४) ये ग्रंक पंक्तियों के ग्रंत के सूचक हैं। (१६) बाँ = (संस्कृत) वापी, (बिहारी किव) बाय, (मारवाड़ी) बाव। नौण = (संस्कृत) निपान (पाणिनि का निपानमाहावः), (मारवाड़ी) निवाण। तजा = (संस्कृत), तड़ाग या तटाक (हिंदी) तालाव।

# ६-यूनानी पाकृत।

लिखक-पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी॰ ए॰, अजमेर।)

सनगर (विदिशा) के गरुड्ध्वज का सिंदूर उतर जाने से उसपर एक बड़े महत्त्व का लेख सर जान मार्शल के हाथ लगा। उसपर बहुत कुछ वाद-विवाद होकर उसका शुद्ध पाठ ग्रीर वर्णन डाक्टर फोजल ने सन् १६०८-६ के 'एनुएल श्राफ़

दी डाइरेक्टर जनरल ग्राफ़ श्रार्कियालाजी इन इण्डिया' में छपवाया है। लेख का श्रर्थ यह है कि तत्त्रशिला के निवासी, दिय के पुत्र, भाग-वत हिलियोदोर, योनदूत ने, जो राज्य के चौदहवें वर्ष में विराजमान राजा काशीपुत्र भागभद्र त्रातार के यहाँ महाराज श्रंतलिकित के पास से श्राया हुआ था, देवदेव वासुदेव का यह गरुड्ध्वज बनवाया।

इस लेख का वर्णन हिंदी में रायबहादुर पंडित गौरीशंकर जी श्रोभा लिख चुके हैं इसलिये हिंदी के पाठक इससे श्रपरिचित नहीं हैं । इस लेख से इतनी काम की बातें जानी गई हैं—

(१) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले प्रीक राजाओं के सिक्के बहुत मिले हैं, शिलालेख यही मिला है। तत्त्वशिला के प्रीक महाराजा एंटिग्राल्किडस का दूत, डियन का पुत्र, हीलियोडोरस अपने स्वामी की ग्रीर से (विदिशा के) राजा काशीपुत्र भागभद्र के यहाँ रहता था। भागभद्र ने ग्रीक राजाओं की उपाधि सेटर (त्रातार) स्वीकार कर ली थी।

ख

2)

ध

1

(३) इसके सिक्के श्रफगानिस्तान के बेबराम से दिल्ली के उत्तर में सीनपट

<sup>(</sup>१) मर्यादा, वर्ष १। (२) नवजिकशोर प्रेस के संप्रहिशरोमिण में श्रोमाजी का यह लेख उद्धत है।

<sup>(</sup>सुवर्णप्रस्थ) तक मिले हैं। (४) संभव है कि यह राजा शुंगवंश का नवाँ राजा भागवत है। जिसका समय ईसवी सन् पूर्व १०८ के लगभग है।

- (२) यह ही लियो डोरस भागवत (धनन्य वैष्णव) था धीर उसने वासुदेव के मंदिर में गरुड़ध्वज बनवा कर भेंट किया।
- (३) ईसवी सन् के पूर्व दूसरी शताब्दो में भागवत धर्म (भक्ति-मार्ग) या ग्रीर विदेशी भी हिंदू-धर्म में लिए जाते थे।

श्रव डाक्टर सुखटगाकर ने इस लेख पर एक निबंध लिखा है विसमें मुख्य मुख्य वातें ये हैं—

- (१) फोजल तक विद्वानों ने 'कारिते' पढ़ा था जो 'गरुड्ध्वजी' से मेल नहीं खाता। या तो 'कारिते गरुड्ध्वजे' होना चाहिए जो उस प्रांत की प्राकृत नहीं है, या 'कारितो गरुड्ध्वजो'। डाकृर सुखटणकर कहते हैं कि लेख में पाठ कारितो ही है, 'ध्वजे' की जगह 'ध्वजे' बना लेना चाहिए।
- (२) दूसरी पंक्ति में 'कारिता' के आगे विद्वानों ने छूटे हुए स्थान में 'इ' पढ़कर उसके आगे 'आ' की कल्पना करके 'इआ = संस्कृत इह = यहाँ 'समभा है। खरोष्ट्री के खेखें में इय, इ, या हिय इह (यहाँ) के आर्थ में आता है। किंतु यहाँ 'इ' के होने में संदेह है और किसी शब्द की कल्पना की आवश्यकता नहीं।

यहाँ पर हम डाक्टर सुखटग्राकर का इस लेख के प्रधान ग्रंश का

- (पंक्ति) १ देवदेवस वा[सुदे]वस गरुड्ध्वजे भ्रयं
  - २ कारिता हेलिश्रोदोरेण भाग
  - ३ वतेन दियस पुत्रेण ताचिसिलाकेन
  - ४ योनदूतेन श्रागतेन महाराजस
  - ५ म्म ['] तिल[ि]कतस उपंता सकासं रक्षो
  - ६ कासी पुतस भागभद्रस त्रातारस
  - ७ वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस
- (३) इस लेख की प्राकृत भाषा के पदें। के ग्रन्वय की ग्रीर ध्यान

<sup>(</sup>१) प्तल्स त्राफ़ दी भांडारकर इंस्टिट्यूट, भाग १, जिल्द 1, पृष्ठ १६—६६।

दीजिए। संस्कृत श्रीर प्राकृत में विशेषण कभी विशेष्य के पीछे नहीं ग्राते। संस्कृत भ्रीर प्राकृत की शैली से ठीक ग्रन्वय यों होना चाहिए 'वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस रवो त्रातारस कासीपुतस भागभद्रस सकासं महाराजस अंतलिकितस उपंता आगतेन योनदृतेन ताखसिला-केन दियस पुतेन भागवतेन हेलिश्रोदोरेण'। डाकृर सुखटणकर ने सप्रमाण बताया है कि 'योनदूतेन भ्रागतेन महाराजस अंतलिकितस उपंता' ग्रीर 'भागभद्रस राजेन वधमानस' ये ज्यों के त्यों श्रीक भाषा के मुहा-विरे हैं। यों ही 'गरुड्ध्वजे अयं कारिता हेलियोदे।रेन' में क्रियापद का कर्ता ग्रीर कर्म के बीच में श्राना ग्रीक भाषा की चाल पर है। इस पर उन्होंने फबती हुई कल्पना की है कि जो यूनानी भक्तिमार्ग के विष्णु-भागवत संप्रदाय का ध्रनुयायी हो गया हो थ्रीर जिसने विष्णुमंदिर में गरुड्ध्वज बनाया हो, उसने प्राकृत चौार संस्कृत पढ़कर इतनी योग्यता भी प्राप्त की हो कि अपने शिलालेख का मसीदा स्वयं बनाया हो और कलम की आदत से लाचार होकर शीक चाल ढाल ज्यों की लों उतार दी हो। 'राजेन वधमानसं भी 'दिष्ट्या वर्धसे' की तरह प्राशीर्वादमय वाक्य है, ग्रीर 'वसेन चतुदसेन' में सप्तमी की जगह तृतीया का प्रयोग भी कुछ चिंत्य है।

हम इस बात से सहमत हैं कि इस लेख की प्राकृत भाषा हेलि-श्रोडोरस की ही रचना है। 'पंडिताऊ हिंदी' श्रीर 'बाबू इंगलिश' की तरह यह यूनानी प्राकृत है। जिसे जिस भाषा के मुहाविरे का श्रभ्यास होता है वह दूसरी भाषा लिखते समय जाने ध्रनजाने उसी का ध्रनुसरण करता है। बंगला में 'रौद्र' धूप को कहते हैं, एक बंगाली किव का उद्घट संस्कृत श्लोक है जिसमें धूप के श्रर्थ में रौद्र ही काम में लाया गया है जो संस्कृत में दुर्लभ है।

श्रॅगरेज़ी में जो बात पहले कही गई है उसे 'ऊपर लिखी या कही गई' कहते हैं श्रीर जो श्रागे कही जायगी उसे 'नीचे लिखी या

<sup>(</sup>६) पाणिनि के अपवर्गे तृतीया (२.३.६) से यहाँ काम नहीं चलता

कही' कहा जाता है। कागृज़ में लिखते लिखते ऊपर से नीच की आते हैं इससे यह उपचार चला है। इसकी देखादेखी संस्कृत और संस्कृत-जात भाषाओं में भी 'उपरिलिखित' 'उपर्युक्त' (हिंदी का उपरोक्त!) 'निम्नलिखित' 'अधोनिर्दिष्ट' आदि प्रयोग चल पड़े हैं जो संस्कृत के पुराने मुहाबिरे से सर्वधा अधुद्ध हैं। संस्कृत में 'उपरिष्टाद् वच्यामः' (= ऊपर कहेंगे) का अर्थ होता है, आगे कहेंगे (=हिंदी या अँगरेज़ी का 'नीचे कहा जायगा')। 'इति प्रतिपादितमधस्तात्' का अर्थ है यह नीचे कहा जा चुका है अर्थात् पहले कहा जा चुका है (=हिंदी या अँगरेज़ी का 'जिये वृक्त का उपयार हैं जो नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर को चलता है। अँगरेज़ीवाले संस्कृत और संस्कृतिक भाषाओं में यो नीचे को ऊपर कर रहे हैं, ऊपर को नीचे। कागृज़ पर लिखने और वृक्त के उगने के दोनें उपचार खिचड़ी बन रहे हैं। यह संस्कृत में 'निम्नलिखित' और 'उपर्युक्त' के प्रयोग की उलटी गंगा भिन्न भाषाओं के मुहाविरों की संसृष्टि का अच्छा उदाहरण है।

पारसी मोबेद नरयोसंघ ने पहलवी श्रीर पज़ंद से पारिसयों के धर्मग्रंथों के बहुत से ग्रंशों का संस्कृत ग्रनुवाद किया। उसने श्रपने खुई धवस्तार्थ ग्रंथ का श्रारंभ इस तरह से किया है —

नाम्ना सर्वागशत्त्रया च साहारयेन च स्वामिनो अहुर्मज्दस्य महा-ज्ञानिनः सिद्धिः शुभा भूयात् प्रवृत्तिः प्रसिद्धिश्च उत्तमदीने मिड्दई-अस्न्या वपुषि च पाटवं दीर्घजीवितं च सर्वेषां उत्तमानां उत्तम-मनसाम्।।

इदं परोमईग्रस्ति नाम पुस्तकं मया नइरियोसंघेन धवलसुतेन पहर लवीजंदात् संस्कृतभाषायामवतारितम् । विषमपारसीकाच्चरेभ्यश्च ध्रवि-स्ताचरैर्लिखितम् । सुखप्रवेषाय उत्तमानां शिष्यश्रोतॄणां सत्यचेतसाम् । प्रणामः उत्तमेभ्यः शुद्धमतेभ्यः सत्यजीह्वेभ्यः सत्यसमाचारेभ्यः ॥

<sup>(</sup>७) खोर्द अवेस्ता अर्थः, पार्सी पंचायत के ट्रस्टीज़ का संस्करण, पृष्ठ १।

(m)

यह मानों पहलवी पज़ंद का अचर अचर अनुवाद हैं । एक और नमूना देखिए—

अपृच्छत् जरशुश्त्रः अहुर्मिन्दम् । अहुरमन्द अदृश्यमूर्ते गुरुतर दातः शरीरिणां अस्थिमतां पुण्यमय । का अस्ति अविस्तावाणी गुर्वी बलिष्ठतरा...

इस 'पारसी संस्कृत से 'यूनानी प्राकृत' के सिद्धांत की पृष्टि होती है।

<sup>(</sup>८) इसके सम्पादक ने पज़ंद ुश्रीर पहलवी में यही इबारत लिखकर मिलान किया है। वही, टिप्पणी १।

<sup>(</sup>१) वहीं, पृष्ठ ११।

### ७-पुरानी जन्मपत्रियाँ।

[ लेखक-मुंशी देवीपसाद, जोधपुर । ]

भू भू भू भू भू भू ते पुरानी जन्मपत्रियों को संग्रद्ध को बाबत एक बड़ा भू भू भू भू भू के लेख जनवरी सन् १८१५ की सरस्वती में निकल भू भी भू भू के चुका है। तब से भ्रव तक कई जगह से यही पूछा भू भू भू भू भू भा है कि किस किस की जन्मपत्रियाँ किस किस साल संवत् की हैं भ्रीर क्या क्या उनका पता भ्रीर परिचय है परंतु पूछनेवालों को भ्रलग भ्रलग जवाब देने की अपेचा में उन जन्मपत्रियों की एक संचिप्त सूची ही प्रकाशित किए देता हूँ कि जिससे उन लोगों को जो उनसे लाभ उठाना चाहते हों उनका हाल मालूम हो जाय। फिर जो कोई महाशय इससे ज़ियादा परिचय या नमूना इनका जानना चाहते हों वे जनवरी सन् १८१५ की सरस्वती की फिर से देख लें।

इसारा विचार है कि सब जन्मपत्रियाँ संचित्र वृत्तांतों सिंहत एक पृथक् पुस्तक के रूप में छाप दी जाँय।

(१) राव जोधा जी, जोधपुर—जन्मसंवत् १४७२। (२) राव सूजा जी, जोधपुर—जन्मसं० १४६६। (३) राव दृदा जी, मेड़ता—जन्मसं० १४६७। (४) राव वीका जी, बीकानेर—जन्मसं० १४६७। (५) कॅवर वाधाजी, जोधपुर—जन्मसं० १५१४। (६) राव ल्याकरण जी, बीकानेर—जन्मसं० १५१७। (७) राव बीरमदे जी, मेड़ता—जन्मसं० १५३४। (८) राव साँगा जी, चिक्तोड़—जन्मसं० १५३८। (६) राव गाँगा जी, जोधपुर—जन्मसं० १५४०। (१०) राव जेतसी, वीकानेर—जन्मसं० १५४२। (११) ज्योतिषी चंद्र जी, जैसलमेर जन्मसं० १५५०। (१२) राठौड़ कूंपा जी, जोधपुर—जन्मसं० १५५६। (१४) वहादुरशाह, गुजरात—जन्मसं० १५६२। (१४) राठौड़ जयमल, मेड़ता—जन्मसं० १५६४। (१४) राव मालदेव जी,

जीधपुर-जन्मसं० १५६८। (१६) राव कल्याख्मल, वीकानेर-जन्मसं० १५७५। (१७) राना उदयसिंह जी, उदयपुर-जन्मसं० १५७८। (१८) राव रायसिंह, सिरोही—जन्मसं० १५८०। (१€) हसनकुलीख़ं, जन्मसं० १५८०। (२०) राव दूदा, सिरोही-जन्मसं० १५८०। (२१) राय रान, जोधपुर-जन्मसं० १५८५। (२२) कॅवर रतनसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १५८६। (२३) कॅवर भोजराज, जेधपुर-जन्मसं० १५६०। (२४) मोटाराजा उदयसिंह, जोधपुर—जन्मसं० १५८४। (२५) महाराना प्रतापसिंह, उदयपुर— जन्मसं० १५८७। (२६) राव चंद्रसेन, जाधपुर—जन्मसं० १५६६। (२७) राजा रायसिंह, बीकानेर—जन्मसं० १५<del>६६। (२८) भ्रकवर</del> बादशाह, दिल्ली--जन्मसं० १५६६। (२६) राव मानसिंह, सिरोही-जन्मसं० १५६६। (३०) राजा मानसिंह जी, श्रामेर-जन्मसं० १६०७। (३१) राव रामसिंह, गवालियर-जन्मसं० १६०८। (३२) मिरजा शाहारुख, बदख़शां—जन्मसं० १६०६। (३३) राजा जगन्नाथ कछवाहा, ग्रामेर—जन्मसं० १६१०। (३४) माधोसिंह कछवाहा, स्रामेर-जन्मसं० १६१०।(३५)महाराचा सगर, उदयपुर-जन्मसं० १६१३ । (३६) याकूतख़ां, १६१३। (३७) नबाब ख़ानख़ाना, जन्मसं० १६१३। (३८) कॅवर भगवानदास, जोधपुर—जन्मसं० १६१४। (३६) कॅवर नरहर-दास, जोधपुर—जन्मसं० १६१४। (४०) खानजहाँ, दिल्लो—जन्मसं० १६१६। (४१) महाराना अमरसिंह, उदयपुर-जन्मसं० १६१६। (४२) राव भीम, जेसलमेर-जन्मसं० १६१६। (४३) राजा दलपत, बीकानेर—जन्मसं० १६२१। (४४) कॅंबर सक्तसिंह, जोधपुर— जन्मसं० १६२४। (४५) कॅवर दलपत, जीधपुर—जन्मसं० १६२५। (४६) कॅंबर भोपत, जोधपुर—जन्मसं० १६२५। (४७) जहाँगीर बाद-शाह, दिल्ली—जन्मसं० १६२६। (४८) राव सूरसिंह जी, जोधपुर— जन्मसं० १६२७। (४५) राव श्रासकरण, जोधपुर-जन्मसं० १६२७। (४०) राव रतन हाड़ा, बूंदी—जन्मसं० १६२८। (५१) खान श्रलम,

व

O

3).

1,

दिल्ली-जन्मसं० १६२६। (५२) बाई मानमती, जीधपुर-जन्मसं० १६२८। (५३) नवाब महावतखां, दिल्ली-जन्मसं० १६२८। (५४) जाम जस्सा जी, जामनगर—जन्मसं० १६२८। (५५) अबदुल्ल इखां, दिल्ली-जन्मसं० १६३१। (५६) आसफखां, जन्मसं० १६३१। (५७) हिम्मत ख़ां, दिल्ली —जन्मसं० १६३१। (५८) राठीड़ कर्मसेन, भिणाय (भ्रजमेर) — जन्मसं० १६३२। (५६) राजा भावसिंह, आमेर— जन्मसं० १६३३ । (६०) कछवाहा कर्मचंद, भ्रामेर-जन्मसं० १६३३। (६१) सादिक खां, दिल्लो — जन्मसं० १६३५। (६२) नूर-जहाँ बेगम, दिल्ली—जन्मसं० १६३८ । (६३) राजा विक्रमाजीत, बाँधी-गढ़ रीवाँ—जन्मसं० १६३ ६। (६४) राजा किशनसिंह, किशनगढ़— जन्मसं० १६३ छ। (६५) कॅवर माधोसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १६३६। (६६) बड़गूजर अनीराय, अनूपशहर—जन्मसं० १६४०। (६७) राजा महासिंह, ग्रामेर—जन्मसं०१६४२। (६८) राठै। इराज-सिंह, जोधपुर—जन्मसं० १६४३। (६-६) खानखाना का वेटा मिरज़ा एरज, दिल्लो — जन्मसं० १६४३। (७०) इसलाम खां, दिल्ली — जन्मसं० १६४४। (७१) मिरज़ादा राव, खानखाना का बेटा, दिल्ली—जन्मसं० १६४४। (७२) मीरख़ां, दिल्लो -- जन्मसं० १६४४। (७३) शाहज़ादा खुशरी, दिल्ली—जन्मसं० १६४४। (७४) रावल पूंजा, इंगरपुर— जन्मसं० १६४५। (७५) राजा जुम्तारसिंह बुंदेला, उरछा-जन्मसं० १६४५। (७६) अल्ला वेरदी, दिल्ली — जन्मसं० १६४५। (७७) शाहज़ादा परवेज़, दिल्लो-जन्मसं० १६४६। (७८) शाहजहां बादशाह, दिल्ला—जन्मसं० १६४८ । (७६) खनासखां, दिल्लो—जन्मसं० १६४८। (८०) राव सूरसिंह सुरिटया, बीकानेर-जन्मसं० १६५१। (८१) महाराजा गजसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १६५२। (८२) राजा जगन्नाथ, ईंडर जन्मसं० १६५३। (८३) राठौड़ महेश दलपतात, जोधपुर-जन्मसं० १६५३। (८४) चौहान राव वदन्, साचार-जन्मसं० १६५४। (८५) राजा विदुलदास गौड़, राजगढ़-जन्मसं० १६५५ । (८६) राव महेशदास, जन्मसं० १६५५ । (८७)

खानज़मां, महाबत ख़ां का बेटा, दिल्ली—जन्मसं० १६५५। (८८) माधीसिंह हाड़ा, कोटा-जन्मसं० १६५६। (८६) भाटी रघुनाथ, जाधपुर-जन्मसं० १६५७। (६०) श्री विदृत्तनाथ गोस्वामी, वृंदावन-जन्मसं० १६५७। (६१) मिरज़ा रहमान, दादखानखां का बेटा, दिल्ली—जन्मसं० १६५७। (६२) भाटी रामचंद्र, जेसलमेर - जन्मसं १६५७। (-६३) मिरज़ा मनुचहर मिरज़ा एरज का बेटा, दिल्ली-जन्मसं० १६५६। (६४) शायसाखां, दिल्ली-जन्मसं० १६६२। (६५) राठाँड चतुरभुज, जोधपुर—जन्मसं० १६६२। (स्६) राव शत्रुशाल हाड़ा, बूंदी—जन्मसं० १६६३।(स०) महाराना जगतसिंह, उदयपुर—जन्मसं० १६६४। (६८) विक्रमाजीत बुंदेला, उरछा—जन्मसं० १६६६।(-६-६) नवाब सादुल्लाह खां, दिल्ली—जन्मसं० १६६६। (१००) मिरज़ा बहरबर, दिल्ली—जन्मसं० १६६७। (१०१) राजा जयसिंह, स्रामेर--जन्मसं० १६६८ । (१०२) शत्रुशाल भुरिटया, बोकानेर-जन्मसं०१६६८।(१०३) रतन जी, राजा राजसिंह का बेटा, बीकानेर-जन्मसं० १६६-६। (१०४) दलेर हिम्मत, महावत खां का बेटा, दिल्ली—जन्मसं० १६७०। (१०५) राव अमरसिंह, नागौर— जन्मसं० १६७०। (१०६) आदिल खां, बीजापुर-जन्मसं० १६७१। (१०७) लुहरास्प, महावत खां का बेटा, दिल्ली-जन्मसं० १६७१। (१०८) शाहज़ादा दाराशिकोह, दिल्ली—जन्मसं० १६७१। (१०६) शाहज़ादा ग्रुज़ा, दिल्ली—जैन्मसं० १६७३। (११०) राव प्रावेराज देवड़ा, सिरोही-जन्मसं० १६७४। (१११) ग्रीरंगज़ेब बादशाह, दिल्ली—जन्मसं० १६७५। (११२) राठीड़ रतन महेशदासीत, रत-लाम-जन्मसं० १६७५। (११३) मियां फरासत, दिल्ली-जन्मसं० १६७६।(११४) राव भावसिंह हाड़ा, बूंदी—जन्मसं०१६८०।(११५) शाहज़ादा मुराद बख़श, दिल्ली—जन्मसं० १६८१। (११६) महाराजा जसवंतिसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १६८२। (११७) महाराजा शिवाजी, सितारा-जन्मसं० १६८३। (११८) महाराना राजसिंह, उदयपुर-जन्मसं० १६८७। (१-१६) कवँर भ्ररसी, उदयपुर—जन्मसं० १६८७।

(१२०) राठौड़ सुजानसिंह, अजमेर—जन्मसं० १६८७। (१२१) गोस्वामी विट्रलनाथ का बेटा, वृंदावन-जन्मसं० १६८८। (१२२) महाराजा जयसिंह का बेटा, धामेर-जन्मसं० १६८८। (१२३) राव रायसिंह, नागैार-जन्मसं० १६-६०। (१२४) शाहजादा सुलेमान शिकोइ, दिल्लो-जन्मसं०१६-१। (१२५) राजा रामसिंह, श्रामेर-जन्मसं० १६-६१। (१२६) कॅवर कीरतसिंह, आमोर-जन्मसं० १६-४। (१२७) राजा अनुपिसंह, बीकानेर-जन्मसं० १६-६५। (१२८) राजा रामसिंह, रतलाम-जन्मसं० १६ ६५ । (१२६) राठै। दुर्गीदास, जोधपुर--जन्मसं० १६-६५। (१३०) शाहजादा मोध्यज्ञम, दिल्लो-जन्मसं० १७०० । (१३१) प्रतापसिंह जन्मसं० १७००। (१३२) काशीसिंह रुकमसिंहात, खरवा अजमेर-जन्मसं० १७०१। (१३३) राठौड़ फतेसिंह नाहरखानात, जाधपुर— जन्मसं० १७०१। (१३४) शाहज़ादा सिपहर शिकीह, दाराशिकीह का बेटा, दिल्लो-जन्मसं० १७०२। (१३५) राठीर पदमसिंह, बीका-नेर-जन्मसं० १७०२। (१३६) राठौड़ तेजसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७०२ । (१३७) फ़तहसिंह उदयसिंहोत मेड़तिया, जोधपुर-जन्मसं० १७०३। (१३८) राठाँड सूपमल्ली नाहरखानात, जोधपुर-जन्मसं० १७०५। (१३६) राव इंद्रसिंह जी, नागैरि-जन्मसं० १७०७। (१४०) चांपावत धनराज, जोधपुर—जन्मसं० १७०७। (१४१) राठौड़ मोहकमसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७०६। (१४२) महाराज-कुवँर पृथ्वीसिंह जी, जे।धपुर—जन्मसं० १७०६। (१४३) राना जयसिंह, उदयपुर-जन्मसं० १७१०। (१४४) आजमशाह, ग्रीरंगज़ेब का बेटा, दिल्ली—जन्मसं० १७१०। (१४५) राठीड़ महेशदाम नाहरख़ानात, जाधपुर-जन्मसं० १७१०। (१४६) भीम राणावत, उदयपुर--- जन्मसं० १७११। (१४७) राठौड़ उदयसिंह लखधीरात, जोधपुर-जन्मसं० १७११। (१४८) राना संत्रामिसंह, उदयपुर-जन्मसं० १७११। (१४६) राठौड़ क्षेसरीसिंह भाकरसिंहोत, जोधपुर--जन्मसं ०१७१२। (१५०) राठौड़ कुशलसिंह नाहरखानीत, जीधपुर-

जन्मसं० १७१२। (१५१) रावल जसवंतिसंह, जेसलमेर-जन्मसं० १७१३। (१५२) राजा मानसिंह रूपसिंहोत, किशनगढ़ -- जन्मसं० १७१३। (१५३) राठौड़ उदयक्ररण नाहरखानात, जोधपुर-जन्मसं० १७१३। (१५४) शाहजादा अक्षवर, औरंगज़ेव का वेटा, दिल्ली— जन्मसं० १७१४। (१५५) राठौड़ हरीसिंह, जोधपुर -- जन्मसं० १७१५। (१४६) राठौड़ अन्पसिंह, जोधपुर--जन्मसं० १७१५।(१५७) राठौड़ हिम्मतसिंह नाहरस्वानीत, जीधपुर-जन्मसं० १७१५ । (१५८) चांपावत मुकनदास सुजाणसिंहोत, जोधपुर-जन्मसं० १७१६। (१५६) सुलतान मोत्र्यज्ञम का बेटा, दिल्ली - जन्मसं०१७२१।(१६०) भंडारी विट्ठलदास, जोधपुर-जन्मसं० १७२३। (१६१) भंडारी खीमसी, जोधपुर -जन्मसं० १७२३। (१६२) कॅंवर मेदिनीसिंह जी, जोधपुर-जन्मसं०-। (१६३) कॅवर ध्रजवसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७२७। (१६४) चांपावत प्रतापसिंह साँवतसिंहोत, जोधपुर—जन्मसं० १७२७। (१६५) कॅंवर जगतसिंह, जोधपुर-जन्मसं १७२७। (१६६) राना अभरसिंह, उदयपुर-जन्मसं०-। (१६७) भंडारी रघुनाथ, जोधपुर—जन्मसं० १७३०। (१६८) महाराजा अजीतसिंह जी, जोधपुर—जन्मसं १७३५। (१६६) राना दल्यमण, जेाध-पुर-जन्मसं० १७३५ । (१७०) राजा प्रतापसिंह, किशनगढ़-जन्मसं० १७३८ (१७१) बादशाह फ़र्रख सियर, दिल्ली—जन्मसं०१७४२। (१७२) राना संप्रामिसंह, उदयपुर-जन्मसं०१७४३। (१७३) पंचीलीलाल जी, जीधपुर-जन्मसं० १०४४। (१७४) मोहगोत प्रमर सिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७४४। (१७५) राजा अन्पसिंह जी का बेटा, बीकानेर—जन्मसं० १७४५। (१७६) राजा जेतसी, बीकानेर— जन्मसं० १७४५। (१७७) चांपावत महासिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७४८। (१७८) सुरताणसिंह, जन्मसं० १७५२। (१७-६) पदमसिंह मेडतिया, जोधपुर-- जन्मसं० १७५५। (१८०) बादशाह मोहस्मद शाह, दिल्ली—जन्मसं० १७५८। (१८१) महाराजा धभयसिंह, जोधपुर-जन्मसं १७५६। (१८२) कॅवर झखयसिंह, जोधपुर-

जन्मसं० १७६०। (१८३) महाराजा वख़तसिंह, जाेधपुर—जन्मसं० १७६३। (१८४) कॅवर छत्रसिंह जी, जोधपुर-जन्मसं० १७६४। (१८५) कॅवर जातिसंह जी, जाधपुर-जन्मसं० १७६४। (१८६) संखारी अमर-सीह खींबसी का बेटा, जोघपुर—जन्मसं० १७६४। (१८७) दुर्जनसाल हाड़ा, कोटा —जन्मसं० १७६५। (१८८) राना जगतसिंह जी, उदयपुर-जन्मसं०१७६६। (१८६) सेरसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७६६। (१६०) कॅवर किशोरसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७६६।(१६१) कॅवर प्रतापसिंह, जोधपुर—जन्मसं० १७६८ । (१६२) राजा जोरावरसिंह, बोकानेर-जन्मसं० १७६ छ। (१ छ३) रतनसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १७७४। (१६४) सुरतानसिंह, जेाधपुर—जन्मसं० १७७५। (१६५) महाराजा ईश्वरीसिंह, सवाई जयसिंह का वेटा, जयपुर-जन्मसं० १७७६। (१६६) राजा गनसिंह, बीकानेर-जन्मसं० १७७६। (१६७) जोधा इंद्रसिंह, जोधपुर—जन्मसं० १७८०। (१६८) राना प्रतापसिंह, जगतसिंह का बेटा, उइयपुर-—जन्मसं० १७८१। (१६६) अहमदशाह बादशाह, दिल्लो—जन्मसं० १७८४। (२००) महाराजा माधीसिंह, जयसिंह का बेटा, जयपुर-जन्मसं० १७८५ (२०१) महाराजा विजयसिंह, जोधपुर—जन्मसं० १७८६। (२०२) महाराजा रामसिंह जी, जोधपुर—जन्मसं० १८८७। (२०३) महाराजा राजा-सिंह, बोकानेर—जन्मसं० १८०१। (२०४) महाराजा सूरतसिंह, बाकानेर—जन्मसं० १८२२। (२०५) महाराजा भीमसिंह, जीध-पुर-जन्मसं० १८२२। (२०६) महाराजा मानसिंह, जोधपुर-जन्मसं० १८३६। (२०७) महाराजा रतनसिंह, बीकानेर—जन्मसं० १८४७। (२०८) श्रीमती महारानी विक्टोरिया, लंदन-जन्मसं० १व७५। (२०६) महाराजा तख़तसिंह, जोधपुर - जन्मसं० १८७५। (२१०) महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर—जन्मसं० १८७५। (२११) महाराजा रामसिंह, जयपुर-जन्मसं० १८-६१। (२१२) महाराजा जसवंतसिंह, जोधपुर—जन्मसं० १८-६२। (२१३) श्रीसप्तम एडवर्ड कैसरहिंद, लंदन-जन्मसं० १८६८ (२१४) सुलतान अबदुल हमीद्रख़ां, रूम-जन्मसं० १८६६।

## ५-सिंधुराज की मृत्यु श्रोर भोज की राजगही।

लिखक-रायबहादुर पंडित गारीशंकर हीराचंद श्रोमा, श्रजमेर ]

सिद्ध विद्यानुरागी परमारवंशी राजा भे।ज के पिता, विद्यानुरागी परमारवंशी राजा भे।ज के पिता, तथा राजा मुंज के छोटे भाई, राजा सिंधुराज का देहांत कब छीर कैसे हुआ यह अभी तक अपिता है। परमारों के शिलालेखें, दानपत्रों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका कुछ भी

उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि विशेष प्रसंग की छोड़ कर हमारे यहाँ ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जाता। राजा युद्ध में जीतता हुआ वीरगित पावे, या ध्रसाधारण रीति पर देह छोड़े, तब ते। वह बात कही जाती है, परंतु जब कभी कोई राजा शत्रु के हाथ युद्ध चेत्र में मारा जाता है या हार जाता है अधवा क़ैंद होकर मरता है तब उसके वंश के इतिहासलेखक ते। उस घटना का अपलाप या गोपन करते हैं किंतु विपन्न के लोग ध्रपने वंश का उत्कर्ष प्रकट करने के लिये, कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ा कर, उसका उल्लेख ध्रवश्य करते हैं।

जयसिंहसूरि श्रपने कुमारपालचरित में गुजरात के सोलंकी राजा चामुंडराय के वृत्तांत में लिखता है कि 'चामुंडा के वर से प्रवल होकर चामुंडराज ने मदोन्मत्त हाथी के समान सिंधुराज की युद्ध में मारा' । यहाँ पर सिंधुराज का अर्थ सिंधु देश का राजा

( कुमारपालचरित १।३१ )

जयसिंहसूरि ने वि॰ सं॰ १४२२ (ई॰ स॰ १३६४) में इस काब्य की रचना की थी।

<sup>(</sup>१) रेजे चामुंडराजाऽथ यश्चामुंडावरोद्धुरः । सिंधुरेंद्रमिवान्मत्तं सिंधुराजं मृधेऽवधीत् ॥

भीर सिंधुराज नामक राजा दोनों ही प्रकार से हो सकता है। यह निर्णय करना है कि दोनों में से कीन सा अर्थ ठीक है।

बड़नगर से मिली हुई सोलंकी राजा कुमारपाल की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १२०८ (ई० स० ११५१) आदिवन शुदि ४, गुरुवार, की है, लिखा है कि 'उस (मूलराज) का पुत्र राजाओं का शिरोमणि चामुंडराज हुआ, जिसके मस्त हाथियों के मदगंध की हवा के सूंधने मात्र से, दूर से ही, मदरहित होकर भागते हुए ध्रपने हाथियों के साथ ही साथ राजा सिंधुराज इस तरह से नष्ट हुआ। कि उसके यश की गंध तक न रही ।'

इस रलोक में 'नष्टः' के अर्थ 'भागा' और 'भारा गया' दोनों ही हो सकते हैं, किंतु कुमारपालचरित से ऊपर उद्धृत किए गए रलोक में और इसमें एक ही चामुंडराज से एक ही सिंधुराज के पराजय का वर्णन होने से दोनों को मिलाने से 'भारा गया' अर्थ करना ही ठीक है। यहां पर 'सिंधुराजः' का विशेषण 'चोणिपतिः' होने से 'सिंधुराज नामक राजा' ही अर्थ कर सकते हैं, सिंध देश का राजा नहीं; क्योंकि वैसा होने से चोणिपतिः (=भूपति) पद 'सिंधुराजः' के साथ नहीं आ सकता। इस प्रशस्ति का संपादन करते समय डाकृर चूलर अम में पड़ गए और असली अर्थ को न निकाल सके। उन्होंने 'सिंधुराजः' का अर्थ 'सिंध देश का राजा' किया अर्थ देसमें चोणिपतिः का मेल न मिलता देखकर पादटीका में 'चोणिपतिर्यस्य' की जगह 'चोणिपतिर्यस्य' पाठ सुधार कर अर्थ किया 'जिस राजा के (यश का गंथ इत्यादि)'। परंतु जब मूल में प्रत्यन्त 'चोणिपतिर्यस्य' पाठ सुधार कर अर्थ किया 'जिस राजा के (यश का गंथ इत्यादि)'। परंतु जब मूल में प्रत्यन्त 'चोणिपतिर्यस्य'

<sup>(</sup>२) स्नुस्तस्य वभूव भूपतिलकश्चामुंडराजाह्नये।
यद्गंधहिपदानगंधपवनाष्ट्रायेन दूरादिप ।
विश्रस्यन्मदगंधभभकरिभिः श्रीसिंधुराजस्तथा
नष्टः चोणिपतिर्यंथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः ॥
( एपिप्राफिन्ना दंडिका, जिल्द १, पृ० २६७)

<sup>(</sup>३) एपि० इंडिका, जि० १, पृ० २६४, ३०२।

पाठ है तब उसके बदलने की क्या आवश्यकता है ? अतएव यह निश्चित है कि चामुंडराज के हाथ से युद्ध में सिंधुराज नामक राजा ही मारा गया, सिंध देश का राजा नहीं। चामुंडराय का समकालीन परमार सिंधुराज को छोड़ कर ग्रीर कोई सिंधुराज न था, इसलिये यही सिंधुराज चामुंडराज के हाथों मारा गया।

इन दोनों श्लोकों में चामुंडराज के युद्ध का समय नहीं दिया गया इसिलये इस घटना का समय निश्चित करने की आवश्यकता है। सिंधुराज अपने भाई मुंज (वाक्पितराज) के पीछे गदी पर बैठा। संवत् १०५० (ई० स० ६६३) में अमितगति ने सुभाषितरत्न-संदोह बनाया, उस समय मुंज विद्यमान था । उसके पीछे किसी समय वह कल्याय के सोलंकी राजा तैलप के हाथों परास्त हुआ और क़ैद होकर शत्रु के यहाँ मारा गया। तैलप का देहांत सं० १०५४ (ई० सन् ६६७) में हुआ, इसिलये मुंज की मृत्यु सं० १०५० ग्रीर १०५४ (ई० सं० ६६३ ग्रीर ६६७) के बीच में किसी समय हुई।

मुंज ने अपने भाई सिंधुराज के पुत्र भोज की, उसके सह्गुणों से प्रसन्न होकर, अपना उत्तरिकारी बनाया था किंतु मुंज की मृत्यु के समय भोज बालक था इसिलये उसका पिता सिंधुराज ही भाई के स्थान पर मालवा (उज्जैन) की गही पर बैठा। गुजरात के सोलंकी राजा चामुंडराज ने, जिसने सिंधुराज को परास्त करके मारा, क

(४) समारूढे पूतित्रिद्ववस्ति विक्रमनृपे
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशद्धिके।
समासं पंचम्यामवति धरिणं मुंजनृपतो
सिते पद्ये पौषे बुधहितिमदं शास्त्रमन्वम्॥
( श्रमितगति का सुभाषितरत्नसंदोह )

(१) गौरीशंकर हीराचंद ग्रोभा—सोलंकियों का इतिहास, प्रथम भाग,

(६) गुजरात (अनहिल्वाड़ा) के सीलंकियों श्रीर धार के परमारों में वंश-परंपरागत श्रस्थिवेर हो गया था, दोनों बराबर लड़ते रहे। इस वैर का श्रारंभ चामुंडराज के द्वारा सिंधुराज के मारे जाने ही से हुआ हो। विक्रम संवत् १०५२ से १०६६ तक (ईसवी सन् स्ट्रई से १०१०) चौदह वर्ष राज्य किया, अतएव सिंधुराज की मृत्यु इन्हीं संवतें के बीच किसी समय हुई और उसकी मृत्यु का संवत् ही भेाज के गही बैठने का संवत् मानना चाहिए। डाकृर बूलर ने भी भेाज के सिंहासनारूढ़ होने का समय ई० सन् १०१० (विक्रम संवत् १०६६-६७) अनुमान किया है ।

जैन लेखक मुनि सुंदरसूरि के शिष्य शुभशील ने अपने भोज-प्रबंध में भोज के राज्यसिंहासन पर बैठने का समय विक्रम संवत् १०७८ (ई० स० १०२१) लिखा है—

विक्रमाद् वासरादृष्टमुनिन्योमेंदुसंमिते । वर्षे मुंजपदे भोजभूषा (!) पट्टे निवेशितः ॥ ८

यह कथन सर्वथा मान्य नहीं क्योंकि प्रथम तो भोज मुंज के धान पर नहीं बैठा, वह सिंधुराज के पीछे गदी पर बैठा; दूसरे भोज का एक दानपत्र विक्रम संवत् १०७६ (ई० स० १०२०) माघ ग्रुक्त भ मिल गया है। इस ताम्रपत्र का उद्घिखित दान 'कोंकण' विजयपर्वणि' मर्थात् कोंकण देश (के राजा) के विजय के वार्षिकोत्सव पर दिया गया है।

भोज ने कोंकण विजय करके तैलप के हाथों मुंज के मारे जाने का बदला लिया। इस दानपत्र से सिद्ध होता है कि संवत् १००६ से कम से कम एक वर्ष पहले कोंकण विजय हो चुका था, श्रीर भोज को राजगही पर बैठे भी कुछ समय बीत चुका था, तभी ती वह इतना प्रबल श्रीर पराक्रमी हुआ कि कोंकण विजय कर सका, जो राज्यसिंहासन पर बैठने के प्रथम या द्वितीय वर्ष में संभव नहां।

(=) प्रबंधचिंतामिंग, वंबई की छुपी, पृ० ३३६।

(१) यह दानपत्र एपि॰ इंडिका, जिल्द ११, ए॰ १८१-१८३ में छुपा हैं श्रीर श्रसली ताम्रपत्र राजप्ताना स्यूजियम, श्रजमेर, में है।

(10) उस समय केंकिए पर जयसिंह (तूसरे) सोलंकी का राज्य था, जो तैलप का पीत्र था (गी० ही० श्रोक्का—सोलंकियों का इतिहास, प्रथम

<sup>(</sup>७) एपि० इंडिका, जिल्द १, पृ० २३२।

# सिंधुराज की मृत्यु और भोज की धजागुदी ( R BOOK

बल्लाल पंडित के भोजप्रबंध के अनुसार हिंदी की पुस्तकां में भी यह प्रवाद प्रचलित हो गया है कि सिंधुल (सिंधुराज) अपने बालक पुत्र भीज की अपने छोटे भाई मुंज की सींप गया और मुंज ने राज्यलोभ से उसे मार डालना चाहा इत्यादि। बल्लाल पंडित, या प्रबंधचिंतामिए के जैन लेखक श्रीर भोजचरित्र के कर्ता श्रादि भोज को इतिहास से ठीक ठीक परिचित न थे, जिससे उनके यंथों में अनेक उटपटांग बातें मिलती हैं। परमारां का वंशक्रम यह है कि वैरिसिंह, उसके पीछे उसका पुत्र सीयक ( श्रीहर्ष ), उसका पुत्र मुंज (वाक्पतिराज), उसका छोटा भाई सिंधुराज, उसके पीछे सिंधुराज का पुत्र भाज। नागपुर से मिले हुए वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) के शिला-लेख में, े तथा उदयादित्य के लेख में े यही कम दिया है। सिंधु-राज के राजत्वकाल में परिमल (पद्मगुप्त) कवि ने नवसाहसांकचरित काव्य लिखा। उसमें सिंधुराज तक की यही क्रम है। तिलकमंजरी का कर्ता धनपाल कवि मुंज, सिंधुराज श्रीर भोज तीनों का समकालीन घा। उसने भोज के राज्य में अपना काव्य रचा। उसने भी यही वंशानुक्रम वताया है भी। इन प्रमाणों से इन प्रबंधों का, कथन निर्मूल सिद्ध होता है।

\*\*\* यह पुरतक वितनित न का जाय

<sup>(11)</sup> एपि० इंडिका, जि० २ ए० १८३-८४।

<sup>(</sup>१२) एपि० इंडिका, जि० १ पृ० २३४।

<sup>(</sup>१३) श्रीवैरिसिंह इति दुर्धरसैन्यदंतिदंताप्रभिक्षचतुरर्णवक्लमित्तिः॥४० तन्नाभूद्वसितः श्रियामपरया श्रीहर्षं इत्याख्यया विख्यातः..... श्रीसीयकः....शाधशा तस्योद्ग्रयशाः...सुतः...श्रीसिंधुराजो-उभवत् । .....यस्य सःश्रीमद् वाक्पतिराजदेवनृपतिवीरामणी-रमजः ॥४२॥ ......तस्याजायत मांसलायतभुजः श्रीभोज प्रया-ध्मजः । प्रीत्या योग्य ६ति प्रतापवसतिः स्यातेन मुंजास्यया यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिषिक्तः स्वयम् ॥४३॥ (तिलकमंगरी)

## ६-चारणों द्यौर भाटों का कगड़ा।

बारहट लक्खा का परवाना। [ लेखक - पंडित चंद्रधर शर्मा गुत्तेरी बी॰ ए॰, श्रजमेर ]

இ श्रियुक और पंडों की बहियों की खोज करने से बहुत सी हैं विदास के काम की बातें मिल सकती हैं। उन्जैन में अलिए के कुलगुरु शक्तिदान जी हैं। उनकी चौथी

बही के ५८३ वें पत्रे पर एक परवाना है। यह बारहट लक्खा का दानपत्र है। भारवाड़ के आउवा प्राम के रहनेवाले आंगदेश बारहट मुरारीदान जी ने इस पट्टे की प्रतिलिपि मुक्ते ला कर दी, इस-लिये में लेख के आरंभ में धन्यवादपूर्वक उनका स्मरण करता हूँ। नकल पर मुरारीदान जी ने लिखा है—

नकल परवाना कुलगुरु शकतीदांनजी रे चौपड़ा १४ रेपाने ५८३ रे सः उज्जेण।

परवाने के चारों के।ने। पर चार गोल मुहरें हैं। प्रत्येक में यह इवारत है—

।। श्री ।। श्रीदीलीयत पातसाहजी श्री १०८ श्री धक्रवर साहजी वंदे दवागीर वारट लापा

वारहट लक्खा के विषय में मुंशी देवीप्रसाद जी ने कृपा करके जो लिख भेजा है वह यहाँ उद्धृत किया जाता है। टिप्पियों में भी जो कुछ मुंशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वह चौकीर बैकेट [] में 'दे॰' इस संकेत के साथ लिखा गया है।

१. [इन हे घर में भी गया हूँ श्रीर दुर्गादास राठौड़ श्रीर कवि कदश के प्रसंग वगैरह के पत्रों की नक्छें लाया हूँ। दे० ]

२. वही।

३. श्राशीर्वादक सेवक ।

[ये रोहडिया जाति के बारहट गाँव नानग्रापाई परगना साकड़े के रहनेवाले थे। बद्रीनाथ की यात्रा को गए थे, छींका टूट जाने से पहाड़ों के नीचे गिर पड़े। चोट ज्यादा नहीं लगी। पास ही पगडंडी थी जिसपर कुछ दूर चल कर एक जगह पहुँचे जहाँ चार धूनियां जग रही थीं जिनमें तीन पर तो तीन श्रतीत बैठे तायते थे, चौथी खाली थी। श्रतीतों ने लक्खा जी से पूछा कि कहाँ रहता है? यहाँ क्यों कर श्राया? इन्होंने कहा 'महाराज! दिख्ली मंडल में मेरा गाँव है, बद्रीनाथ जी की यात्रा की जाता था, छोंका टूट पड़ा जिससे श्रापकी सेवा में उपस्थित हुआ। चैश्ये महात्मा कहाँ हैं उनके भी दर्शन हो जावें तो वापिस चला जाऊँ। उन्होंने कहा कि वह तो तेरी दिख्ली में राज करता है। लक्खा जी ने कहा कि महाराज, दिख्ली में तो श्रक्तवर बादशाह राज करता है। कहा, हाँ, वही श्रक्तवर इस चौथी धूनी का स्रतीत है, तू उससे मिलेगा? कहा, महाराज, वहाँ तक मुक्ते कीत जाने देगा? कहा, हम चिट्ठी लिख देंगे।

लक्खा जी उनकी चिट्टी और कुछ भरमी लेकर दिल्लो में आए। बादशाई की सवारी निकली तो दूर से वह चिट्टी और राख की पोटली दिखाई। बादशाइ ने पास बुला कर हाल पूछा और वे दोनों चीज़ें लें लीं। कहा कि हमारी धूनी में तेरा भी सीर (साम्का) हो गया और उनको अपने पास रख लिया।

यह कथा जैसी सुनी वैसी लिख दी है। मालूम नहीं कि यह सही थी या लक्खा जी ने बादशाह की हिंदुओं के धर्म की तरफ कुका हुआ देख कर वहाँ घुस पैठ होने के वास्ते गढ़ ली थी।

कहते हैं कि बादशाह ने लक्खा जी की ग्रंतरवेद में साढ़े तीन लाख रुपये की जागीर देकर मथुरा रहने की दी जहाँ लक्खा जी बड़े ठाठ से रहते थे। बादशाह की उन पर पूरी मेहरबानी थी। बादशाह ने उन्हें बरणपतसाह ग्रर्थात चारणों के बादशाह की पदवी भी दी थी जिसकी साख (प्रमाण) का यह दोहा है—

ग्रकवर मुँह सूँ ग्राखिया, रूडा कहै दाहूँ राह। मैं पतसाह दुन्यानपत, लखा वरगापतसाह।।

यह भी कहते हैं कि एक बार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी
मथुरा में लक्खा से मिलने गए, पर लक्खा जी ने तीन दिन तक उनसे
मुलाकात नहीं की, क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के शासन-गाँव (चारणों की
दिए हुए) ज़ब्त कर लिए थे जिसके बास्ते बहुत से चारण भाउंदे
में धरना दे कर मर गए थे। चैं।धे रोज अपनी ठकुरानी (स्त्री) के यह
कहने पर कि निदान तो आपके धर्णा (स्वामी) हैं इनसे इतनी बेपरवाही नहीं करना चाहिए, वे राजा जी से मिले।

चारणों में लक्खा जी का बड़ा जस है, क्योंकि बादशाह की आशा करके जो कोई चारण दिल्ली आगरे में जाता था तो लक्खा जी किसी न किसी उपाय से उसको दरबार में ले जाकर बादशाह का मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी मनशा पूरी हो जाती थी। इसी बास्ते ये लोग अब तक भी यह दोहा पढ़ पढ़ कर उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। यह आढ़ा जाति के चारण दुरसा जी का कहा हुआ सुना जाता है—

दिल्ली दरगह ग्रंब फल, ऊँचा घणा भ्रपार। चारण लक्खी चारणाँ, डाल नवाँवणहार॥

धकवर बादशाह की तवारीख़ में तो लक्खा का नाम कहीं नहीं धाता है लेकिन गाँव टहले के बारहटों के पास, जो लक्खा जी की धीलाद हैं, कई पट्टे परवाने हैं, जिन्हें देखने से पाया जाता है कि लक्खा अकवर बादशाह के समय से जहाँगीर के समय तक विद्यमान थे। लक्खा जी के नाम का एक पट्टा संवत् १६५८ का और दूसरा संवत् १६७२ का है। पहले पट्टे में उनके बेटे नरहरदास का नाम भी है और दूसरों में दोनें। बेटें। नरहरदास ग्रीर गिरिधर के नाम हैं।

पहला पट्टा राजा उदयसिंह के बेटे दलपतसिंह का है जिसमें लक्ता और नरहरदास की गाँव धानिणया (धानणवा), परगते चैरासी, देना लिखा है। इसकी मिति मगिसर सुदि २ है और जब दलपत जी आगरे में थे तब यह लिखा गया। परगना चैरासी जिसे अब परवत-

१३०

सर कहते हैं बादशाह की तरफ से जागीर में होगा। दलपत जी के वंश में रतलाम का राज्य है।

दूसरा पट्टा महाराज सूरसिंह श्रीर महाराज कुमार गजसिंह के नाम का है जिसमें लिखा है कि बारहट लक्खा, नरहर श्रीर गिरधर को तीन शासन गाँव दिए गए हैं—

१ रेंदडी, परगने सोजत, गाँव हाँ खुड़ी के बदले

२ सीकलानड्डी, परगने जैतारण (वर्तमान नाम सीगलावस)

३ उचियाहैंडा, परगने मेंडता (वर्तमान नाम उचियाडों)

लक्खा की संतान में लक्खावत बारहटों के कई ठिकाने मार-वाड़ में हैं जिनमें मुख्य गाँव टहला परगने मेड़ते में है। लक्खा जी की किवता भी है। उनके बेटे नरहरदास ने एक बड़ा प्रंथ हिंदी भाषा में अवतारचरित्र नाम का बनाया है जो छप भी गया है। मारवाड़ में वही भागवत की जगह पढ़ा पढ़ाया जाता है। दे०]

परवाने की नकल भ्रावश्यक टिप्पियों के साथ यहाँ पर दी जाती है। परवाने का भाशय यह है कि दिल्ली में बादशाह के सामने भाटों ने चारणों की निंदा की। इस पर लक्खा ने जैसलमेर के ग्राम जाजियाँ से कुलगुरु गंगाराम जी को बुलाया। उन्होंने चारणोत्पत्ति शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट भूठे सिद्ध हुए। इसपर लक्खा ने उनका सत्कार किया भीर दिल्ली के ''घणे ऊँचे ग्रंबफलों की डाल नमावण हार'' इन बारहट जी ने बावन हजार बीघा जमीन उज्जैन के परगने में दिलवाकर बादशाह की श्रोर से ताम्रपत्र करवा दिया। विवाह तथा दान के श्रवसरों पर सब चारणों से गुरु के वंश की नियत धन देते रहने का श्रनुरोध भी इस परवाने में किया गया है। परवाने पर माघ शुक्ल ५, संवत् १६४२ की मिति है श्रीर पंचोली पत्रालाल के हस्ताद्धर हैं। इससे जाना जाता है कि चारण भाटों का भगड़ा श्रवकार के दर्र

४ [ चारण भाटों का कराड़ा बहुत पुराने समय से चला श्राता है। दोनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं। किसी ढोली ने कृत-कुल मंडण ग्रंथ चारणों की इत्पित का बड़े मज़े का बनाया है। इसका नाम बजलाल था श्रीर यह मारवाड़ का रहते बाला था। कृत या कृता भी चारण जाति का नाम है। दे०]

बार तक भी पहुँचा था और जाति-निर्णय पर व्यवस्थाएँ लेने की चाल रिज़ले साहब की यहीं अधुमारी से ही नहीं चली है। परवाना।

लीषावतां वारटजी शिलपोजी समसत चारण वरण वीसजात्रा सीरदारां सू श्रीजेमाताजी की कि बाच ज्यो अठेक तवत आगरा श्रीपा-

१. ( अमुक की ) चोर से लिखा गया।

- द. बारट = बारहट = द्वारहट । चारणों का एक उच्च भेद । राजपूरों के विवाह
  पर ये द्वार पर हठ करके अपने नेग बोते हैं इसी से ये पोबपात भी कहलाते
  हैं । पोबपात = पोलपात = प्रतोलीपात्र । [सरदारों में इनका डेश भी पौब
  में या पौब के उपर दिखाया जाता है । जोधपुर की फोज ने एक ठाकुर की हवेबी
  येर बी थी। पौब बगी थी। जब ठाकुर बड़ने को बाहर निक्बने खगा तब यह
  समाल हुआ कि पौब कीन खोबो क्योंकि जो खोबो पहले वही पारा जावे। निदान
  पोबपात चारण ने कहा कि पौब में खोलूँगा क्योंकि इस पौब के नेग पाता हूँ ।
  उसने पौब खोब दी। पहला गोबा उसी पर पड़ा और वह वहीं मारा गया। दे०]
  - ७. समस्त (सब)।

15

11

H

U

- द. 'वीसोन्ना' चाहिए। [ चारणों की एक सौ बीस जातें या गोत हैं इससे इंड चारणों की विरादरी वीस्रोतर या वीस्रोत्रा कहलाती है। दें ]
- रे. राजपुताने में अब तक विरादरी के समस्त लेगा 'सरदार' कह कर संबो-धित किए जाते हैं।
- 10. चारण शाक्त होते हैं। अगवती उनकी कुलदेवी है। श्रापस में वे 'जे माता जी की' कह कर नमस्कार करते हैं। अगवती ने एक श्रवतार चारण कुल में लिया था जिससे चारण उन्हें बुशाजी या बाईजी भी कहते हैं। ये 'करणी' जी किसी सांयात्रिक की तृफान से रचा करके गीजे कपड़ों ही बीकानेर से एक स्टेशन इयर देशणोक (देशनोक) ग्राम में श्रपने मंदिर में आई इसीसे वहाँ के कुशों का पानी श्रव्यंत खारी है। करणी जी के मंदिर में चारणों और राजपूतों की बहुत मानता है। उस मंदिर में चूहे श्रमर हैं। सारा जगमोहन, निजमंदिर श्रीर प्रतिमा तक चूहों से उक्के रहते हैं। वे दर्शनियों के सिर, गले श्रीर टांगों पर भी चढ़ जाते हैं। कन्हें बाजरा खिजाया जाता है। मारना तो दूर रहा, उन्हें किड़कना भी महापाप है। कहते हैं जिससे चूहा मर जाय वह सोने का चूहा चढ़ावे तो देवी चमा करें। [ये चूहे कावा (लुटेरे) कहलाते हैं। 'करनीजीरा कावाशों' की मंगनियों से सारा मंदिर गंदा रहता है, दस पाँच चारण लिट्टियाँ लिए बिछी से उनको बचाने के जिये पहरे पर बेठे रहते हैं। बिछी श्रा जाय तो बहुधा मारी जाती है। पर कभी कभी कुछ काबों को ले भी जाती है। दे०] ११. यहाँ।

तसाजी श्री १०८ श्री ध्रकवर साहजी रा हजुरात ११ हरीषांना माहीं १३ भाट चारणां रा कुल री नंदीक े कीधी े जण े वषत समसत राजे-सर १० हाजर था वां का १८ सेवागीर १६ वी ६० हाजर था जकां ६१ सम श्रर<sup>२२</sup> मो स<sup>२३</sup> समंचार कहा। जद<sup>२४</sup> सब पंचां री सला स<sup>२५</sup> कल-गुरु गंगारांमजी प्रगर्भे र जेसलमेर गांव जाजीयां का जकाने र प्ररज लीप भ्रठे १ वुलाया गुर पधारया श्रीपातसाहजी नी हवकारी में चारण उत्पत्ती सास्र सिवरहस्य सुणायो पंडतां कवुल कीधो र जण-पर १ भाट भुटा पड्या गुरां चारण वंसरी पुषत राषी ३० नीवाजस ३१ सारां १२ बुतासु १३ सीवाय १४ वंदगी की घी ग्रेगर मारा बुता माफक हाती लाष पसाव<sup>े ९</sup> प्रथक<sup>३ ६</sup> दीधे। ३ गांव की स्रेवज<sup>३ ८</sup> बावन

२०. भी। २१. जिन्होंने। २२. सुन श्रीर = सुनकर। २३. सुमासे। २४. जव। २४. सजाह से । २६. पश्गने । २७. जिन्हें । २८. स्वीकार किया । २६. जिसपर । ३०. (बात ) हड़ रक्खी ।

१२. हुज्र में । १३. दरबार में ( राजपूताना में दरवारी मजिलस धभी तक दरीखाना कहळाती है )। १४. निंदा। १४. की। १६. जिस।

१७. राज्येभ्वर = राजा महाराजा । १८. उनके ।

१६. सेवक-पद शायद चारगों के लिये ही आया है विशय अपने की सेवागीर नहीं कहते। इसका अर्थ नौकर-चाकर भी हो सकता है। एक बार जोध-पुर दरबार से कविराजा ( महामहोवाध्याय ) सुरारदान जी खीर मुंशी मुहम्मद मख़दूमजी के नाम एक मिसल पर राय लिखने का हुक्म श्राया था। उसके जवाब में मुहम्मद मख़दूम ने श्रजी जिखी उसमें ताबेदार का शब्द था। उसी तौर से कविशाजा जी के नवीसंदे पंचोली चतुरभुजजी ने भी 'ताबेदार कविराज मुरारदान की अर्ज मालूम हो' लिखा, तो कविराज जी ने कहा कि ताबेदार मत लिखो द्वागीर (दुश्रागो, देखों नोट ३) जिखों। तब मैंने चतुरभुत्रजी से कहा कि कविराज जी तो देवता वनते हैं श्रीर तुम तावेदार बनाते हो। इस पर कविराज जी ने हँस कर कहा, हाँ ठीक। उन्हीं दिनों कविराज जी ने चारणों की उत्पत्ति की एक पुस्तक बनाई थी जिसमें चारणों की देवता सिद्ध किया था, इसलिये मैंने मजाक में ऐसा कहा था। दे॰

३१. बख़शिशा। ३२. सबने। ३३. बिडते से। ३४. बढ़ कर। ३<sup>१.</sup> ्रिवाह्मणों का दान दिविणा कहलाता श्रीर चारणों का दान लाखपसाव, कोड़पसाव श्रीर श्ररवपसाव, जिसमें एक गांव श्रवश्य होता है। दे०] पसाव = प्रसाद। हाती = हाथी। ३६, प्रथक् ( श्रज्ञा)। ३७. दिया। ३८. बदले में।

हजार बीगा कि जमी कि अजेगा के प्रगने दीधी जक्तगरी की तांबापत्र श्रीपातसाहजी का नांव की कराय दीधी अग्र सवाय कि आगा सुक्ष चारण वरण समसत पंचां कुलगुरु गंगाराम जी का बाप दादा ने ज्याव कि हुओ कि जक्तग्र में कि कुल कि दापा कि रा रुपीया १९॥) श्रीर त्याग कि परट हुवे कि जीग्र मां मोतीसरां कि की नांबो वंधे के जीग्र सु दुणो कि नांबो कुलगुरु गंगारामजी का बेटा पोता कि

जासी त्याग जकारां घर सूं जातां खाग न बागे जेम । धररो तोब न बांधो धियायां त्याग तथी किह बांधो तोब ? जासी त्याग जकां का घर सूं जाती धरती करें जुहार । दीजे दोस किसूं सिरदारां जमी जायारा श्रंक जहरा।

धर्थात् जिनहे घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तलवार (जाग = ज्ञाग = ज़्ज़ा) जाते देर न जागेगी। स्वामियो! त्याग का हिसाब तो बाँधते हो, जमीन का हिसाब नहीं बांधते १ जिनके घर से त्याग जायगा उन्हें जाती हुई पृथ्वी भी सजाम करती है। सरदारें। दोष किसे दें १ ये जन्मण तो श्रवश्य भूमि जिन जाने के हैं।

४१. दिया जावे [ फ़रद या सूची बने । दे० ]

३६. बीघा। ४०. जमीन । ४१. जिसका। ४२. इस (के)। ४३. स्रतिरिक्त। ४४. स्रागेसे। ४४. विवाह। ४६. होवे। ४७. जिसमें।

४८. संपूर्ण । ४१. दान, नेग ।

४०. विवाह के श्रवसर पर राजपूत जो बधाई की रकम चारणों को देते हैं उसे लाग कहते हैं। चारण इसे बहुत जड़ भगड़ कर माँगते हैं। वाल्टरकृत राजपुत हितकारिणी सभा ने इसकी परमावधि श्रीर बाँटने के नियम बाँध दिए हैं। मांडिया बास के श्रासिया चारण बुधदान ने त्याग कम करने या वंद करनेवालों पर जल कर यह कविता कही है—

१२. जैसे राजपूतों के चारण यश गानेवाले श्रीर त्याग मांगनेवाले होते हैं वैसे चारणों के याचक मोतीसर नामक जाति है।

४३. नाम पर नियत हो । ४४. दुगुना ।

रेर. जपर जो 'बाप दादा ने' आया है वह भी 'बेटा पोता ने' ही होना चाहिए। या यह अर्थ हो कि बाप दादों को जो मिलता आया है वह तो बेटे पोतों को मिलता ही रहे और मोतीसरों से दूनी रकम दापे के रूपमें से अतिरिक्त मिला करे।

पायां जासी संमत १६४२ रा मती माहा सृद ५ दसकत पंचोली प्रालाल हुकम बारठ जी का सु लीषी तपत आगरा समसत पंचांकी सलाह सू आपांधा १ यां १ युरां सू धिधीकता १ दुजो नहीं छे १ =

१६. पंचोली = पंचकृली (देखो, 'राज्ञा पंचकुत्तमाकार्य', प्रवंधिंतामणि, वंबई की छपी, पृष्ठ १४०) पंचकुल = राजकर वसूल करने वाला राजसेवक समाज, उसका एक जन । श्रव साधारणतः पंचीली कायस्थ जाति के मुत्सिद्यों का उपनाम हो गया है श्रीर यहाँ भी यही अर्थ है किंतु वास्तव में जिसे पंचकुल का श्रधिकार होता वही पंचकुल या पंचकुली या पंचोली कहलाता। यह उपाधि वाहाण, महाजन, गूजर श्रादि कई जातियों में मिलती है श्रीर दीवान, भंडारी, मेहता, नाणावाटी श्रादि की तरह ( जो ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, कायस्य, पारसी, जैन श्रावक (सरावगी) स्नादि सबमें कहीं न कहीं प्रचितत है) पद की सूचक हैं, न कि जाति की। कुछ पंचोली (कायस्थ) पंचाल ( = पंजात ?) देश से आने से हमारी उपाधि पंचोली है ऐसा कहते हैं। जो असार है [ पंचोली पंचोळ से बना है। मारवाड़ी बोली में पंचोल पंचायत ( = पंचकुल) की कहते हैं। गांवों के सगड़ों की कानूनगो लोग, जो बहुत से कायस्थ ही होते स्रीर श्रीसवाल या सरावगी कम, पहले मिटा दिया करते थे। परंतु कःन्त्रगो का ग्रोहदा जारी होने के पीछे कान्नो। कहलाने लगे। कायस्थ पंचीली ही कहलाते रहे। पूरव में बाह्मण जो गाँव वालों का काम करते हैं पंचीरी कहलाते हैं। मारवाड़ में पंचीली का उपनाम भामरिया जाति के माधुर कायस्थ खीमसी से चला है। ये राव चूंडाजी कें समय में दिल्ली की तरफ से रगट (परगने नागीर) के हाकिम हो कर दिल्ली से आए थे। दे० ]

१७. त्रापना। १८. इन। १६. त्राधिकतः, बढ़ कर। ६०. है।

## १०--हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज (१)।

[ ह्रेष्टक-वाव् श्यामसुंद्रदास बी. ए , छखनऊ।]

पंडित राधाकृष्ण के प्रसाव की स्वीकार कर भारतवर्ष स्थाप के प्रसाव की स्वीकार कर भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में इस्त-स्निखित संस्कृत पुस्तकों की खोज का काम ग्रारंभ करना निश्चय किया ग्रीर इस निश्चय के ग्रनुसार ध्रव तक संस्कृत पुस्तकों की

खोज का काम सरकार की आरे से बंगाल की एशियाटिक सुसाइटी, वंबई ग्रीर मद्रास गवर्मेंटों तथा ग्रन्य संस्थाग्रों ग्रीर विद्वानीं द्वारा निरंतर होता आरहा है। इस खोज का जो परिगाम आज तक हुआ है और इससे भारतवर्ष की जिन जिन साहित्यिक तथा ऐतिहासिक बातों का पता चला है वे पंडित राधाकृष्ण की बुद्धिमत्ता ग्रीर दूर-दर्शिता तथा भारत सरकार की समुचित कार्यतत्परता श्रीर विद्या-रसिकता को प्रत्यचा अगैर ज्वलंत प्रमाण हैं। संस्कृत पुस्तकों की खोज-संबंधी डाक्टर कीलहार्न, बूलर, पीटर्सन, भंडारकर श्रीर बर्नेल ष्मादि की रिपोर्टी के आधार पर डाक्टर आफ्रेक्ट ने तीन भागों में, संस्कृत पुस्तकों तथा उनके कर्ताभ्रों की एक बृहत् सूची छापी है जी कड़े महत्त्व की है श्रीर जिसके देखने से संस्कृत-साहित्य के विस्तार तथा उसके महत्त्व का पूरा पूरा परिचय मिलता है। इसका नाम केटेलोगस केटेलोगोरम है। ऐसे ही महत्त्व के ग्रंथ आफरेक्ट का श्राक्सफर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी का सूचीपत्र, एगलिंग का इंडिया-माफिस की पुस्तकों का सूचीपत्र, भ्रीर बेवर का बर्लिन के राज-पुस्तकालय का सूचीपत्र है।

काशी नागरीप्रचारियो सभा की स्थापना के पहले हो वर्ष (सन् १८६३ ई०) में इसके संचालकों का ध्यान इस महत्त्वपूर्य विषय की छोर ग्राकित हुछा। सभा ने इस बात को भली भाँति समफ लिया छोर उसे इसका पूरा पूरा विश्वास होगया कि भारत-वर्ष की, विशेष कर उत्तर भारत की, बहुत सी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक बातें बेठनों में लपेटी, ग्रॅंधेरी कोठिरियों में बंद इस्तलिखित हिंदी-पुस्तकों में छिपी पड़ी हैं। यदि किसी को छुछ पता भी है श्रयवा किसी व्यक्ति विशेष के घर में छुछ इस्तलिखित पुस्तकें संगृहीत भी हैं तो वे या तो मिष्ट्या मोहवश ग्रयवा धनाभाव के कारण इन छिपे हुए रत्नों का सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित कर श्रयनी देशभाषा के साहित्य को लाभ पहुँचाने ग्रीर उसे सुरचित करनं से पराङ्मुख हो रहे हैं।

सभा यह भली भाँति समभती थी कि इन छिपी हुई हस्त-लिखित पुस्तकों की खीज कर हुँड़ निकालने में तथा इनको प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभ्यता की इस बीसवीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो अपनी प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकों को, देने की बात तो दूर रही, दिखाने में भी अप्रानाकानी करते हैं। तथापि यह सोच कर कि कदाचित् नीति, धैर्य भ्रौर परिश्रम से काम करने पर कुछ लाभ श्रवश्य होगा, सभा ने यह विचार किया कि यदि राजपूताने, बुंदेल-खंड, संयुक्त प्रदेश तथा अवध अगैर पंजाब में प्राचीन हस्तिलिखित हिंदी-पुस्तकों के संप्रहों के खोजने की चेष्टा की जाय भ्रौर उनकी एक सूची बनाई जा सके ती आशा है कि सरकार के संरचण, अधिकार तथा देख रेख में इस खोज की अच्छी सामग्री मिल जाय। पर सभा उस समय अपनी बाल्यावस्था तथा प्रारंभिक स्थिति में थी भीर रऐसे महत्त्वपूर्ण भीर व्ययसाध्य कार्य का भार उठाने में सर्वथा असमर्थ थी। अतएव उसने भारत सरकार भीर एशियाटिक सुसाइटी बंगाल से यह प्रार्थना की कि भविष्य में इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की

खाज ग्रीर जाँच करने के समय यदि हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकें भी मिल जाँय तो उनकी सूची भी ऋपाकर प्रकाशित कर दी जाय। एशियाटिक सुसाइटो ने सभा की इस प्रार्थना पर उचित ध्यान देते हुए उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने की इच्छा प्रगट की। भारत सरकार ने भी इसी तरह का संतोषजनक उत्तर दिया। सन् १८-६५ के श्रारंभ में ही एशियाटिक सुसाइटी ने खोज का काम बनारस में श्रारंभ कर दिया ग्रीर उस वर्ष लगभग ६०० पुस्तकों की नोटिसें तैयार की गई । दूसरे वर्ष उक्त सुसाइटी ने इस काम के करने में भपनी असमर्थता प्रगट की और वहीं इस कार्य की इति श्री हो गई। यह दु:ख की बात है कि इन पुस्तकों की कोई सूची तक अब तक प्रकाशित नहीं की गई है। सभा ने संयुक्त प्रदेश की सरकार से भी खोज का काम कराने की प्रार्थना की थी। प्रांतिक सरकार ने अपने यहाँ के शिचा-विभाग के डाइरेक्टर महोदय को लिखा कि वे संस्कृत-पुस्तकों की खोज के साथ ही साथ उसी ढंग पर ऐतिहासिक तथा साहित्यक महत्त्व की हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का भी उचित प्रबंध कर दें। सरकार की इस आज्ञा की अवहेलना की गई श्रीर उसके अनुसार कुछ भी कार्य नहीं हुन्ना। यह ग्रवस्था देख मार्च सन् १८६६ में सभा ने प्रांतिक सरकार का ध्यान फिर इस ग्रोर श्राकर्षित किया। श्रव की बार सरकार ने इस कार्य के लिये सभा को ४००) की वार्षिक सहायता देना श्रीर खोज की रिपोर्ट को ग्रपने व्यय से प्रकाशित करना स्वीकार किया। उस समय से अब तक सभा इस काम को बराबर कर रही है। भव तक आठ रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से पहली ६ (सन् १-६०० से १-६०५ तक ) तो वार्षिक हैं ग्रीर शेष दो त्रैवार्षिक (सन् १ स०६ - १ स०८ और १ स०स-१ स्११) हैं। नवीं रिपोर्ट सरकार के पास विचारार्थ भेजी जा चुकी है और इसवीं लिखी जा रही है। सरकार ने इस खोज के काम के लिये श्रव १०००) की वार्षिक सहायता देना भारंभ कर दिया है। ग्रब तक जो भाठ रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें से कुछ चुनी हुई महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन धागे दिया जाता है।

#### सन् १२००

इस खोज का काम नियमित रूप से सन् १६०० में आरंभ हुआ।
इस वर्ष सब मिलाकर २५० पुस्तकों की जाँच की गई जिनमें से १६६
पुस्तकों का विवरण रिपोर्ट में दिया है। इनमें से १५० पुस्तकें
६० प्रंथकर्ताश्रों की बनाई हुई हैं। शेष १२ अंथों के रचयिताश्रों
का पता न चल सका। जिन ६० प्रंथकर्ताश्रों का पता चला उनमें से १
बारहवीं शताब्दी का, २ चौदहवीं के, १ पंद्रहवीं का, २२ सोलहवीं के,
१८ सत्रहवीं के, १८ अठारहवीं के और १२ उन्नीसवीं शताब्दी के थे।
बाकी १६ पंथकर्ताश्रों में से एक का समय १०८१ ई० है। प्राय: सभी
पुस्तकें पद्य में हैं। अधिकांश प्रंथों का लिपिकाल सत्रहवीं श्रीर
इन्नीसवीं शताब्दी है, अञ्च अठारहवीं शताब्दी के और एक सोलहवीं
शताब्दी का है। इनकी लिपि देवनागरी, कैथी और मारवाड़ी है। इस
वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित वातें महत्त्व की हैं।

(१) सबसे महत्त्व की पुस्तक जिसका विवरण इस वर्ष की रिपोर्ट में दिया गया है ''पृथ्वीराजरासो'' है। इसकी तीन प्रतियों का इस वर्ष पता चला जिनका लिपिकाल क्रमशः संवत् १६४०, १८५६ धीर १८७८ है। संवत् १६४० से पहले की लिखी हुई पृथ्वीराज रासो की प्रति श्रव तक कहीं नहीं मिली है। एशियाटिक सुसाइटी बंगाल के कार्यविवरणों में यह प्रकाशित किया गया है कि उक्त संस्था को चंदबरदाई के असली रासो की प्रति का पता चल गया है धीर उसका कुछ धंश उसके देखने में भी धाया है। राजपूताने की

<sup>े</sup> इन विवरणों के लिये प्रायः 'नोटिस'' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस विवरण में ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम, ग्रंथ का विस्तार, (ग्रथीत ग्रंथ की अनुमानतः कितनी रलोक-संख्या है। प्रति रहोक ३२ श्रचरों का माना जाता है।) लिपि, निर्माणकाल, लिपिकाल, ग्रंथ की श्रवस्था (श्रथीत जीर्ण, नवीन, प्राचीन, पूर्ण, खंडित श्रादि), रचित रहने का स्थान श्रादि रहना है श्रीर ग्रंथ के श्रादि श्रीर श्रंत का श्रंश रद्धत किया जाता है।

ऐतिहासिक ख्यातों की खोज का काम भा पशियाटिक सुसाइटी के हारा हो रहा है। इसकी पहले वर्ष की रिपोर्ट में पृथ्वीराजरासी की इस प्रति से कुछ ग्रंश बढ़ृत भी किया गया है। पर ग्राज तक यह पता न लगा कि पृथ्वीराजरासो की यह प्रति काग्ज़ भोजपत्रादि में से किस पर लिखी मिली है। उसमें कोई लिपिकाल दिया है या नहीं ग्रीर वह किन भचरों में लिखी है। जब तक इसके ग्रसलो होने का निश्चय नहीं हो सकता। जो ग्रंश रिपोर्ट में उढ़ृत किया गया है उससे इसके ग्रसली होने का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। इस ग्रवस्था में यही कहा जा सकता है कि पृथ्वीराजरासो की सबसे प्राचीन प्रति जिसका भव तक पता चला है, संवत् १६४० की लिखी है। इसमें ६४ समय हैं। लोहानो ग्राजानवाह समय, पदमावती व्याह समय होलोकथा समय, महोबा समय ग्रीर वीरभद्र समय इस प्रति में नहीं है। दुःख की बात है कि यह प्रति कहीं कहीं से खंडित है।

पृथ्वीशाजरासी के प्रामाणिक होने में बहुत कुछ संदेह किया जाता है। इस संदेह की हवा को बहानेवाले पहले पहल उदयपुर के स्वर्गवासी महामहोपाध्याय कियराजा श्यामलदान जी हुए। उन्होंने एशियाटिक सुसाइटी की पित्रका में एक लेख लिख कर इस मंथ को अप्रामाणिक सिद्ध करने का उद्योग किया। उनके लिखने का इतना प्रभाव पड़ा कि एशियाटिक सुसाइटो ने, जो पृथ्वीराजरासो का एक संस्करण तथा उसका ग्रॅप्रेजी अनुवाद छाप रही थी, इस काम को बंद कर दिया। किवराजा श्यामलदान जी का अनुमान था कि पृथ्वीराजरासो अन्वत्र से समय में बना। यह बात ते इस प्रति से खंडित हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि रासो, जैसा

र "समय" हो तात्पर्य सर्ग, अध्याय आदि से हैं।

१ एशियाटिक सुसाइटी की रिगोर्ट में पदमावती विवाह उद्भृत किया गया है

और इस मित में उस अंश का पूरा अभाव है। आश्चर्य की बात है कि प्राचीन
पतियों में महोबा युद्ध के वर्णन का समय नहीं मिलता। यह युद्ध बड़े मार्के

हि हुआ है और इतिहास-एसिट है।

वह हमें इस समय प्राप्य है, चेपकों से भरा पड़ा है। इन चेपकों की संख्या इतनी अधिक है कि इनको अलग करके शुद्धरूप में इसे प्रकाित करना असंभव है। सन् १-६०१ की खोज में एशियाटिक सुसाइटी बंगाल के पुस्तकालय में एक प्रति ''प्रथीराजरायसा'' की मिली। यह हो जिल्हों में वँधी है और इसका लिपिकाल संवत् १-६२५ है। पहले खंड का नाम ''महोबा खंड'' और दूसरे का ''कन्नौज खंड'' है। इसके प्रत्येक ''समय'' के अंत में कर्ता की जगह चंदवरहाई का नाम दिया है, पर विशेष जाँच करने पर यह अंथ न तो पृथ्वीराजरासो ही उहरा और न इसका कर्ता चंदवरहाई सिद्ध हुआ। पहले खंड में आहहा ऊदल की कथा तथा परमारदेव और पृथ्वीराज के युद्ध का सविस्तर वर्धन है। दूसरे खंड में संयोगिता के स्वयंवर, अपहरण, विवाह आदि तथा पृथ्वीराज और जयचंद के युद्ध का विस्तार के साथ वर्धन है। जिस बात का वर्धन चंद के वर्तमान चेपकपूर्ण रासो में एक हो समयों में आगया है उसे इस प्रति में हो बड़े बड़े खंडों में समाप्त किया गया है और सारी कृति चंद के सिर मढ़ ही गई है'।

इस घटना के उल्लेख करने से मेरा तात्पर्य यही है कि जब बड़े व बड़े प्रंथ प्राचीन कवियों के नाम से बन सकते हैं तो इसमें ध्राश्चर्य की कोई बात नहीं है कि पृथ्वीराजरासों में चोपक भर गए हैं श्रीर अब उनका अलग करना कठिन हो गया है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत् १६३१ में रामचरित-मानस का लिखना प्रारंभ किया था और संवत् १६८० में उनकी मृत्यु हुई। इसे २६७ वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में रामचरितमानस की यह दुर्गति हो गई है कि चेपकों की तो कुछ पूछ ही न रही, कांड भी सात के स्थान में थ्राठ होगए। जब तीन सौ

४ मेरा श्रनुमान है कि यह ग्रंथ किसी बुंदेलखंडी किन का बनाया हुआ है श्रीर उसने देशानुराग में मस्त हो कर अपने यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं की महत्त्व देने की इच्छा से इसे चंद के नाम से प्रचारित कर दिया है। देखी, परमाल रासी, ना० प्र० ग्रंथमाला, भूमिका।

वर्षों में एक अत्यंत प्रचलित यंथ की यह अवस्था हो सकती है तो ७५० वर्ष पुराने यंथ के संबंध में जो न हो जाय सी थोड़ा है।

सन् १ ६०० की रिपोर्ट में इस बात की सिद्ध करने का बहुत उद्योग किया गया है कि पृथ्वीराजरासी बिल्कुल जाली नहीं है। इसके प्रमाण में अपनेक बातें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात जो इसके जाली होने के समर्थन में कही जाती है वह यह है कि इसमें भिन्न भिन्न घटनास्रों के जो संवत् दिए हैं वे ठोक नहीं हैं। रिपोर्ट में इस बात पर विचार किया गया है और इसके लिये तीन घटनाएँ चुन ली गई हैं—(१) पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, (२) पृथ्वीराज और परमर्दि का युद्ध, (३) पृथ्वीराज ग्रीर शहाबुद्दीन का युद्ध । पृथ्वीराज से संबंध रखनेवाले चार शिलालेखों का रिपोर्ट में उन्नेख है जो संवत् १२२४ से १२४४ को बीच को हैं। जयचंद से संबंध रखनेवाले ते। अनेक दानपत्र मिल चुके हैं। इनमें से दो में जो संवत् १२२४ भ्रोर १२२५ के हैं जयचंद को "युवराज" लिखा है भ्रोर शेष में जो संवत् १२२६ से १२४३ के बीच के हैं उसे "महाराजाधिराज" लिखा है। इससे प्रमाणित होता है कि जयचंद कन्नीज की गद्दी पर संवत् १२२६ के लगभग बैठा था। परमर्दिदेव का काल दानपत्रों से १२२० से १२६० तक सिद्ध होता है। तबकाते नासिरी के अप्रेज़ी अनुवाद के ४५६ वें पृष्ठ की एक टिप्पणी में मेजर रवर्टी ने शहाबुदोन की मृत्यु का समय ५८८ हिजरी (संवत् १२४८) सिद्ध किया है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वीराज विक्रम संवत् की तेरहवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में हुआ। पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध संवत् १२४८ में हुआ। अब पृथ्वीराजरासी में पृथ्वीराज का जन्म संवत् १११५, दिल्ली गोद जाना संवत् ११२२, कन्नीज जाना संवत् ११५१ स्पीर श्रंतिम युद्ध संवत् ११५८ में लिखा है। इन चारों संवतों को जब इम भीर प्रमाणों से सिद्ध करने का उद्योग करते हैं तो यह पता लगता है कि ये चारों घटनाएं वास्तव में संवत् १२०५, १२१२, १२४१ स्रीर १२४८ में हुई। दोनों संवतों को मिलाने से इनमें २० वर्ष का अंतर स्पष्ट दृष्टिगीचर होता है। यदि यह ग्रंतर एक स्थान पर मिलता या किसी एक घटना के संबंध में होता अथवा भिन्न भिन्न घटनाओं के संबंध में वितों का ग्रंतर भिन्न भिन्न देख पड़ता तो हम इस्ने किन की भूल मान लेते भीर पंथ की ऐतिहासिकता में संदेह करते, पर जब सब स्थानों में ऐसे ही संवत् दिए हैं जिनका ग्रंतर निक्रम संवत् से ६० वर्ष का है तो हमें निचार करना पड़ता है कि यह किन की भूल नहीं हो। सकती, वरंच उसका जान बूम्क कर ऐसा करना जान पड़ता है। पृथ्वीराजरासों के भादि पर्व में यह दीहा मिलता है—

पकादस से पंचहह, विक्रम जिम घ्रमसुत्त। त्रतिय साक प्रथिराज को, लिज्यो विप्रगुन गुप्त॥

धर्थात् जिस प्रकार घ्रमसुत (युधिष्ठिर) से १११५ वर्ष पोछे विक्रम का संवत् चला उसी प्रकार विक्रम से १११५ वर्ष पोछे पृथ्वीराज का तीसरा शक ब्राह्मण (कवि) ने ध्रपने गुण से गुप्त (गूढ़) करके जिखा हैं।

श्रागे चलकर यह दोहा मिलता है-

एकादस सै पंचदह, विक्रम साक अनंद। तिह रिपुजय पुर हरन को, भय प्रथिराज नरिंद।।

अर्थात् अनंद विक्रम साक (संवत्) के वर्ष १११५ में पृथ्वीराज का जन्म हुआ। इस संवत् का नाम अनंद विक्रम संवत् दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वीराज के समय में एक नए संवत् का प्रचार हुआ जो अनंद विक्रम संवत् कहलाया। अब यदि हम इस बात की ऊपर लिखे ६० वर्ष के अंतर से मिलाते हैं तो यह विदित होता है कि यह अनंद विक्रम संवत् वास्तविक विक्रम संवत् में से ६० वर्ष घटा देने से बनता है। यह संवत् क्यों चला और ६० वर्ष का अंतर क्यों माना गया इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। अनेक लीग इस संबंध में अनेक अनुमान करते हैं। कोई ''अनंद' शब्द का अर्थ लगाता है, कोई ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कर उन्हें इसका

कारण बताता है, पर अब तक कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो सर्वथा मन में जम जाय।

उक्त वर्ष की रिपोर्ट में इस परवानों के फोटोचित्र छापकर इस बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया था कि यह ध्रनंद संवत् उस समय के राजदर्बीर के कागज पत्रों में प्रचलित था। पर इन परवानों के संबंध में ध्रनंक लोग अनेक संदेहजनक बातें कहते हैं अतएव हमें उनकी प्रामाधिकता का कोई ध्रायह नहीं है।

जो कुछ कहा गया है उसका सारांश इतना ही है कि पृथ्वीराज-रासी बिल्कुल जाली नहीं है। इसमें चोपकों की संख्या अवश्य अधिक है पर मूल चंदबरदाई का है।

(२) दूसरी महत्त्व की पुस्तक जिसका इस वर्ष पता चला वह गोखामी तुलसीदास जी रचित ''रामचरितमानस'' या रामायण है। गोखामी जी ने संबत् १६३१ में इस प्रंथ का लिखना प्रारंभ किया था भौर संवत् १६८० में उनकी मृत्यु काशी में हुई। इस पुस्तक की जी प्रति इस वर्ष मिली वह संवत् १७०४ की लिखी है। यह महाराज काशिराज के पुस्तकालय में रचित है। सन् १६०१ की रिपोर्ट में इस पंथ के बाल कांड भीर अयोध्या कांड की भ्रत्यंत प्राचीन प्रतियों का विवरण दिया गया है। इनमें से बाल कांड तो संवत् १६६१ का लिखा है भीर भ्रयोध्या कांड स्वयं तुलसीदासजी के हाथ का लिखा है। बाल कांड अयोध्या में रिचत है ग्रीर अयोध्या कांड राजापुर (बाँदा) में। अयोध्या में रिचत प्रति संपूर्ण रामायण की है पर बाल कांड की बोड़ शेष ६ कांड नए लिखे हुए जान पड़ते हैं। बाल कांड में भी पहले पाँच पृष्ठ नवीन लिख कर लगाए गए हैं। छठे पृष्ठ से पुरानी प्रति शारंभ होती है। श्रंत के पत्र भी जीर्ग हो चले हैं श्रतएव उनकी रचा करने के लिये जहाँ तहाँ चिट लगा दिए गए हैं। पहले पत्रे पर हिंदी में कुछ लिखा है जो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता। इसमें ''संवत् १८८-६ कार्तिक कृष्ण ५ रविवार'' लिखा है जिससे यह ग्रनुमान होता है कि इस प्रति का उद्धार इस संवत् में किया गया। ग्रंत में "संवत् १६६१

वैशाख सुदि ६ बुधे'' लिखा है। अतएव यह स्पष्ट है कि पहले ५ पत्रों को छोड़ कर शेष प्रति संवत् १६६१ की लिखी है।

सन् १६०१ की रिपोर्ट में राजापुर में रिचत अयोध्या कांड की प्रति का भी पूरा वर्षान है। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरित-मानस की दे। प्रतियाँ अपने हाथ से लिखी थीं, जिनमें से एक तो वे किसी भाट के पास मलिहाबाद (लखनऊ) में छोड़ गए और दूसरी अपने साथ राजापुर लेते गए। राजापुर वाली प्रति को एक बार कोई चार ले भागा। लोगों ने उसका पीछा किया ता उसने समस्त पुस्तक यमुना की धार में फेंक दी। यमुना में से किसी प्रकार क्रेवल अयोध्या कांड निकल सका। शेष कांडों का पता नहीं चला। कहते हैं कि यह प्रति वही यमुना से निकाली हुई प्रति है। इस पर भव तक जल के चिह्न हैं जिससे इस घटना की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। मलिहाबाद वाली प्रति जनार्दन भट्ट नाम के एक पंडित के पास थी पर अब उसके वंशधरों के अधिकार में है। कहा जाता है कि यह प्रति भी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी है। पर जाँच करने पर इस बात के सत्य होने में संदेह किया जाता है। जिन लोगों ने इस प्रति को देखा है उनका कहना है कि इसमें चेपक हैं जैसे गंगावतरण की कथा। इस अवस्था में इसे प्रामाणिक मानना भसंभव है। ऋस्तु ऋब तक रामचरितमानस की तीन प्राचीन प्रामाणिक प्रतियों का पता चला है। एक तो बाल कांड जो श्रयोध्या में है और जो संवत् १६६१ की लिखी है। दूसरी अयोध्या कांड जी राजापुर (ज़िला बाँदा) में है पर जिस पर कोई सन् संवत् नहीं दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में एक पंचनामा लिखा था। यह महाराज काशिराज के यहाँ रिचत है। इसके अचर राजापुर की प्रति से बिल्कुल मिलते हैं। अतएव इसके तुलसीदास जी को हाथ की लिखी होने में कोई संदेह नहीं है। इसका लिपिकाल संवत् १६८० के पूर्व का होगा। तीसरी प्रति संवत् १७०४ की लिखी महाराज काशिराज के पुस्तकालय में रिचत है। बाल कांड भीर

हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज।

ग्रयोध्या कांड को दो दो पत्रों का फोटोचित्र भी सन् १६०१ की रिपोर्ट में दिया गया है। इस इन दोनों चित्रों को यहाँ देकर विद्वानों को दोनों प्रतियों के भ्रचरों को मिलाने का ग्रवसर देते हैं। बाल कांड के एक पत्रे का पाठ जो चित्र में दिया है इस प्रकार है—

राष विधाता॥

देपु जनक इठि वालकु एहू । कीह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ वेगि करहु किन आषिन्ह श्रोटा। देषत छोट षोट नृप ढोटा॥ विह्नसे क्षपनु कहा मन माही। मूदे आषि कतहुं कोड नाही॥

।। देहा ॥

परसुरामु तव राम प्रति बोले उर श्रति क्रोधु । संभु सरासनु ते।रि सठ करिस हमार प्रवेधु ॥१८१॥

वंधु कहै कटु संमत तारे।

त् छल विनय करिस कर जारे।।

कर परितोषु मोर संप्रामा।

नाहि त छाडु कहाडव रामा॥

छल्ल तिज करिह समरु सिव्द्रोही।

वंधु सहित नत मारीं तेहि।।

मृगुपति वकिं कुठार उठाए।

मन मुसुकाहि रामु सिर नाए।।

गुनह लषनु कर हम पर रासू।

कतहू सुधाइनु ते वड दोषू॥

देढ जानि सव वंदे काहू।

वक चंद्रमा प्रसे न राहू॥

राम कहें दिस तिजिश्म मुनीसा।

कर कठा

दूसरे अर्थात् बाल कांड के अंतिम पत्रे का पाठ इस प्रकार है-

हे तहं रामु व्याहु सबु गावा। सुजस पुनीत लोक तिहु छावा।। ध्राए व्याहि रामु घर जब तें। वसे अनंद भ्रवध सब तब तें।। प्रभु विवाह जस भयेउ उछाहू। सकहि न वरिन गिरा अहिनाहू। किव कुल जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल षानी।। तेहि ते में कछु कहा वषानी। करन पुनीत हेतु निज वानी।।

### ॥ छंदु ॥

निज गिरा पाविन करन कारन राम जसु तुलसी कहा। रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु किव कौने लहा। । उपवात व्याह उछाह मंगल सुनि जे साहर गाविहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुषु पाविहीं।

### ॥ सोरठा ॥

सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावृहि सुनिहि । तिन्ह कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥२६२॥ इति श्रीमद्रामचरितमानसे कल किल केलुष विध्वंस..... सुभमस्तु ॥ संवत् १६६१ वैशाष श्रुद्दि ६ बुधे ॥

राजापुर में रिचत अयोध्या कांड के एक पत्रे का पाठ इस प्रकार है—

करउं इठ भूठ सनेहु वढ़ाइ। मानि मातु कर नात विल सुरित विसिर जनु जाइ।।५६॥

र शेष ग्रंश हाशिए पर जिखा है जो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता।

गणिकात्।दिस्तनवहिरिवालकुग्रह्माक्। इत्वहतगडनमपुरगद्दावे । निमाणिकुग्राग्।देवतस्थादम्यविद्यारम्यदेवत् । भिन्द्रभागादेवतस्थादम्यदेवत् । भिन्द्रभागादेवतस्थादम्यदेवत् । भिन्द्रभागादेवत् । भिन्द्रभागादेवत् । भिन्द्रभागाद्यम्यतिवालकेर् भागाद्यम्यतिवालकेर् भागाद्यम्यतिवालकेर् भागाद्यम्य । भागाद्य

त्रव्यक्षणाविष्ठाः ज्ञानस्य नातनार्गादित्रक्षः वाप्तवाएश्वादित्रक्षः तथा व विष्ठाः अतिक्षण्यत्वत्रवत्। अस्विवाद्यस्य उद्धाद्धाः त्रवाद्यस्य विष्ठाः व

(क) अयोध्या में रिचत बालकांड के दे। पृष्ठीं का चित्र।



पत्राव महत्रान्।।।तात सञ्च हृद्धाः व्याप्त क्ष्मी।। तात्र महत्रान्। व्याप्त क्ष्मित्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क्

(ख) राजापुर में रिच्त श्रयोध्याकांड के देा पृष्ठों का चित्र।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

देव पितर सव तुम्हिह गोसाई। राषद्व पलक नयन की नाई ॥ भ्रव्धि भ्रंव प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना।। ग्रस विचारि सोइ करह उपाई। सविह जिन्नत जिहि भेंटह न्याई।। जाहु सुपेन वनहिं वलि जाऊं। करि धनायं जन परिजन गाऊँ॥ सव कर त्राजु सुकृत फल वीता। भयेड करालु कालु विपरीता॥ वहु विधि विलिप चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी।। दारुन दुसह दाहु उर व्यापा। वरनि न जाहिं विलाप कलापा।। राम उठाइ मातु उर लाई। कहि

इस पुलक के दूसरे पत्रे का पाठ इस प्रकार है षि राम महंतारी।। तात सुनहु सिय श्रति सुकुमारी। सासु ससुर परिजनहि पियारी॥

॥ दोहा ॥

पिता जनक भूपाल मिन, ससुर भानु कुल भानु। पति रिवृ-कुल कैरव, विपिनि, विधु गुनरूप निधानु॥ ४८॥

में पुनि पुत्र वधू प्रियं पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई।। नयन पुतरि करि प्रीति वढाई। राषेडं प्रान जानकिहि लाई।।

नागरीप्रचारियी पत्रिका।

कलप बेलि जिमि वहु विश्विलाली। सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली।। प्रतित फलत भयंड विधि वामा। जानि न जाहि काहि परनामा।। पलंग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सियं न दीन्ह पगु धवनि कठोरा।। जिश्यन मूरि जिमि जोगवत रहुऊं। दीप वाति नहि टारन कहुऊं।।

दोनों पुस्तकों को पाठों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि तुजसीदास जी के हाथ की लिखी प्रति में य धीर व को नीचे बिंदी हो है पर अयोध्या की प्रति में चार पाँच जगह छोड़ कर और कहीं ऐसा नहीं है। फिर दोनों में दीर्घ 'ई' की मात्रा लिखने में भी भेद है। सारांश यह है कि यदि राजापुर की प्रति तुजसीदास जी के हाथ की लिखी है तो अयोध्या की प्रति उनके हाथ की लिखी नहीं हो सकती।

(३) मिलिक मुद्दम्मद जायसी ने सन् २२० हिजरी [संवत् १५०८]
में पदमावती (पदमावत) नाम का काल्पिनिक कथात्मक कान्य मंथ
लिखा था। हिंदो-साहित्य में बहुत दिनों तक जायसी की छिति ही इस
विषय का सर्वोत्तम और सब से पहला मंथ माना जाता था। पर इस वर्ष
की खोज में पदमावती से १८ वर्ष पहले के बने हुए एक नवीन मंथ का पता
चला। यह शेख़ कुतबन का बनाया हुआ मृगावती नामक कान्य है।
इसे सन् २०२ हिजरी [संवत् १५ ६०-६१] में कित ने रचा। कुतबन
शोरशाह सूर के पिता हुसैन शाह के समय में हुआ और मिलिक मुद्दम्मद
शोरशाह के समय में। कुतबन हुसैनशाह के विषय में यह लिखता है—

साह हुसेन ऋहे बड़ राजा।
छत्र सिंहासन उनकी छाजा॥
पंडित श्री बुधवंत सम्माना।
पढे पुरान श्रास्य सब जाना॥

धरम दुदिष्टिल उनको छाजा।
हम सिर छाइ जियो जगराजा।।
हान देइ श्री गनत न श्रानै।
दिल श्री करन न सरबर पानै।।
राय जहां ली गंद्रप रहहीं।
सेवा करहिं बार सब चहहीं।।

मिलक मुहम्मद शेरशाह को विषय में यह लिखता है—
शेरशाह दिखो सुलतान् । चारहुँ खंड तपै जस भान् ।।
श्रोही छाज छात श्री पाटा । सब राजें भुइँ धरा लिलाटा ॥
जाति सूर श्री खाँडे सूरा । श्री चुधवंत सबै गुन पूरा ॥
सूर नवाई नवखंड भई । सातौ दीप दुनी सब नई ॥
तहँ लग राज खड़ करि लीन्हा । इसकंदर जुलकरन जो कीन्हा ॥
हाथ सुलेमां केरि श्राम्ठी । जग कहँ दान दीन्ह भरि मूठी ॥
श्री श्रति गरू भूमि पति भारी । टेक भूमि सब मृष्टि सँभारी ॥

दीन्ह असीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज।

बादशाइ तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज ॥१३॥ वरनों सूर भूमिपति राजा । भूमि न भार सहै जो साजा ॥ हय मय सेन चलै जग पूरी । परवत टूटि उड़िहं होइ धुरी ॥ परी रेख होइ रिविहं गरासा । मानुष पंखि लेहि फिरि बासा ॥ भुंइ उड़ि गइ अंतरिक मृत मंडा । ऊपर हाय छाव महि मंडा ॥ होले गगन इंद्र हिर काँपा । बासुिक जाय पतारिहं चापा ॥ मेरु धसमसे समुद सुखाई । बनखँड टूटि खंह मिलि जाई ॥ अगलिहें कहँ पानी गहि बांटा । पिछलिहें कहँ निहं काँदी आँटा ॥

जो गढ़ लियो न काह चलत होय सब चूर।
जी यह चढ़े भूमियति शेरशाह जग सूर॥ १४॥
अदल कहीं प्रथमें जस होई। चाँटा चलत न दुखवे कीई॥
नौशेरवां जो आदिल कहा। शाह अदल सर सींहिन अहा॥
अदल जो कीन्ह उमर की नाई। भई अहाँ सगरी दुनयाई॥

परी नाथ कोई छुवै न पारा। मारग मानुष से उँजियारा॥
गऊ सिंह रेंगहिं एक बाटा। दोनौं पानि पिये एक घाटा॥
नीर खीर छानै दरनारा। दूध पानि सब करै निरारा॥
धर्म नियाव चलै सत भाखा। दूबर बली एक सम राखा॥

सब पृथवी सीसिहं नई ज़ोर जोर के हाथ। गंग जमुन जों लिहि जल ती लिहि अम्मर नाथ॥ १५॥

पुनि रुपवंत बखानों काहा। जावत जगत सबै मुख चाहा॥
सिस पोदस जो दई सँवारा। ताहूँ चाहि रूप उँजियारा॥
पाप जाइ जो दरसन दीसा। जग जुहार के देत असीसा॥
जैस भानु जग ऊपर तपा। सबै रूप वह आगे छिपा॥
अस भा सूर पुरुष निरमरा। सूर जाहि दस आकर करा॥
साँह दृष्टि करि होर न जाई। जेहि देखा सो रहा सिर नाई॥
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा॥

रूपवंत मिन माथे चंद्र वाटि वह बाढ़ि । मेदिनि दरस लुभानि असतुति विनवै ठाढ़ि ॥१६॥

पुनि दातार दई जग कीन्हा। ग्रस जग दान न काहू दीन्हा।।
वित विक्रम दानी बड़ कहे। हातिम करण तियागी ध्रहे॥
शेरशाह सिर पूजन कीऊ। समुद सुमेर भंडारी दे।ऊ॥
दान दाँग बाजै दरबारा। कीरित गई समुंदर पारा॥
कंचन सूर परस जग अयो। दारिद आगि दिसंतर गयो॥
जो कोइ जाय एक वेर माँगा। जन्म न हो पुनि भूखा नांगा॥
दस ग्रसुमेध जगत जे कीन्हा। दान पुन्य सह सींह न चीन्हा॥

ऐस दानि जग उपजा शेरशाह सुलतान । ना त्रस भयो न होइय ना कोइ देय ग्रस दान ॥ १७॥

मृगावती का लिपिकाल नहीं दिया है पर पदमावती संवत् १७४७ की लिखी है। सन् १६०१ की खोज में पदमावती की ग्रीर तीन प्रतियों का उल्लेख है जो संवत् १८४७, १८७६ ग्रीर १७५८ की लिखी हैं। सन् १६०३ की रिपोर्ट में संवत् १७६१ की लिखी एक प्रति का उल्लेख है।

सन् १६०२ की रिपोर्ट में कवि न्र मुहम्मद के इंद्रावती नाम के एक कथात्मक काव्यश्रंथ का उल्लेख है जो सन् ११६० हिजरी [संवत् १८४०] का बना है। यह कवि ग्रापने समय के राजा मुहम्मद शाह का इस प्रकार वर्णन करता है—

कहीं मुहम्मद साह बखानूँ।
है सूरज दिहली सुलतानूँ।
धरम पंथ जग बीच चलावा।
निवरन सबरें सीं दुख पावा॥
पिहरें सलातीन जग करें।
ग्राए सुहाँस बने हैं चेरे॥
उद्दें साह नित धरम बढ़ावै।
जेहि पहराँ मानुष सुख पावै॥
सब काहू पर द्वाया धरई।
धरम सिहत सुलतानी करई॥

धरम भलो सुलतान को धरम करें जो साह। सुख पावे मानुष सबै सब का होइ निबाह।।

इसी सन् (१६०२) की रिपोर्ट में किव कासिम साह कृत हंसजवाहिर नाम के एक कथात्मक काव्यग्रंथ का उल्लेख है जो
सन् ११८६ हिजरी [संवत् १७६४] में रचा गया। एक दूसरे किव
ग्रेख नबी के ज्ञानदीपक नामक कथात्मक काव्यग्रंथ का भी उल्लेख है
जो सन् १०२४ हिजरी [संवत् १६७२] में निर्माण हुम्रा। इस प्रकार
कथात्मक काव्यग्रंथों के प्रचार करनेवाले मुसलमान कवियों में सब
से पहला कुत्तबन, दूसरा मिलक मुहम्मद, तीसरा शेख़ नबी, चौथा
कासिम और पाँचवाँ न्रमुहम्मद हुम्रा। ऐसे ग्रंथों के लिखनेवाले
हिंदू किवियों में हरराज और दामी नामक दो किवयों का उल्लेख

सन् १६०० की रिपोर्ट में दिया है। पहले किन ने संवत् १६०० में ढोला मारवर्षा चडपही और दूसरे ने संवत् १५१६ में लच्मणसेन पदमावती नामक काव्य प्रंथ लिखे। ऐसा जान पड़ता है कि ऐसे प्रंथों के लिखने की परिपाटी बहुत दिनों तक नहीं चली।

#### सन् १६०१

इस वर्ष २५० पुस्तकों की ने।टिसें की गई जिनमें से १२६ का पूरा विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है। इनमें १२६ मंत्र ७३ मंश-कर्ताओं के रचे हुए हैं जिनमें १ बारहवीं, १ चौदहवीं, १२ सोलहवीं, १२ सत्रहवीं, १८ अठारहवीं, और १५ उन्नीसवीं शताब्दी के बने हुए हैं। शेष १३ मंशों के कर्ताओं का समय और ५ के नामों का पता नचल सका। इन ५ अज्ञात मंश्रकारों में से १ अठारहवीं और १ उन्नीसवीं शताब्दी का था। अधिकांश प्रतियों का लिपिकाल १६ वीं शताब्दी है।

(१) इस वर्ष की रिपोर्ट में रामचरितमानस ग्रीर पृथ्वीराज-रासी की प्रतियों के अतिरिक्त, जिनके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है, महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास ग्रीर उनकी बहिन सुंदरकुँवरि के अनेक पृंथों का उल्लेख है।

ईसा की सत्रहवों शताब्दी के प्रारंभ में मारवाड़ की गही पर
महाराज उदयिसंह विराजते थे। इनके दे पुत्र सूरिसंह और कृष्णसिंह हुए। संवत् १६५१ में महाराज उदयिसंह ने आसीव (प)
नामक गाँव अपने पुत्र कृष्णसिंह की दे दिया, पर जब सूरिसंह
अपने पिता की गही पर यथासमय विराजे ते। उन्होंने यह गाँव अपने
छोटे भाई कृष्णसिंह से ले लिया और उसके बदले में दुधारी। नामक
गाँव उन्हें दिया। कृष्णसिंह को यह बात स्वीकार नहीं हुई और वे
मारवाड़ छोड़कर दिल्ली चले गए जहाँ उन्हें संवत् १६५४ में हिंडोरा
परगना मिला। इस परगने में संवत् १६६८ में उन्होंने कृष्णगढ़ नाम
का नगर बसाया। यह कृष्णगढ़ राज्य स्थापित होने की आदि-क्ष्या
है। महाराज कृष्णसिंह के चार लड़के हुए—सहमल, जगमल, भार-

मल और हरिसिंह। सहाराज ऋष्णसिंह के पीछे सहमल, उनके म्रनंतर उनका भाई जगमल, उसके भ्रानंतर उनके छोटे भाई हरिसिंह श्रीर उसके पीछे उसके वड़े भाई भारमल का लड़का रूपसिंह गही का मालिक हुआ। इन महाराज रूपसिंह ने संवत् १७०० में रूप-नगर या रूपगढ़ नामक नगर वसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यही संवत् १८२३ तक ऋष्णगढ़ राज्य की राजधानी रहा। इसके अनंतर कृष्णगढ़ नामक नगर पुनः अपने गौरव को प्राप्त हुआ। रूप-सिंह के अनंतर मानसिंह और मानसिंह के पीछे राजसिंह कृष्णगढ़ की गद्दी पर बैठे। इन राजिसिंह के ५ लड़के हुए जिनमें तीसरे लड़के सावंतसिंह गद्दी को अधिकारी बने। महाराज राजसिंह को दो गंथों (रसपाय नाटक और बाहुविलास) का विवरण सन् १६०२ की खोज की रिपोर्ट में दिया है। महाराज सावंतसिंह का जन्म संवत् १७५६ में हुआ। संवत् १८०५ में वे गद्दी पर वैठे और तीन वर्ष पीछे अपने लड़के सरदारसिंह की राज्य सींप संवत १८०८ में मथुरा में जा वसे जहाँ संवत् १८२२ में उनका गीलोकवास हुआ। इन्हीं महाराज सावंतिसिंह का उपनाम नागरीदास था। ऐसा जान पड़ता है कि इन महाराज का जीवन बड़ा दु:खमय था। ग्रभी गही पर बैठे इन्हें थोड़े दिन हुए थे कि इनकी भ्रनुपिस्थित में इनका छोटा भाई बहा-दुरसिंह जबरदस्ती गद्दी पर अधिकार जमा बैठा। महाराज सावंतसिंह को उससे लड़ाई लड़ अपना राज्य लेना पड़ा। पर इस घटना का उनके हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे राजपाट छोड़ मथुरा चले गए। ईश्वर की विचित्र लीला है। महाराज सावंतसिंह के लड़के महा-राज सरदारसिंह के कोई संतति नहीं हुई धीर उनके पीछे कृष्यागढ़ का राज्य महाराज बहादुरसिंह ग्रीर उनके वंशजों के ग्रधिकार में विला गया। महाराज सार्वतिसंह उपनाम नागरीदास के ३० ग्रंथों का विवरण सन् १-६०१ की रिपोर्ट में दिया है। इनमें से दस ग्रंशें

६ वास्तव में वन्वेरक ( बवेरा ) नामक प्राचीन नगर का नाम बदल कर रूपिसंह ने उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया।

में निर्माण काल दिया है जो संवत् १७८८ से संवत् १८१६ के बीच में है श्रर्थात् सबसे पहले पंथ (विहारचंद्रिका) का निर्माण-काल संवत् १७८८ धीर धंतिम पंथ (वनजन प्रशंसा-पड्पबंध) का निर्माण काल संवत् १८१६ है।

महाराज सावंतिसंह की बिह्न सुंदरकुँबिर के इस प्रंथों का विव-रण भी इस वर्ष की रिपोर्ट में दिया गया है। इनका निर्माण-काल संवत् १८१७ से संवत् १८५३ है। ऐसा जान पड़ता है कि सुंदर-कुँबिर महाराज बहादुरसिंह के पच में थीं। महाराज सावंतिसिंह का उन्होंने अपने प्रंथों में कहीं उद्घेख नहीं किया है, पर महाराज बहा-दुरसिंह के विषय में उन्होंने अपने ''बृंदावन गोपीमाहात्म्य'' नामक प्रंथ में जो संवत् १८२३ का रिचत है यह लिखा है—

राजसिंह महाराजसुत सिंह बहादुर वीर।
विक्रम बल विद देत ध्रति, दाता सुघर सुधीर।।
भक्त परायण रसिकमणि, रूपनगर के राज।
निज भगनी सुंदरकुँवरि, लावत शुभ मग काज।।

सुंदरकुँवरि ने अपने ''रामरहस्य'' नामक प्रंथ में जो संवत् १८५३ का बना है अपने माता पिता का उद्घोख इस भाँति किया है—

भूप रूपगढ़ राजसिंह, वाँकावत जिन आम । तिहि जु सुता होँ लहहु मम, सुंदरकुँवरि सु नाम ॥

(२) दूसरा उल्लेख करने याग्य यंथ तानसेन का "संगीतसार" है। इनका असली नाम त्रिलोचन मिश्र और पिता का सकरंद पांडे हैं। तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। इस यंथ में पहले संगीत-विद्या-संबंधी शब्दों का लच्चा, फिर रागों का नाम, प्रत्येक का लच्चा, स्वरूप आदि दिया है। तालाध्याय में ताल का पूरा पूरा दर्णन, प्रत्येक ताल का नाम, लच्चा, प्रस्तार आदि दिए हैं। दुःख का विषय है कि यह पंथ खंडित है। इसका लिपि-काल संवत १८८८ है।

(३) रीवाँ के राजकिव अनिसेस ने संवत् १८६२ में महाराज जयिसंह जू देव और महाराज विश्वनाथिसंह जू देव के समय में "वंवलवंशवर्शन" नामक प्रंथ लिखा। इस प्रंथ में श्रादि से लेकर व्याव्यदेव तक के राजाओं के नाम आए हैं। चौलुक्य से लेकर व्याव्यदेव तक १०३८ राजाओं के नाम इसमें दिए हैं, जिनमें से १०५ के नामों के अंत में "ऋषि," १०२ में "सिन," ४६ में "चंद्र," ८६ में "मानु," ६२ में "पाल," ७० में "साह," ६८ में "देव," १२२ में "सिंह," १०८ में "सेन," १२४ में "दत्त," ११८ में "सी," और ७ में "देव" शब्द झाया है। व्याव्यदेव के पाँच पुत्रों के ये नाम दिए हैं—करनदेव (बचेलखंड के अधीश), कीरतिदेव (पीथापुर दिखा के राजा), सूरतिदेव (कोटा के अधीश), स्यामदेव (जोधपुर के अधीश) अगैर सबसे छोटे कन्हरदेव जिनको "राव" की पहवी और कसौरा गाँव दिया गया। इनके वंश में अब राजा साहब बारा और महाराव फलोटा हैं।

पेतिहासिक दृष्टि से इस वंशावली तथा इन नामां का कुछ भी
महत्त्व नहीं है, भाटों की वंशाविलयों में ऐसे ही मनगढ़ंत तुकबंदी
के नाम मिलते हैं। पृथ्वीराजरास्त्री की छोड़कर कहीं पर सीलंकियों
(चालुक्यों) का श्राग्निवंशी होना लिखा नहीं मिलता। चालुक्यों के
शिलालेखों और ताम्रपत्रों में उनकी वंशावली यों दी है—पुरुषोत्तम,
नक्षा, श्रात्र, सोम, बुध, पुरूरवा, श्रायु, नहुष, ययाति, पुरु, जनमेजय,
प्राचीश, सैन्ययाति, हयपति, सार्वभौम, जयसेन, महाभौम, देशानक,
कोधानन, देविक, ऋभुक, ऋक्षक, मितवर, कात्यायन, नील, दुष्यंत,
भरत, भूमन्यु, सुद्दोत्र, हस्ति, विरोचन, श्रजमील, संवरण, सुधन्वा,
परिचित्, भीमसेन, प्रदीपन, शांतनु, विचित्रवीर्य, पांडु, श्रजुंन,
प्रमिनन्यु, परीचित, जनमेजय, चेमुक, नरवाहन, शतानीक श्रीर
विजयादित्य दिच्या में गया। प्रायः सभी लेखों श्रीर काव्यों में उन्हें
देवंशी कहा है। एक लेख में ब्रह्मा, खायंभुव मनु, मानव्य, हरित,

पंचिशिखहारीति ग्रीर चालुक्य क्रम देकर उससे वंश का नाम चलाया है। कश्मीरी कवि बिल्हण ने अपने विक्रमांकदेवचरित में कवि-खभाव से कल्पना की है कि ब्रह्मा ने संध्या करते समय जल से भरे हुए चुल्ल पर ध्यान दृष्टि डालकर त्रैलोक्य की रचा में समर्थ चौलुक्य वीर की उत्पन्न किया जिसके वंश में हारीत श्रीर मानव्य हुए। यह ब्रह्मा के चुख्न की कथा पीछे के चार शिलालेखों में भी मिलती है जो चैालुक्य शब्द के निर्वचन पर से की गई जान पड़ती है। कलचुरियों के एक लेख में द्रोग के शाप-जल के चुख्न से चौलुक्य की बत्पत्ति कही गई है। ध्रयोध्या से दिच्या जाने के पीछे से। लह राजा हुए, फिर कुछ काल चौलुक्यराजलच्मी 'दुष्टावष्टब्ध' रही, पीछे जयसिंह ने चौतुक्य राज्य की स्थापना की। जयसिंह का समय निश्चित नहीं, किंतु उसके पात्र पुलकोशी प्रथम का राज्यांत समय ५६० ई॰ है। दिचा या गुजरात को सोलंकियों की लोखों में कहीं व्याबदेव का नाम नहीं मिलता। व्याबदेव नामक एक राजा के शिलालेख बुंदेल खंड से मिले हैं किंतु उसके दिचाय या गुजरात के सोलंकियों से किसी प्रकार का संबंध होने का कोई प्रमाण नहीं। पूर्वी सेलिंकी राजा विजयादिस पाँचवें का राज्यकाल ई० स० ६२५ है। उससे वेंगी का देश उसके छोटे भाई युद्धमल्ल के पुत्र ताडप ने छीन लिया किंतु उसके वंशज सन् १२०२ तक पिट्टापुरम् पर राज्य करते रहे। पिट्टापुरम् के सोलंकी राज्य का स्थापक विजयादित्य पाँचवें का पुत्र सत्याश्रय था। पिट्ठापुरम् के राजात्रों की नामावली में कहीं कीरति देव का नाम नहीं है। पीथापुर जहाँ बघेलों का राज्य होना पाया जाता है वह गुजरात का पीथापुर (पीथापुर माणसा ) हो सकता है। कीटे श्रीर जीधपुर में करनदेव के भाइयों का राज्य होना भी किल्पत है।

(४) सदल मिश्र-लिखित नासिकेते।पाख्यान नामक गद्य-प्रंथ सन् १८०३ (संवत् १८६०) में फोर्ट विलियम कालेज में रचा गया। सदल मिश्र लब्लूलाल के समसामयिक थे। हिंदी गद्य की ग्राधुनिक रूप देनेवालों में इन महाशय की गणना है। (५) संवत् १६८० में जटमल ने गोराबादल की कथा लिखी। इस ग्रंथ का विशेष भाग गद्य में है। इसमें सत्रहवीं शताब्दी के हिंदी-ग्रंथ का नमूना मिल सकता है। उदाहरण के लिये नीचे दो चार पंक्तियाँ दी जाती हैं—

"गोरे की ब्रावरत ब्रावे सा वचन सुनकर ब्रापने पावंद की पाड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हुई, सो सीवपुर में जाके वाहा दोनें। भेले हुवे। गोरा बादल की कथा गुरू के वस सरस्वती के महरवानगी से पूरन भई, तीस वास्ते गुरूकू व सरस्वती कू नमसकार करता हु"।

(६) संवत् १८८२ में महापात्र शिवनाथ ने जो महापात्र नर-हरि (ग्रक्तवर के आश्रित) के वंश में थे, "वंसावली" नामक प्रंथ लिखा। इसमें रीवाँ राज्य की वंशावली महाराज जयसिंह तक की है। इस पुस्तक का जो ग्रंश रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है उससे इसके ऐतिहासिक मूल्य का कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि श्रजबेस के "बंधेलवंश-वर्णन" श्रीर शिवनथ की "वंशावली" की पूरी पूरी जाँच की जा सके तो इनसे श्रनेका ऐति-हासिक बातें जानी जा सकें।

किमशः]

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# ११ — संवत् १९६८ का मेरा दौरा।

[ लेखक-मुंशी देवीप्रसाद, जोघपुर । ]

🔆 🔆 🎋 हु देशा मिस्टर भंडारकर की मारवाड़ के पुराने मंदिरी स्रीर शिलालेखों की खोज में मदद देने के लिये ऐसे ध्रशुभ दिनों में हुआ जब कि हमारे महाराजा-茶茶茶茶茶 धिराज श्री १०८ श्री सरदारसिंह जी बहादुर के असमय स्वर्ग सिधार जाने से देश भर में शोक छा रहा या धीर सब देशी विदेशी प्रजा भद्र कराए अभद्रस्वरूप में दिखाई देती थी। मैं तारीख़ १ अप्रैल शनिवार चैत सुदि २ संवत् १ ६६८ को ६ बजे जोध-पुर बीकानेर रेल से चल कर ११ बजे पीपाउ रोड पर उतरा धीर गाँव के बाहर नाग-तलाव पर एक बगीची में ठहरा जिसके ररवाज़े में बहुत ही ठंढी स्पीर सुहावनी हवा स्राती थी। यह बगीची वहादरमल श्रोसवाल ने बनवाई थी जो अब उसकी संतान के निर्धन हो जाने से उजड़ी पड़ी है। इसके चौभीते में एक चै।ड़ा चबूतरा ग्रीर उसके पास एक बड़ का पेड़ है जिसकी छाँह सारे आंगन में रहती है। दोनों तरफ़ दो दालान हैं, इसके पास ग्रीर सामने कई बगीचियाँ, मंदिर धीर धर्मशालाएँ इसी तालाव पर हैं जो एक नाग का बनाया हुआ कहा जाता है और इसकी पाल पर नाग की मूर्ति भी एक पत्थर में खुरों हुई रखी है जिसे हिंदु थ्रों ने तेल सिंदूर चढ़ा चढ़ा कर बिगाड़ दिया है। इस नाग की भी एक अद्भुत कथा है कि जहाँ यह तालाव है वहाँ एक नाग बाँबी में रहता था जिसे पीपा नाम का एक पक्षीवाल वाह्मण आकर रोज दूध पिलाता था ग्रीर कथा सुनाता था जिसकी देशिया में एक दका सोने का मिल जाता था। पीपा को एक बेर नागीर जाना पड़ा। वह बेटे से कह गया कि नागराज की रोज दूध पिलाने स्रीर कथा सुनाने जाना और जो दिचणा मिले ले थाना।

लड़का बाप से कुछ सपूत था, उसने सोचा कि नाग के पास द्रव्य बहुत है उसे मार कर ले घाऊँ तो सात पीड़ी का इरिद्र जाता रहे थ्रीर रोज रोज दूध ले जाने तथा कथा सुनाने का कष्ट भी मिट जावे।

एक दिन पोथी के साथ वह लाठी भी लेता गया। त्राते समय ज्यों ही उसने साँप के माथे पर लाठी मारी त्यों हो साँप ने उसको काट खाया जिससे वह घर पहुँच कर मर गया। त्राह्मण देवता लौटकर आए तो पुत्र शोक से दुखी हो कर साँप के पास गए। साँप ने कहा, अब मेरा मन फट गया, वह बात नहीं रही। जैसे बेटे का शोक तेरे दिल में खटकता है वैसे ही तेरे बेटे के हाथ का घाव मेरे सिर में दुखता है।

जब ब्राह्मण ने बहुत ही स्तुति श्रीर विनती की तो नागराज कुछ पसीजा श्रीर बोला कि इस धन के पीछे मेरी श्रीर तेरी यह व्यवस्था हुई है। मेरे मस्तक में घाव लगा श्रीर तेरा भी बेटा मरा, सो श्रव मैं तो गंगाजी को जाता हूँ तूं इस धन से यहाँ एक तालाव श्रीर एक मंदिर भगवान का बनवा देना। इस विषय का यह एक दोहा भी है—

> मन फाटा, चित ऊचटा, दूधां लाव न साव।। तोने साले दीकरा मोने साले घाव ।। १॥

यह कहकर नाग तो चला गया और पीपा ने उसके धन से यह तालाव और शेपशायी विष्णु भगवान का मंदिर उसके नाम से बनवाया और अपने नाम पर यह पीपाड़ नगर बसाया।

यदि यह कथा किल्पत नहीं है तो इसका यथार्थ अर्थ इस समय के विचारानुकूल केवल इतना ही हो सकता है कि नागजाति के किसी धनवान पुरुष ने जीते जो या मरे पीछे ये तीनें। काम यहाँ पीपा नाम एक ब्राह्मण के हाथ से कराए हैं। इस तालाव में खड़े हुए आदमी से कुछ ऊँचा एक कीर्तिस्तंभ लाल पत्थर का गड़ा तो है परंतु इस पर

<sup>(</sup>१) श्रर्थात् मन फट गया है, चित्त उचट गया है, दूधों में श्रव न तो लाम रहा है श्रीर न सवाद। तुमे तो छड़का खटकता है श्रीर मुमें घाव॥

<sup>(</sup>२) यह कथा पंचतंत्र में है श्रीर बहुत पुरानी है।

लेख नहीं है, द्दोता तो साल संवत् श्रीर बनानेवाले का सही पता लग जाता।

इस तालाव की पाल पर एक बड़ी छतरी गिरी पड़ी है जिसकी नीवाजवाले, कि जिनकी जागीर का यह गाँव है, ऊदावत ठाकुर जगरामिसंह की बताते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि करमसीत राठोड़ों की है जो नीवाजवालों से पहले यहां के जागीरदार थे और जिनकी संतान अब गाँव सोयले में है। यदि नीवाजवालों का कहना सही है तो ठाकुर साहिब नीवाज को इसकी मरम्मत करा देना चाहिए जो थोड़ी सी लागत में हो जायगी क्योंकि यह उनके मूल पुरुष की निशानी है जो इतनी बड़ी जागीर दरबार जोधपुर से निकलवा कर उनके वास्ते छोड़ गए हैं। दूसरे इस बड़ी और सुंदर छतरी से इस गाँव थीर ताहाव की शोभा भी है।

इस छतरी को आस पास कई देविलयाँ सितयों की हैं पर सब संवत् १६०० को पीछे की हैं। इनमें से एक पर, जो श्रीमाली ब्राह्मणों की बगीची की भीत में तालाव की तर्फ़ लगी है, एक राजपूत घोड़े पर सवार खुदा है जिसको आगे चार क्षियाँ ऊपर नीचे खड़ी, हैं और भारवाड़ी अचरों में एक लेख खुदा है जिसमें उनके सती होने का वर्णन है पर वह इतिहास में विशेष काम दे ऐसा नहीं है।

सामने की पाल पर एक फ़क़ीर ने बहुत अच्छी बगीची लगा रक्ली है जिसमें एक एक दे। दे। पेड़ अनेक प्रकार के फूलों सीर फलों के हैं। मैंने जांई का नाम तो सुना था पर उसका बूटा यहीं देखा जो प्राय: चार हाथ ऊँचा था और जिसमें चमेली की किलयों से अब लंबी किलयाँ लगी हुई थीं और जो शाम तक नहीं खिली थीं। साई ने कहा कि रात की खिलती हैं और उस समय बहुत सुगंध भाती है।

इस बगीची से लगती हुई मुसलमानों की पुरानी ईदगाह है जिसके मीनार दूर से दिखाई देते हैं। इसमें पत्थर पर एक फ़ारसीसलेख उभरे हुए हुफ़ें का खुदा है पर उसमें साल, संवत् तथा बनानेवाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

व्य ीर

ही या तो

ोरा में

्छ स्था तो

देर

यह या

य सी

ाम से पर

TH :

का नाम नहीं है, केवल इतना ही मतलब है कि यह मसजिद सब मुसलमानों के वास्ते बनाई गई है।

ईदगाह की दिचाण दिशा में कुछ गिरी पड़ी पुरानी कबरें हैं जिनमें एक मीरजी की कहलाती है। भटजी कि कहते हैं कि मीरबहूले की है।

मीरघडूले का नाम जोधपुर के इतिहास में आता है जो सिंध का एक लटेरा सरदार कहा जाता है। यह गाँव कोसाने के तालाव पर से १४० तीजनियों अर्थात तीज खेलनेवाली लड़िकयों को संवत् १५४८ में ले भागा या और राव सातलजी ने जोधपुर से धावा करके उसके। इस अपराध के दंड में मारा था। इसके नाम का चुड़िलिया बनाकर मारवाड़ की लड़िकयाँ अब तक गनगोर के दिनों में निकालती हैं। यह रीति मीरघडूला की बेटी ने चलाई थी जिसको राव सातलजी पकड़ लाए थे।

पीपाड़ एक पुराना शहर जीजरी नहीं के हिच्या किनारे पर बसा है। इसमें अब १७०० घर और ७४०० आहमी बसते हैं। हिंदुओं में बिनये या माली ज़ियादा हैं, मुसलमानों में छोंपे अच्छे कारीगर हैं। उनकी छापी हुई जाज़में, तोशकों, रजाइयाँ, मेज़पोश, पलंगपोश और छोंटें वग़ैरा दिसावरों में बहुत जाती हैं। अब अलादील नाम के एक छोंपे ने भोडल का छापा नया निकाला है जिससे वह कई रंग देकर सरेस से लाल रंग के कपड़ों पर, मेज़पोश, परदे, और पंखों की भालरें वग़ैरा बहुत अच्छी छापता है। एक परदे का मोल ५), भालर का २), छोटे मेजपोश का १।), बड़े का २।। है। यह काम चाँदो के वकीं की छपाई के समान होता है पर दो बातें इसमें बढ़कर होती हैं—एक तो उससे पका है कि पानी में धोने से नहीं उतरता, दूसरे इकरंगा अर्थात सफेद नहीं होता। कई भड़कीले और चटकीले रंग भी दिए जाते

<sup>(</sup> ३ ) वही नान्राम जो दीरे में श्रकसर मेरे साथ रहते हैं श्रीर श्रपते की चंदबरदाई के वंश में बताते हैं।

हैं जिनकी शोभा हेखते ही बनती है, कही नहीं जाती। ग्रॅंग्रेज़ लोग ग्रीर देसी ग्रमीर इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये चीजें ग्रभी एक ही कारीगर बनाता है, इससे कुछ महेंगी पड़ती हैं।

व्यापार की चीज़ों में से बकरे और घेटे (मेंडे) बाहर बहुत जाते हैं। हाजी झहमद नाम के एक मुसलमान ने इसमें बहुत लाभ उठाया है और सज्जनता से इस लाभ का एक बड़ा भाग परमार्थ में भी लगाया है। उसने पीपाड़ में एक दवाखाना, "एक मदरसा और एक किताबखाना सर्वसाधारण के लिये पिछले वर्ष से खेाल दिया है। इनसे पीपाड़ वालों को ही नहीं किंतु आस पास की वस्तियों को भी सहा-यता मिलती है।

पीपाड़ के हिंदु कों में भी कई धनवान श्रीर श्रीमान खेठ रामरिख जैसे हैं परंतु उनकी परोपकार की श्रभी तक ऐसी श्रद्धा नहीं हुई है जो श्रपठित जाति के इस सज्जन पुरुष में देखी जाती है।

ये तीनों कारखाने एक ही हाते के ग्रंहर ग्रलग ग्रलग साफ धीर
सुथरे मकानों में हैं, महरसे में ५०-६० लड़के पढ़ते हैं। इनकी ३
श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी ग्ररबी की, दूसरी उर्दू-फारसी की ग्रीर तीसरी
हिंदी की है। ग्रगले देनों छासों में केवल मुसलमानों के लड़के ग्रीर
तीसरे में हिंदू मुसलमान देनों जातियों के बचे पढ़ते हैं ग्रीर इन ही की
संख्या भी ग्रिधिक है क्योंकि मारवाड़ में हिंदी ज़ियाहा चलती है।
बड़ी बात यह है कि जैसे पढ़ाई की कुछ फीस नहीं की जाती है वैसे
ही पढ़ने की कितावें भी विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाती हैं। पढ़ाने वाले
भी सुशील ग्रीर परिश्रमी हैं। शफ़ाख़ाने में ग्रीज़ार ग्रीर ग्रंग्रेज़ी
दवाइयां ज़ियाहा हैं। सब मिलाकर प्राय: १००) महीने का ख़र्च है।
सीभाग्य से डाकृर भी इस शफ़ाख़ाने को ऐसे ग्रच्छे ग्रनुभवी मिल
गए हैं जिनकी सारी उमर ही, जो इस समय ८३ वर्ष की है, डाक्टरी
में बीती है। इनका नाम रसूल बख़श है। प्राय: ५० वर्ष तक ग्रजमेर

<sup>(</sup>४) यह दवाख़ाना १ मार्च १६१० को खुला था।

ग्रीर मारवाड़ के ग्रस्पतालों में ये नेकनामी के साथ नौकर रह चुके हैं। इस शफ़ाख़ाने में श्राए हुए इनको ग्रभो एक ही वर्ष हुआ है तो भी श्रपने काम में ऐसी योग्यता ग्रीर उन्नति दिखाई है कि उसकी तारीफ बड़े बड़े गीरे डाक्टरों ने "विज़िट बुक" में लिखी हैं। पिछले वर्ष जब यहाँ प्रेंग फैला था तो उसका प्रबंध भी रेज़ीडेंसी सिविल सरजन ग्रीर दरबार जोधपुर की तरफ से इन्हीं को सौंप दिया गया था जिसको इन्होंने बहुत ग्रन्छी तरह से चला कर राज ग्रीर प्रजा में यश पाया था। श्राज कल ऐसे ग्रनुभवी पुराने डाक्टर बहुत कम रह गए हैं जो किताबी चिकित्सा ग्रीर ग्रनुभव के सिवाय फ़क़ोरी इलाज के चुटकुले भी जानते हों। ये ग्रजमेर के रहने वाले ग्रीर मेरे पुराने मुलाकाती हैं। इनसे यहाँ ४०। ५० वरस पीछे मिलना हुग्रा, किसी ने सच कहा है—ग्रादमी से भ्राहमी मिल जाता है कुवे से कुवाँ नहीं मिलता।

(१) गर्दभसेन १। (६) एक जाति। (७) शिल्पशास्त्र का एक ग्रंथ।

की यह भी एक कारीगरी किसी समय में थी जिसकी जगह पीछे से ग्रीर प्रकार की कारीगरी चल पड़ी है।

कुछ भी हो प्राचीन शिल्प के तत्त्ववेत्ताओं की समक्त में ते। यह मंदिर विक्रम संवत् की प्रवीं शताब्दी से पुराना नहीं है।

इस मंदिर का शिखर मुसलमानी राज में ते हा जाने के पीछे किसी समय नया बनाया गया है। पीपलाद माता की मूर्ति भी जो प्रब इसमें है न तो पुरानी है और न किसी अच्छे कारीगर की बनाई हुई है। यह तिरछे मुँह की एक छी की सी मूर्ति है जिसके हाथ भी दो ही हैं, एक तो कमर से लगा और दूसरा ऊपर को उठा हुआ है जिसमें कोई गोल वस्तु नारियल जैसी है। देवी की मूर्ति ऐसी नहीं होती। इसके बहुत करके चार हाथ होते हैं और इनमें कोई न कोई उसका आयुध भी होता है। इसके सिवाय दरवाज़े के छवने पर गरुड़ की, उसके नीचे दोनों कमलों पर गंगा यमुना की, पीठ में पश्चिम की तरफ़ खामिकार्तिक की, उत्तर की तरफ़ गजलच्मी की और दिचय की तरफ़ वाराह की मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों से जाना जाता है कि यह मंदिर ठेठ में विष्णु भगवान का था, असल मूर्ति न रहने के पीछे पीपलाद माता के नाम से यह मूर्ति धर दी गई है।

इस पर मुक्ते मारवाड़ी गहलोतों के एक भाट की बात याद आती है जो अपनी पुरानी बहियों के प्रमाण से कहता था कि बापा रावल का एक बेटा आभर मंडलीक नाम का था, वह मारवाड़ में आकर गुणामंड गाँव का राजा हो गया था जो यहाँ से उत्तर में १४।१५ कोस पर है। उसके एक बेटे पीपला रावल ने यह पीपाड़ बसाई थी जिससे उसकी संतान का नाम पीपाड़ा गहलोत हो गया था और उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ राज किया था।

<sup>(=)</sup> भट नान्राम का कहना है कि गुणा श्राभरमंडलीक की रानी थी। उसी के नाम से गुणमंड बसा है, इसकी भी एक श्रद्धत कथा है जिसमें गुणा को राजा हंद्र के श्रखाडे की श्रप्सरा कहा गया है।

उसी पीपला रावत ने ध्रपनी माता पीपल हे के नाम पर यह पीपल हे माता का मंहिर बनवाया था श्रीर उसकी मूर्ति यहाँ रक्खी थी जो पीपलाद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस मंदिर में कोई शिलालेख नहीं है। पिछले वर्ष भी मैंने लेख की बहुत खोज की थो। बरना नाम एक भड़भूंजे के कहने से जो इस मंदिर का पड़ोसी है एक शिला जो मंदिर के दरवाज़े पर दाहिनी तरफ़ हपी है नीचे तक खुदाई थी परंतु कोई लेख नहीं निकला।

द्सरा पुराना मंदिर शोषजी का है जो पीपलाइ के मंदिर के सामने था भीर श्रव दूकानों के पीछे था गया है जिसपर एक बड़ा मंदिर लदमीनारायणजी का ६० वर्ष पहले बन गया है । इन्हीं कारणों से यह शेषजी का मंदिर छिप गया या ग्रीर ग्रॅंधेरा भी उसमें बहुत रहता था। इसलिये उसके भीतर के शिलालेख ३।४ वर्ष पहले मि॰ भंडारकर के देखने में नहीं श्राए थे परंतु उसके कुछ समय पीछे एक महेश्वरी बनिये के मन में एक रात मकस्मात् कुछ ऐसी लहर उठी कि उसने उसी इम जाकर सारा मलवा जिससे मंदिर की परिक्रमा भरी पड़ी थी एक कोने में हटा दिया श्रीर बनियों से लड़ काड़ कर मंदिर की कोठरियां भी ख़ाली करालीं जिन्हें सूनी देख कर उन्होंने रोक रखा था। ऐसा करने से उसकी कष्ट भी बहुत हुआ परंतु शेषजी की भक्ति से उसने सब सह लिया। उस महापुरुष का नाम गिरधारी-लाल है, भूतड़ा जाति है। इस मंदिर में उसके भी दर्शन हुए। प्रसन्न वदन और नम्न प्रकृति का साधु आदमी है। उसने मुक्ते ढीक दी, मैंने उसे दी। कुशल पूछी श्रीर उसकी भक्ति की सराहना की, लोग उसकी भ्रध-गेली ( ग्राधा बावला ) कहते हैं। यदि बावला है तो भी मेरी समभ में स्याना है क्योंकि भगवत के प्रेम में पगा हुआ है स्रीर इसलिये कष्ट उठाकर भी इस मंदिर का उद्धार करने में लगा है। पार साल जब मैं श्राया था तो मंदिर में ख़ब उजाला था श्रीर उसके तीन शिलालेख भी साफ़ नज़र आते थे परंतु उनमें चूना बहुत भरा हुआ था जिसको मैंने श्रीर यहाँ की श्रदालत के मुंशी पुरोहित छोगालाल

ने सुनारों के झीजार मँगा कर बड़ी मिहनत से छुड़ाया था और लेखों की छापे लेकर झजमेर में सिस्टर भंडारकर की दी थीं, परंतु हरफों के चिस जाने से वे पूरे पढ़े नहीं गए तो भी जो थोड़ा बहुत अचरांतर और भाषांतर उनका हो सका उसका सारांश यह है—

१—संवत् १२२४ कातिक बदि ११ राणाश्री... विजयसिंह के विजयराज्य में पिष्पलपाट कृतकृत्य हुन्रमा है।

२—संबत् १२२४ कातिक विद ११ को श्रीपिप्पलपाट में राना श्रीराजकुल विजयसिंह को राज में पंचों को सामने धिड़ल मिलिंग की भार्या देश्ति देवी ने रास्ते को कर (राहदारी के महसूल) में से आधा दिलक (१) दिया।

इसमें और भी कई नाम स० पीपड़, देलगा स्वामी, जराकगम, बीलासुत गंगाधर तथा श्रेष्टि दूला के लिखे हैं, नीचे एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि सगरादि राजाओं ने बहुत सी पृथ्वी दी है परंतु उसका फल जो वर्तमान राजा होता है उसको मिलता है।

धन्तरों को जाते रहने से यह भी नहीं मालूम होता कि दोल्हण देवी ने वह आधा दिलक किसकी दिया या परंतु यह लेख शेषजी को मंदिर में खुदा है, इससे ऐसा अनुमान हो सकता है कि इसी मंदिर को वास्ते दिया गया होगा।

यह वही लेख है जिसके विषय में कर्नल टाड ने अपने दौरे की कथा में लिखा है कि लच्मी के मंदिर में है। उसमें गहलोत वंश के राजा विजयसिंह और देलगा जी के नाम मिलते हैं जिनका पुराना खिताब रावल था।

रावल (राउल) तो राजकुल का प्राकृत रूप हो सकता है पर गहलीत वंश का उल्लेख इस लेख में नहीं है, हां इस पीपाड़ के पुराने राजा गहलीत हो सकते हैं क्योंकि संवत् १२०० ग्रीर १३०० के बीच में यहाँ गहलोतीं का राज्य था। यह बात जैसी इंतकथाश्रों में कही जाती है वैसी शिलालेखों से भी सिद्ध होती है। शोषजी का मंदिर बहुत ऊँचा नहीं है, छतें भी नीची हैं, निज मंदिर के कमलों और छबनों पर कुछ पुराना काम है। शिखर भी ऊँचा नहीं है, लच्मीनारायण के मंदिर से दबा हुआ है, दरवाज़ा भी एक गली में भ्रा गया है।

मंदिर में शेषशायी भगवान की श्याम मूर्ति है। पुरानी खंडित मूर्ति जो मैंने पिछले साल एक बखारी में पड़ी देखी थी वह अब नहीं है। पूछने से मालूम हुआ कि पुष्कर जी भेज कर पानी में डलवा दी गई है। उसकी कारीगरी इस मूर्ति से बहुत अच्छी थी जिसे अज्ञानी लोगों ने यहाँ से हटा कर नष्ट कर दिया।

पीपाड़ की बस्ती खातीं-पीती है, स्त्रियों के पास गहने कपड़े ग्रच्छे दिखाई देते हैं। बाज़ार भी आस पास के गाँवों से अच्छा है। बस्ती में भालरबाय नाम बावड़ी किसी भाली रानी की बनाई हुई है और बाहर पूर्व की तरफ़ और भी कई बगीचे जोजरी नदी पर हैं। इनमें शिवनारायण के बेटे का बगीचा सुंदर है।

नदी में पश्चिम की तरफ़ रेलवे पुल की नींव खोदते हुए एक पुरानी बावड़ी निकली थी जिसके गढ़े हुए पत्थर नदी में पड़े हैं श्रीर कुछ जागीरदार के कोट में भी मँगा लिए गए हैं। कई लोगों ने कहा कि एक शिलालेख भी निकला था जो कोट के ब्रादमियों ने बावड़ी समेत वहीं जमीन में बुरा दिया है। कोटवालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बात भूठ है, फिर उसका कुछ ठीक पता भी कहनेवालों ने नहीं दिया।

जागीरदारों के बड़े किले या महल को, जो ज़मीन पर होता है, कोट ध्रीर छोटे को कोटड़ी कहते हैं। यह कोट ग्रगले जागीरदारों का बनवाया हुग्रा है जिनसे उतर कर यह गाँव नीबाज के जागीरदार की मिला है।

अब नीवाज के मुसलमान कामदार जो एक मियाँ आदमी (सजन पुरुष) हैं इस कोट में रहते हैं श्रीर कचहरी करते हैं। घोड़ों की पायगाह श्रीर जागीरदार के महल भी यहाँ हैं। कोट की बड़ी पौल महाराज श्रीगजिसिंहजी के राज में बनी है। वनने की मिती संवत् सहित उसके इहने कैंले पर खुड़ी है।

वौल के बाएँ हाथ को ठाकुर रामसिंहजी का महल है जिसकी रावटी कीट के सब मकानों से ऊँची है। रामसिंह ऊदावत ठाकुर थे श्रीर एक लड़ाई में काम आए थे इसलिये उनकी पूजा इस महल में होती है। अजब बात यह है कि पुजारी मुसलमान है, उसको पीपाड़ की कच-हरी से तनख्वाह मिलती है। वह कहता है कि जब लड़ाई में रामसिंहजी की जान पर त्रा बीती थी तब उनकी साथी सब भाग गए थे, मेरे दादा का परंदादा या उसका बाप उनको छोड़कर नहीं गया जिससे वह कह मरे थे कि मेरी मिट्टी भी तू ही सुधारना ग्रीर किसी को हाथ मत लगाने देना। पीछे भी मेरी बंदगी तू ही करना ग्रीर ग्रपनी ग्रीलाद से भी कराना। मैं तुभ्रसे राज़ी हूँ ग्रीर मरे पीछे भी राज़ी रहूँगा। इसलिये मेरे बाप दादे इस महल की काड़ा-बुहारी, बिछायत, धूप-दीप, जोत श्रीर श्रग्यारी करते रहे हैं। मैं भी उसी रीति से करता हूँ।

-महल में रामसिंहजी की मूर्ति है जो घोड़े पर सवार है। ग्रागे जाज़िम बिछी रहती है। लोग उनको जूकार समक्त कर मानता मानते हैं धीर चढ़ावा चढ़ाते हैं।

नीबाज के ठाकुर भी ऊदावृत हैं परंतु रामसिंहजी की संतान में नहीं हैं। उनके वंशज तो, जो रामसिंहीत ऊदावत कहलाते हैं धीर खेती या नौकरी करके अपना पेट पालते हैं, पीपाड़ में ही हैं, पर उनकी श्रपना इतिहास भी पूरा याद नहीं है।

पीपाड़ के बाहर उत्तर के कीने में एक बड़ा तालाव है जिसकी लाखा कहते हैं। इसे कर्नल टाड ने लाखा फूलाणी का बनाया हुआ लिखा है, शायद ऐसा हो। लाखा फूलाणी सिंध का राजा था जिसके वंश में भव कच्छ और जामनगर के राजा हैं।

लाखा फूलाणी का नाम मारवाड़ में भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि बसकी कई धद्भुत कथाएँ कही जाती हैं।

यह तालाव अब फूटा पड़ा है जिससे पानी भी थोड़ा ही आता

है। पानी की जगह मिट्टी भरी है जिसमें किसान लोग खेती करते हैं।

यहाँ के किसान विशेष करके माली ग्रीर जाट हैं। इन्हीं की यहाँ वपीती भी है। ये पहले कभी नागोर से ग्राए हैं। मालियों में कछवाहा जाति के माली ज़ियादा हैं, उनसे कम पिड़हार, टाँक, साँखला, सोलंकी ग्रीर गहलोत जाति के हैं।

यहाँ दोनों साखों में गुज़ी श्रीर जवार श्रधिक होती है श्रीर यही बाहर भी जाती है।

लाखा के पूर्व के किनारे पर है। कीर्ति-स्तंभ लाल टूटे हुए खड़े हैं जिनपर कोई लेख नहीं है। इसी तरफ़ एक पुराना कालरा घड़े हुए लाल पत्थरों का बना है जो कई जगह से टूट गया है। यह बहुत सुंदर और देखने योग्य है। जो इसकी मरम्मत हो जाय तो अच्छी बात हो क्योंकि यह एक अद्भुत वस्तु पुरानी कारीगरी की है और उपकार भी हो। इसकी तीन भुजाओं पर सैंकड़ों सीढ़ियाँ नीचे उतरने को बनी हैं। बनानेवाले का प्रयोजन हजारों रुपए लगाने से अपनी बस्ती को स्वच्छ और निर्मल जल पिलाने का था और अब भी जो इसका जीर्णोद्धार जागीरदार वा बस्ती के धनी मानी पुरुषों की उदारता से हो जाय तो फिर यहाँ पनधट लगने लगे। शास्तों में भी नए निवान (जलाशय) बनाने से पुराने के सुधराने का अधिक पुण्य लिखा है।

इस कालरे पर एक पुराना मंदिर भी दूटा पड़ा है जिसमें लोग पाख़ाना फिरते हैं श्रीर यही हाल मैंने श्रोसियाँ के दूटे हुए मंदिरों का भी कई साल पहले देखा था। मुसलमानों का मंदिर तोड़ना बुरा था या हिंदुश्रों का मंदिरों को इस काम में लाना ? शायद दूटे हुए मंदिर जिनमें हजारों लाखों रुपए लगे थे श्रीर सैकड़ों के खर्च से देवताश्रों की पूजा हुश्रा करती थी अब इसी काम के रह गए हैं? मरम्मत कराना तो श्रलग रहा कोई पाख़ाने जाना भी बंद नहीं करता। यहाँ के रहनेवाले श्रधिकतर हिंदू हैं, जागीरदार हिंदू हैं, इस मंदिर के पड़ोसी भी हिंदू हैं। पर किसी में इतनी श्रद्धा नहीं है कि एक बार इस मंदिर को भंगियों से साफ करा- कर भ्रागे के लिये पाख़ाना जानेवालों की रोक कर दे। टाड ने भी इस मंदिर की देखा था। इस समय इसका यह हाल न होगा या साफ़ करा दिया गया होगा।

परगने को हाकिम भी राज में रिपोर्ट नहीं करते। करें ते। बंदेावस्त हो जावे जैसा कि स्रोसियाँ को मंदिरों को वास्ते हो। गया है। सुना है कि स्रव कोई उनमें पाखाना नहीं फिर सकता है।

## एक पुराना कीर्तिस्तंभ।

पश्चिम की तरफ़ प्रायः एक कीस एक नाड़ी पर एक पुराना कीर्तिस्तंभ लाल पत्थर का खड़ा है जो पाँच हाथ ऊँचा धीर एक हाथ चै।ड़ा है। नीचे से चै।कोर, ऊपर छे गोल है, उस पर चारों तरफ़ मूर्तियाँ खुदी हैं।

पूर्व की तरफ़ एक सती हाथ जोड़े खड़ी है। दिचा की तरफ़ एक आदमी चैं। की पर बैठा महादेवजी को पानी चढ़ा रहा है। पश्चिम की तरफ़ एक टूटी हुई मूर्ति मई या भ्रीरत की है जो ठींक पहिचानी नहीं जाती। उत्तर की तरफ़ एक आदमी पालथी मारे बैठा है।

सती को नीचे एक लोख खुदा है परंतु उसके ग्रजर घिस गए हैं। संवत् १३१ पढ़ा जाता है जो ११३१ होगा क्योंकि ग्रजर इतने पुराने नहीं हैं।

यहां एक सिंधी सिपाही रिसाल ख़ाँ है जो अपने की गाँव साथीय के जती वृद्धिचंद्र का चेला बताता है और, संवत् १-४४५ से, अपले वर्षों का फल पहले से कहा करता है। इस वर्ष अर्थात् संवत् १-६६८ के लिये भी उसने कई दोहे कहे हैं जिनमें का एक यह है—

सीला बादल बायरा बीज गाज जल होय। हिरण फाल फल फूलड़ा काई फलता जोय।।

इसका भावार्थ यह है कि ठंढी हवा के चलने स्रीर बादल के गरजने से पानी बरसेगा, हिरण कूदे उतनी उतनी दूर में फूल फल लगेंगे अर्थात नाज के बूटे बहुत कम फलें फूलेंगे।

मारवाड़ में कई लोग शकुन, ज्योतिष ग्रीर स्वरेष्ट्य से संवतों के फल पहले ही कह दिया करते हैं। श्रोमाली ब्राह्मणों में पहले कभी खेता नाम एक ज्योतिषी हो गया है। उसने बहुत से वर्षों के फलों के दोहे कह डाले थे जिनको संयह करके किसी ने एक पोथी बना ली है जो खेता जोसी की 'सईकी' (शतक) के नाम से विख्यात है। उसमें वर्तमान संवत् १-६६८ के फल का यह दोहा लिखा है—

श्रडसट्टो श्रति श्राकरें। दुनिया में दुखदाय ।।

रस कस सह भूंगा हुए रुत परदेसाँ जाय ।।

अर्थ — अड़सठ का संवत् बहुत ही क्रूर श्रीर दुनिया को दुख देने-. वाला है, घी तेल महँगे रहेंगे श्रीर रुई परदेशों की जायगी।

### इतिहास।

पापाड़ का प्राचीन इतिहास दंतकथाओं से तो अभी तक इतना ही जाना गया है कि यहाँ राठोड़ों से पहले गहलोतों का राज था और गहलोतों ने पँवारें से लिया था। पँवारें से पहले शायद नागवंशियों का राज हो जिसका कोई ठीक समय अभी नहीं ठहराया जा सकता है।

शेषजी के मंदिर के लेख से जाना जाता है कि संवत् १२२४ में यहाँ रावल विजयसिंह का राज था। वह कीन था छीर उसकी राजधानी कहाँ थी, पीपाड़ में ही थी या छीर कहीं थी, यह बात इस शिलालेख से नहीं जानी जाती। ऐसे ही धिंडल मगल का भी अपरिचित नाम है जिसकी भार्या देवहण देवी ने आधा दिलक राहदारी के महसूल में से दान किया था। धिंडल मगल, दोल्हण देवी और दिलक भी अद्भुत नाम हैं। देव्हण देवी का पीपाड़ में यह अधिकार होना कि वह राहदारी के महसूल में से आधा दिलक दान करहे इसके सिवाय और क्या समभा जाय कि वह रावल विजयसिंह के अधीन और यहाँ की जागीरदारनी हो।

राठोड़ों का राज पीपाड़ में कब हुआ यह भी उनके इतिहास से ठीक ठीक नहीं जाना जाता; परंतु इसमें संदेह नहीं है कि राव जीधा का राज जीधपुर बसाने के पीछे संवत् १५१५ में पूर्व की तरफ़ बढ़ा तो पीपाड़ भी जो उस समय संभव है कि मुसलमानें के पास हो उनके हाथ लगा हो। क्योंकि जोधपुर के पूर्व में मेड़ता, अजमेर, साभर और डीड वाणे के परगने दिल्ली के नीचे थे और फीरोज़शाह तुगलक के पीछे मुसलमानी बादशाहत निर्वल हो जाने से कुछ राठोड़ों ने और कुछ सीसोदियों ने दवा लिए थे।

जोधाजी के पीछे सातलजी और सूजाजी गद्दी पर बैठे। सूजाजी के पीछे उनके कँवर वाघाजी के वेटे गांगाजी जीधपुर के राव हुए। उनके काका शेखाजी की सूजाजी ने पीपाड़ दें दिया या ते। भी वह गांगाजी से राज को वास्ते खड़ते रहे। निदान वे इसी धुन में मारे गए। उस समय बोकानेर के राव जेतसी भी राव गांगाजी की मदद की आए थे। शेखाजी भरने के पहले घावों में चूर हुए अचेत पड़े थे। गांगाजी ने उनकी ध्यफीम खिलाकर चैतन्य किया धौर उन्होंने ग्रांख खोल कर देखा ता राव जेतसी की नहीं पहिचाना। पूछा कि यह कीन ठाकुर हैं। गांगाजी ने कहा कि बीकानेर के राव जेतसीजी हैं। तब शेखाजी ने कहा कि रावजी हम काका भतीजे तो अपनी जमीन को बास्ते लड़ते थे तुम क्यों आए ? मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा था ? जाओ जो मेरा हाल हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। यह कह कर शेखाजी परमधाम की पहुँचे। उनकी दाग (दाह) देकर राव गांगाजी तो जोधपुर आए और राव जेतसी बीकानेर की गए, परंतु शेखाजी के शाप से नहीं बच सके। संवत् १५-६८ में राव गांगाजी को बेटे राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की । राव जेतसी उनसे लड़कर खेत रहे।

शेखाजी के पीछे पीपाड़ की जागीर जोधपुर में मिल गई। फिर राव मालदेवजी के समय से जो संवत् १५८८ में गदी पर बैठे थे महाराज मानसिंहजी के राज तक, जिनका देहांत संवत् १६०० में हुआ, ३१२ बरस में पीपाड़ के भुक्तभोग का संचेप वृत्तांत यहां के भोतेदार चौधरी जुगराज की बही में इस प्रकार लिखा है। यह बही

#### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

जुगराज के दादा चौधरी गजमल की लिखी हुई है जिसका देहांत संवत् १८८५ में पैास सुदि १३ को हुआ था।

पीपाड़ राव मालदेवजी के राज्य में भार मलोतों के धीर उनके पीछे रामसिंहजी ऊदावत के के पट्टे (जागीर) में रही फिर करम-सोत पूछ्वीराज के पट्टे हुई। करमसोतों के पीछे संवत् १७६६ में ऊदावत जगराम के को मिली। संवत् १८१६ की चैत बदि ११ को जब सरदारों को चूक के हुई तो यह गाँव खालसा होगया।

फिर संवत् १८१७ के मँगसर में पीपाड़ देशलतिसंह के नाम लिखी गई परंतु संवत् १८१६ की सावनी (ख़रीफ़) साख से फिर ज़ब्त होकर संवत् १८३३ के चैत तक खालसा रही। फिर ऊनालू (रबी) साख से पासवानजी के के पृष्टे

(६-१०-११)—ये तीनेां राठाडों की शाखार्ये हैं।

(१२) ये रायपुर, रास ग्रीर नीवाज के वर्तमान ठाकुरों के मूल पुरुष थे।

(१३) मारवाड़ में धोले से मार डालने या पकड़ लेने की चूक कहते हैं। यहचूक चैत बिद म सं० १म१६ की महाराज विजयसिंहजी के राज्य में जीधपुर के किले पर हुई थी जिसकी साल (साची) का यह दोहा है—

केहर, देवे।, छत्रसी, देखों राजकुतार ॥ मरते मे।डे मारिया चोटीवाला चार ॥

इसका यह अर्थ है कि केसरीसिंह, देवीसिंह, छत्रसिंह, और दोनतसिंह, चार चेटीवानों के। मोडे अर्थात् बिना चोटीवाने (साधु) ने माते माते मारा। ख्यात से जाना जाता है कि ये चारों पेकरण, आसोप, रास और नीवान के ठाकुर थे। इन्होंने बागी होकर महाराज विजयसिंहजी के। बहुत दुखी कर दिया था महाराज के गुरु साधु आत्मारामजी थे। वह कहा करते थे कि में मरूँगा तब आपका दुख ले जाऊँगा। वे फागन बदि १ संवत् १८१६ के। मर गए। उन्हें मिट्टी देने के। ये सरदार भी किले में आए थे। मुसाहिबों ने यह कह कर कि ज़नाने सरदार भी दर्शन करने आए हैं इनने आदमियों के। किले से बाहर निकान दिया और इनके। पकड़ कर केंद्र कर जिया, सो ये कर में ही मरे, केवन दौनतसिंह के। महाराज ने छोड़ दिया।

(१४) जोधपुर के राजाओं में यह चाल ठेड से चली श्राती है कि जिस पर स्त्री (भोगपत्नी) के सोना पाँव में पहिना कर परदे में रख लेते हैं उसके। पहदा यत कहते हैं श्रोर पड़दायतों में भी जिसका पद बढ़ाते हैं उसके। पासवान की पदवी देते हैं। जपर जिस सीभाग्यवती पासवानजी का उछेख है वह महाराज विजयसिंहजी की पासवान थी। गुळाबराय नाम था। उसका दखब राज में ज़ियादा बढ़ जाने से सरदारों ने उसके। मरवा जाळा

हुई। जब बैसाख बदि ४ संवत् १८४८ को पासवानजी को 'चूक' हुई तब यह गाँव दें। ढ़ाई महीने तक फिर राज्य के खालसे में रहा। फिर जेठ में ठाकुर शंभुसिंह के पट्टे हुआ परंतु संवत् १८४६ को बैसाख में फिर ज़ब्त हो गया और आधे जेठ में फिर उन्हीं को नाम लिखा गया। संवत् १८५३ के कातिक में ज़ब्त हो कर फिर संवत् १८५५ में सिंघी जोधराज के से सेस्री में लड़ाई हुई तब फिर दिया गया। संवत् १८५८ में सिंघी जोधराज को चूक हुई वब फिर दिया गया। संवत् १८५८ में सिंघी जोधराज को चूक हुई वब फिर यह गाँव उतर गया। संवत् १८६० कातिक सुदि ४ को महाराज भोमसिंहजी स्वर्गवासी हुए और तीसरे दिन ही कातिक सुदि ६ को भंडारी धीरतमल को मुदि १४ को ज़ब्त हो गया पर बैसाख में फिर लिखा गया। जब संवत् १८७६ प्रासाढ़ बदि १ को ठाकुर सुरतानसिंह सूरसिंहजी को चूक हुई तो

ांत

के

म-

में

#

हे

1

g₹

ज

ने

हे।

ही

<sup>(</sup>१४) शंसुसिंह दै। जतसिंह के बेटे थे।

<sup>(</sup>१६) सिंधी जे।धराज महाराज भीमसिंहजी का दीवान था । उसकी महाराज ने मारवाड़ के बागी सरदारों पर भेजा था। देसूरी में जड़ाई हे।कर जें।धराज की हार हुई। शंभुसिंह जे।धराज के साथ रहा था इससे उसने पीपाड़ फिर इसके। विखा दी थी।

<sup>(</sup>१७) श्राक्षोप श्रीर त्राववा वगुरह के बाग़ी सरदारों ने कुछ श्रादमी जीधा पर में भेजे जी रात के वक्त सोते हुए सिंघी जीधराज की मारकर नीबाज में शंभुतिंह के पास चले गए।

<sup>(</sup>१८) भंडारी धीरतमल मेड़ते का हाकिम था। सिंघी जाधराज का मस्वा डालने से महाराज भीमसिंहजी ने सरदारों पर फौज भेजी। सरदार देसूरी से भाग कर नीवाज में जा गुसे। भंडारी धीरतमल ने मेड़ते से जाकर नीवाज का घेरा। गंधुसिंह बीमार था वह तो मर गया; सरदार निकळ गए, शंभुसिंह का बेटा धुरतानसिंह छोटा था वह मेड़ते की फ़ौज में हाज़िर हो गया।

<sup>(</sup>१६) ये दोनें। आई शंभुसिंह के बेटे थे पर नमकहरामों से!मिल गए थे।
महाराज मानसिंहजी ने उन नमकहरामों है। सजा देकर इनकी हवेली पर भी
फीज भेजी। ये बहादुरी से लड़कर मारे गए जिसके लिये किसी कवि ने कहा है—

कोई पहरे श्रकतर बकतर, कोई बाँधे गाती ॥ सूरसिंह सुरतानसिंह तो लड़े उघाड़ी छाती ॥

दूसरे ही दिन पड़िहार लालिसिंह ने जोधपुर से श्राकर ज़ब्त कर लिया। संवत् १८८१ मॅगसर सुदि ६ को ठाकुर सावंतिसिंहजी र के पट्टे हुआ।

यह एक नमूना मारवाड़ में ख्यात लिखने की रीति का है जिसकी हमने इतिहासरसिकों की सूचना के लिये यहाँ मारवाड़ी भाषा से उल्या करके टिप्पणी सिहत लिख दिया है।

जिस बही से यह ख्यात लिखी गई है उसमें श्रीर भी बहुत सी इतिहाससंबंधी बातें लिखी हैं। जो ऐसी बहियाँ इकट्ठी की जायँ ते इतिहास का बहुत उपयोगी संग्रह हो सके।

जोधपुर के महाराज सरदारिसंहजी के स्वर्गवासी होने के तीसरे दिन चैत बिद ७ संवत् १-६६७ की जोधपुर में पीले रंग की बूँदें बरसी थीं जो तूर के दाने के बराबर थीं । इस झड़ुत घटना से सारे शहर में 'केशर बरसने' के नाम का कोलाहल मच गया था। यह केशर उसी दिन पीपाड़ में भी बरसी थी। कई बूढ़े झादिमयों ने कहा था कि पहले भी हमने केशर बरसने की बात सुनी थी। इस बही में भी एक जगह केशर बरसने की चर्चा है, उनका भी उल्या यहाँ प्रमाण के लिये किया जाता है।

''सिवाणे के किंजे पर संवत् १८८० में फागुन बदि १३ की रात

किट्यों गाडो कीच में, रजमट हंदो रत्थ । सावंतिया सुरताण्रा त् काड्या समरत्थ ॥

श्रधीत् राज का रथ कीचड़ में गहरा गड़ गया है सुरतान के बेटे सावंति हैं तू उसके निकाजने की समर्थ है।

सावंतिसं ह इसको पढ़ते ही बाप का वैर श्रीर सब गिलवे शिकवे मूलकर हुनूर में हाजिर हो गए। महाराज ने भी महरबान होकर जागीर बहाल कर दी।

<sup>(</sup>२०) खावंतिसिंह सुरतानिसिंह के बेटे थे। महाराज ने जोधपुर में सुरतानिसंह को मरवाकर नीवाज पर फ़ौज भेजी। सावंतिसिंह ६ महीने लड़कर निकल गए श्रीर बागी सरदारों से जा मिले। ४-६ वरस उनके शामिल रहकर लूटमार करते रहे। निदान महाराज ने उनकी बागी सरदारों से श्रलग करने की ज़रूरत देखकर बुलाने का ख़ास रुक्का भेजा। उसमें यह दोहा भी लिखा था—

ITI

पट्टे

को

से

सी

ता

क

की

ारे

ार

था में

हाँ

त

ांह

गैर

1

ाने

E

M

को कुंकुम ग्रीर केशर की बूँदें बरसीं। फिर फागुन सुदि १४ को होली की रात की भी गढ़ पर श्रीर शहर में कुंकुम के छोटे पड़े। चैत वदि ३ ग्रीर ४ को मेह बरसा उसमें केशर के भी छोंटे थे जिसके समाचार हाकिम और कारकुन वगैरह ग्रीहदेदारों के कागजों से श्री हजूर में मालूम हुए थे, मैंने भी पढे थे।

'चैत बदी ११ की दीपहर के लगभग जीधपुर में केसर की बुँदें बरसी थीं उन्हें बहुत लोगों ने देखा। पहले संवत् १८५६ में द्वारिका में केसर की श्रीर दिल्ली में लाल रंग की बूँदें पड़ी थीं।"

### रीयाँ।

पीपाड़ से एक कोस पर खाल से का एक वड़ा गाँव रीयां नामक है। इसकी सेठों की रीयाँ भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के सेठ पहले बहुत धनवान् थे। कहते हैं कि एक बार महाराज मानसिंहजी से किसी अँमेज़ ने पूछा था कि म।रवाड़ में कितने घर हैं ते। महाराज ने कहा था कि ढाई घर हैं। एक घर ते। रीयाँ के सेठों का है, दूसरा विलाड़े के दीवानेंं का है ग्रीर ग्राधे घर में सारा सारवाड़ है।

ये सेठ मोहणोत जाति के श्रोसवाल थे। इनमें पहले रेखाजी बड़ा सेठ था, उसके पीछे जीवनदास हुआ, उसके पास लाखें ही रुपए सैकड़ों हज़ारों सिकों के थे। महाराज विजयसिंहजी ने उसकी नगरसेठ का खिताब और एक महीने तक किसी श्रादमी की कैंद कर रखने का अधिकार भी दिया था। जीवनदास के बेटे हरजीमल हुए। हरजीमल के रामदास, रामदास के हमीरमल ग्रीर हमीरमल के बेटे सेठ चांदमल श्रजमेर में हैं।

जीवनदास के दूसरे बेटे गीरधनदास के सीभागमल, सीभागमल के बेटे धनहरपमल कुचामण में थे जिनकी गीद श्रव सेठ चाँदमल का वेटा है।

सेठ जीवनदास की छत्री गाँव के बाहर पूरब की तरफ पीपाड़ के रास्ते पर बहुत अच्छी बनी है। यह १६ खंभों की है। शिखर के नीचे वारें तरफ़ एक लेख खुदा है जिसका सारांश यह है—

१७८

सेठ जीवनदास मोहगोत के ऊपर छत्री सुत गोरधनदास हरजी-मल कराई नीव संवत् १८४१ फागुन सुद्धि १ को दिलाई। कलस माह सुदि १५ संवत् १८४४ गुरुवार को चढ़ाया।

कहते हैं एक बेर यहाँ नवाब छमीर खाँ के डेरे हुए थे, किसी पठान ने छत्री के कलस पर गोली चलाई तो उसमें से छुछ अशरिकयाँ निकल पड़ीं। इससे छत्री तोड़ी गई ते। श्रीर भी माल निकला जो नवाब ने ले लिया, फिर बहुत बरसें। पीछे छत्री की मरम्मत सेठ चाँदमल के बाप या दादा ने अजमेर से श्राकर करा दी। इन सेठों की हवेली रीयां में है। उसमें बीलाड़े की हकूमत का थाना है। रीयाँ में प्रतापजी सेवक साधा-रण कि रेखाजी ने बहुतसा धन दे कर यहाँ रख लिया। उसने उप्पलदे पँवार श्रीर श्रोसवाल जाति के बनियों की उत्पत्ति का एक बृहत् काव्य भाषा में बनाया है, पहले साह श्रीर पीछे बादशाह की कहावत की भी व्याख्या की है। उसके पोते मूलजी का एक बेटा गुमानजी भी किव था।

प्रतापजी का जन्म संवत् १ ६३२ का है। इन्होंने अहमदनगर (दिचिष) में कुछ कविता पढ़ी थी। इनकी बहुत कवित्त याद हैं।

शाहजहाँ बादशाह को दरबार में मीरबल्शी सलावत खाँ ने राव अमरिसंह ने वादशाह को देखते हुए सलावतखाँ की कटारी से मार डाला था। उसी कटारी की प्रशंसा में उस समय के किवयों ने अच्छे अच्छे किवत कहे थे जिनमें ये दे। प्रतापजी को भी याद थे जे। अति उत्तम होने से यहाँ लिखे जाते हैं—

वजन माँह भारी थी कि रेख में सुधारी थी, हाथ से उतारी थी कि सांचे हू में ढारी थी। सेखजी के दर्द मांहि गई सी जमाई मर्द, पूरे हाथ साँधी थी कि जोधपुर सँवारी थी। हाथ में हटक गई गुट्टी सी गटक गई, फेंफड़ा फटक गई थाँकी बाँकी वारी थी। शाहजहाँ कहें यार सभा माँहि बार बार,

श्रमर की कमर में कहाँ की कटारी थीरि ॥ १॥

साहि को सलाम करि मार्यो थे। सलाबत ख़ाँ,

दिखा गया मरोर सूर बीर धीर ग्रागरे।।

मीर उमरावन की कचेड़ी धुजाय सारी,

खेलत सिकार जैसे मृगन में बागरे।।

कहे रामदान गजसिंह के ध्रमरसिंह,

राखी रजपूती मजबूती नव नागरे।।

पाव सेर लोह से हलाई सारी पातसाही,
होती समशेर ते। छिनाय लेता ग्रागरे।। २॥

#### बागारिया

पीपाड़ से ७ कोस उत्तर धीर जोधपुर से १८ कोस उत्तरपूर्व के कोने में यह छोटा सा गाँव बालू रेत के एक दड़े के बीच में
बसा है। इसकी बाघ पँवार ने बसाया था। उससे पहले यहाँ नाहरपुरा
गाँव था। जमींदारी जाखड़ धीर खोतगीत के जाटों तथा भाटी
धीर देवड़ा जाति के मालियों की है। गाँव खालसा है। कूंपावत
राठोड़ों की भी भीम है। ये कहते हैं कि हमारे मूलपुरुष कूंपावत पदमसिंह को महाराज अजीतसिंहजी ने विखे (अपरकाल) की बंदगी में
गाँव गजिसंहपुरा छीर उनके भाई रामसिंह की गाँव बड़लू दिया था।
गजिसंहपुरे के साथ २५ हज़ार की जागीर थी। पदमसिंह के बेटे
जेरावरसिंह महाराज रामसिंह के स्वामिधर्मी रहे, जिससे महाराज
बख्तसिंहजी ने महाराज रामसिंह से राज जीत लेने के पीछे
जेरावरसिंह से गच्छीपुरा छीन लिया, फिर उनके बेटे लालसिंह की
वागोरिया और घोरू वगैरह चार गाँव मिले। लालसिंह के बेटे सूरतिसंह
धीर पेते हिम्मतिसंह थे। वे संवत् १८६५ में धासोप के ठाकुर केसरी-

<sup>(</sup>२१) यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी के किन जो बात मुसलमानों . के मुँह से कहलवाते थे उसे रेख़ता या खड़ी बोली में कहते थे, श्रीम श्रवनी उक्ति नजभाषा में । भूषण की किनता में भी जहाँ मुगलों की उक्ति है वह ऐसी

सिंह के साथ जो दरवार से बागी थे बागोरिया छोड़ कर चले गए तो भी दरबार से गाँव ज़ब्त नहीं हुए, तब बासधी के ठाकुर करणितंह ने कहलाया कि तम तो ड्योड़ी के चाकर हो, अपसोप के ठाकर के साथ क्यों रोते फिरते हो। इसपर वे वागोरिया में आ गए। मगर उसी दिन साँप ने पाँव में काट खाया और तब ही कँवर प्रतापसिंह के मारे जाने की खबर भी देसूरी से त्राई जी राज की फीज के साथ लटेरे मीयों से लड़ने की गए थे। यह सुनते ही ठाकुर भी यहाँ मर गए श्रीर जागीर राज में ज़ब्त हो गई। प्रवाप के पीछे उनका बेटा श्रनार-सिंह बागोरिया में जन्मा। उसका बेटा ग्रासकरण संवत् १-६२३ में मरा। उसके ३ बेटे धृहड्सिंह, डूंगरसिंह छीर गाहड्सिंह हैं। धृहड्सिंह संवत् १-६६३ से ग्रॅंगेज़ी सरकार के रिसाले नम्बर ३२ में नैकिर है जो अभी स्थालकोट से बदल कर जब्बलपुर में आया था। इस रिसाले में ६२५ सवार ग्रीर ४ स्काड़न हैं। १ स्काड़न सिक्खों का, १ राठोड़ों का और २ मुसलमान रंघड़ों के हैं। रिसालदार गाँव बड़वाड़ी का मेड़-तिया रणजीतसिंह श्रीर रसाईदार परगने नागोर के गाँव रानिये का चांदावत जारावरसिंह हैं।

ध्रह सिंह आजकल रुख़सत पर अपने गाँव आया हुआ है। वह कहता है कि सन् १ ६० ६ में जो एक वड़ी परेड रावल पिंडी से आगे हुई थी उसमें ३२ वाँ रिसाला भी गया था और यह वह जगह है जहाँ औरंगज़ेव बादशाह के राज में जोधपुर के बड़े महाराज जस-वंतिसंह जी के साथ राठोड़ों की फ़ौज रहा करती थी और महाराज का चैंतरा रावल पिंडी से ३०-३५ कोस आगे जमरूद के पास है जिसे रसाईदार ज़ोरावर सिंह ने परेड में जाते हुए देखा था।

यह महाराज करनल सर प्रतापसिंह जी का प्रताप है कि मार वाड़ के राठै।ड़ मुगल बादशाहों के समय के समान क्रॅप्रेज़ी फ़ीज में भी . भरती होकर नाम पाने लगे हैं।

बागे।रिये के पास पूर्व की तरफ़ एक लंबी पहाड़ी दूर तक चली गई है। उसमें एक पुराना मंदिर है जिसमें चामुंडा भीर कालिका देवी की सूरतें रक्खी हैं। इसके पास दे। शिलालेख भीत में लगे हैं। एक संवत् ११११ का है। उसमें एक गहले त सरदार के मरने का हाल है और दूसरे में एक सांखले सरदार और उसकी दो सती खीचण और मोयल के नाम<sup>२२</sup> हैं।

इनसे जाना जाता है कि यहाँ संवत् ११११ में गहलोतों का ग्रीर उनके पीछे साँखले राजपूतों का राज था। साँखलों का खुदाया हुग्रा एक कुवाँ भी इस गाँव की सरहद में है। उनके भाई सोढ़े भी पहले यहाँ रहते थे।

Ų

एक अद्भत बात यह है कि इन माताओं का भोषा या पुजारी मुसलमान है। इसका नाम छोटू है। वह कहता है कि "मेरी क़ौम "हिंगोलजा" है जो सामेजा जाति के सिंधियों की एक शाखा है। सेरे पुरखाओं की पुरानी जन्मभूमि तो जैसलमेर में है परंतु फिर वे बाहड्सेर सें आकर रहे। उधर अकाल बहुत पड़ा करते थे इसलिये सारवाड़ को गाँवों से ऊँटों पर नाज ले जाते थे। एक बार दे। भाई मेड्ते से, जो १६ कीस पूर्व में है, अनाज का ऊँट लेकर आते थे। जब इस पहाड़ी के नीचे पहुँचे श्रीर नकारे की आवाज़ सुनी तो पूछने लगे कि यहाँ क्या है। किसी ने कहा कि माता का मंदिर है। यह सुन कर एक भाई ने कहा कि जो माता राँड मुक्ते खाने को दे तो मैं यहीं रह जाऊँ। माता ने सपने में कहा कि तू रह जा, में खाने को दूँगी परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया भीर घर चला गया। वहाँ रात को दो ख्रोढ़ी पहरी धौरतें उसको दिखाई देती थीं श्रीर कहती थीं कि हमारे साथ चल, तुभी खाने की देंगे। निदान वह यहाँ आया ग्रीर माता जी का पुजारी बन गया। मुक्ते उसका नाम याद नहीं है। आट की बही में लिखा है कि तब से अब तक ३५ पीढियाँ बीत चुकी हैं। "

<sup>(</sup>२२) अर्थात् खींची और मोयल जाति की राजपूतिनयाँ—ये दोनों जातियाँ वौहान वंश की शाखाएँ हैं और सांखला परमारवंश की शासा है।

छोद मुसलमान है, श्रपनी विरादरी में सगाई विवाह करता है, भटको का मांस नहीं खाता है जो माता जी को चढ़ता है। भटका राजपूत लोग करते हैं श्रीर वहीं खाते हैं। छोद्र की उमर प्राय: ५० वर्ष की है, संतान कोई नहीं है इसलिये श्रपने भानजे फीजू को साथ रखता है। चैती दसहरे के दिन माता जी के जवारे लेकर मेरे पास बागोरिये में भी श्राया था।

### पंचमती पहाड़।

बागोरिये से एक कोस पश्चिम सें पाँच पहाड़ियाँ हैं उनकी पंचमती कहते हैं। एक पहाड़ी पर जो गाँव घोरू की सीमा में दो पहाड़ियों के बीच से रास्ता निकलता था उसकी एक तरफ़ से किसी जोगी ने बंद करके ध्रपने रहने की गुफा बना ली है श्रीर उसमें कुछ बेजोड़ ऊल जलूल अचर श्रीर श्रंक खुदा दिए हैं। उनमें चिड़ियानाथ का भी नाम है श्रीर एक दूटी हुई मूर्ति रखी है जिसकी नकटी माता कहते हैं, क्यों कि श्राधा चेहरा फूटा हुआ है किंतु यह स्त्रों की मूर्ति नहीं, पुरुष की है।

यहाँ एक शिलालेख की भाल लगी थी परंतु वह मिला नही।

<sup>(</sup>२३) उमे हुए जै।, जो नवात्रों में माता जी के पास बोए जाते हैं।

# %२-महाराजा भीमसिंह सीसोदिया।

[ लेखक-वाब् रामनारायण दूगड़, उदयपुर ।]

紫紫紫水 रिशरोमिण हिंदूपित महाराणा प्रतापिसंह की कीन नहीं इंदी 紫 जानता कि जी अपनी स्वतंत्रता की स्थिर रखने के वास्ते 紫紫紫紫 मुगल शाहंशाह अकवर जैसे प्रवल शत्रु से निरंतर युद्ध

करके बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भेलने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पर ध्रुव के समान अटल बने रहे, और चाँद, सूरज के सदृश अपनी श्रमर कीर्त्ति को संसार में छोड़ गए ? रागा प्रताप के स्वर्गवास पर उनका पाटवी पुत्र अमरसिंह उदयपुर के राजसिंहासन पर सुशोभित हुआ, भ्रीर दिल्ली का तल्त अकबर शाह के पुत्र जहाँगीर की मिला। उसको भी बादशाहत पर आते ही यही धुन लगी कि किसी न किसी प्रकार राखा की अपने अधीन बनाऊँ तभी मेरा भारत का सम्राट् कहलाना सार्थक हो। अपने बड़े बड़े नामी सेनापितयों श्रीर शाहज़ादे पर्वेज़ की सर्दारी में उसने अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण किए, रणा के कई कुटुंबी ग्रीर भाई बंधुग्रों की बड़े बड़े मनसब ग्रादि का प्रकाभन देकर अपनी सेवा में लिया। सगर जी की चित्तीड़ का राणा बना दिया। उदयपुर अभरसिंह से छुट कर उसका निवास जंगल पहाड़ों में हुआ, तथापि अपने पूज्य पिता की प्रतिज्ञा की मन में धार यथाशक्ति प्रवल शत्रु को साथ लड़ाइयाँ लेने में राखा ग्रमर किंचित भी न हिचिकिचाया, ग्रीर समयानुकूल उसके प्रयत्नें की निष्फल करता रहा। तब ते। शाहंशाह जहाँगीर ने स्वयं इस मुहिम को सिद्ध करने के लिये कमर कसी और वह अजमेर आया। बादशाह प्रपनी पुस्तक 'तुज़क-इ-जहाँगीरी' में लिखता है कि "वलायत हिंद को तसास राजा व राय रागा की बुजुर्गी को स्वीकार

करते हैं और दीर्घ काल से इस राजवंश में दीलत और रियासत चली आती है। चित्तौड़ पर इनका अधिकार होने के समय से आज तक १४७१ वर्ष को अर्से में उन्होंने वलायत हिंद को किसी बादशाह के अधीन हो कर सिर न सुकाया, और अकसर लड़ाई भगड़े करते रहे। इज़रत फिर्दोस सकानी (बाबर) के साथ रागा साँगा ने वलायत हिंद को तमाम राजा राय व जमींदारीं की लेकर एक लाख श्रास्ती हज़ार सवार व उतने ही पैदल की सेना से जंग किया। श्रवाह की मदद व किस्मत के ज़ीर से इसलाम की फीज की फतह हासिल हुई। मेरे पूज्य पिता ( अक्रवर ) ने भी राणा की सरकशी सिटाने में बहुत क्रोशिश की और फीजें भेजीं, (सं० वि० १६२४; ई० स० १५६७) में चित्तौडगढ़ ते।ड़ने ग्रीर राणा के मुल्क की वर्बाद करने की वे ग्राप गए, चार मास दो दिन को घेरे को बाद क़िला फतह हुआ, परंतु राणा श्रमरसिंह के पिता ने श्रधीनता न मानी। वादशाही सेना ने उसकी यहाँ तक तंग किया कि उसका बंदी हो जाना या ख़राब ख़स्ता होना संभव या तथापि उस मुहिम में यथेष्ट रूप से सफलता प्राप्त न हुई। बादशाह ( अकबर ) ने मुभको भो बड़ी सेना और बड़े बड़े अमीर साथ देकर राना के मुल्क पर भेजा या परंतु कारण विशेष से उसका कुछ फल न निकला। तख़्त पर बैठते ही भैंने भी फर्ज़ंद पर्वेज़ की मातहती में ते।पख़ाना भ्रीर जर्रार लश्कर राना पर भेजा मगर उस वक्त खुस्रों का भगड़ा खड़ा हो जाने से उस (पर्वेज़) की पीछे बुलाना पड़ा। फिर अब्दुल्लाखाँ, फीरोज़ जंग और महाबतखाँ भेजे गए तो भी वह मुहिम मेरे मन मुवाफ़िक सर न हुई, तब मैंने विचारा कि जब तक मैं आप इसका प्रबंध अपने हाथ में न लूँगा तब तक काम-याबी होने की नहीं।"

हमारे लेख का नायक महाराजा भीमसिंह सीसोदिया इसी राणा धमरसिंह का पुत्र था। निरंतर लड़ाई फगड़ों से उदयपुर राणा के हाथ से निकल गया था, मेवाड़ में जगह जगह बादशाही थाने बैठे हुए थे, काड़ पहाड़ धीर दुर्गम पर्वतीय स्थानों का धाश्रय लेकर राणा

ब्रमरसिंह अपने साथी सरदार श्रीर परिजन परिवार सहित सहस्रों ब्रापितयाँ भागने पर भी स्वाधीनता की डोर की हाम से छोड़ना नहीं चाहता था। एक बार अबदुल्ला ने राणा के निवास-स्थान, चावंड के पहाड़ों की भी जा घेरा और उसके बचाव की कोई आशा न रही तब निराशा के गंभीर नीर में गोते खाते हुए राखा ने अपने पुत्र भीमसिंह से कहा, ''बेटा भीम! अब यह सुरचित स्थान भी हमारे हाथ से गया, उदयपुर छूटने का सुभने इतना शोक नहीं जितना चावंड के ग्रभेद्य पर्वतों के छूटने से है, और खेद भी इस बात का है कि ग्रपना वास छोड़ने के पूर्व यदि एक बार भी हमने शत्रु की अपने हाथ न बतलाए श्रीर रजपूती का परिचय न दिया तो सीस्रोद कुल की उज्ज्वल कीर्ति कल्लापित होगी।" भीमसिंह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र या श्रीर ग्रापत्काल में उसने दीवाण (राखा) की ग्रच्छी सेवा की थी। ग्रपने पूज्य पिता के ऐसे करुगाजनक वाक्य सुनकर उसके हृदय में कोधानल की ज्वाला धधक उठी। हाथ जे। इकर उसने निवेदन किया, ''दीवाण, इतना शोक क्यों करते हैं ? मैं आज ही अबदुल्ला का वह आतिथ्य करूँगा कि वह भी याद रक्खे। यदि तलवार बजाता हुग्रा उसकी सदर ड्योढ़ी पर जाकर छापा न मारूँ तो मेरा नाम भीम नहीं।" ज़बर्दस्त सेना साथ होने पर भी धवदुल्ला की प्रति चण अपने प्राणों का भय बना ही रहता था! जब उसने सुना कि आज सीम ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तब ड्योढ़ी पर वहुत सी रग्रापरिचित चमू श्रीर बड़े बड़े श्रमीरें को रखकर उसने विकट प्रबंध कर दिया।

प्रभात होते ही नित्य कर्म से निश्चित हो, शस्त्र सज, कुँवर भीम ने निकारा बजनाया ग्रीर तुर्क योधान्त्रों का गर्व गंजन करने के पूर्व उसने यह विचारा कि आज उन देशद्रोहियों को भी कुछ शिचा देऊँ जिन्होंने अपने देश और खामिधर्म को तिलांजिल दी, और जो लोम-वश शत्रु के सेवक बनकर कलंकित हुए हैं। इनमें मुख्य रागा ग्रमर-सिंह का चचा सगर जी था। यह जी में ठान उस बलबंड भीम ने कई देशद्रोहियों की वही गति बनाई जी प्रचंड-बाहु पांडव भीम ने

a

T

कीचक की बनाई थी। अपनी दिनचर्या की समाप्त कर जब भगवान दिवसपति अस्ताचल में प्रवेश कर गए तब अर्धरात्रि के समय सजे सजाए दो हज़ार सवार साथ लेकर भयंकर भट भीम काल के तुल्य अबदुल्ला की फौज पर जा गिरा। जो सम्मुख हुआ उसके दो दूक। इस प्रकार कई योधाष्ट्रों को यमपुर भेजता, काई की नांई शत्रुसेना की चीरता हुआ भीम सदर ड्योढ़ी तक जा पहुँचा। वहाँ तो पहले ही से लोग सावधान बैठे थे, दोनों त्रोर से तलवार बजने लगी, वीर चित्रियों ने बढ़ बढ़ कर हाथ मारे, सैंकड़ों तुर्क सैनिकों के रुंड मुंडविहीन होकर खेत पड़े। कई सेनानायक कालकवित हुए, और कई घायल होकर गिरे। भीम के भी कई राजपूत काम आए। इतना साहस करने पर भी वह आगे न बढ़ सका और घाव खाकर वहीं से पीछे फिर गया। उसकी सवारी के घोड़े का भी पैर कट गया था अतएव दूसरे घोड़े पर सवार हो वह सीधा पिता के पास नाहरमगरे पहुँचा श्रीर उसने मुजरा किया। प्रसन्न होकर राग्या ने कहा, ''शाबाश भीम! तुमने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया''। ऐसी कठोर शिचा पाने से चार मास तक फिर अबदुल्ला ख़ाँ को भी हाथ पाँव हिलाने तक का साहस न हुआ।

इसके पीछे जहाँगीर वादशाह ने शाहज़ादे खुर्रम की बड़े भारी लश्कर के सहित रागा पर भेजा जिसने देश में जगह जगह थाने बिठा कर सारे विकट घाट-बाटों को रोक दिया। तब भी भीमसिंह सदा शत्रुदल से लड़ता रहा था। उस समय का किसी किव का कहा हुआ गीत यह है—

खित लागा वार विन्हें खूंदाल्म, सूतो श्रणी सनाहां साथ थापे खुरम जेहड़ा थाणा, भीम करें तेहड़ा भाराथ हुवा प्रवाड़ां हाथ हिन्दुवां, श्रसुर सिंघार हुवे श्राराण साह श्रालम मूके साहिजाहो, रायजादा थापिलया राण मंडिया वाद दिली मेवाड़ां, समहर तिका दिहाड़ें सींव भवसन पैठा किसे भाखरें, भाखर किसे न विद्रिया भींव



P

वा

IT

ता

11

ने

1

₹

T

र

U

I

श्रारभ जाम श्रमर धर ऊपर, लड़े श्रमर छलती पलंग श्राथिड़ियो घटियो श्रमुरायण खूमांणो मं। जियो खंग।। भावार्थ—चित्रयता से भरा हुआ धीर गंभीर भीम कवचधारी सेना से भिड़कर जहाँ जहाँ खुर्रम थाने डालता है वहीं वहीं संप्राम करता है। हिंदुओं के हाथ से युद्ध में कई यवन मारे गए। बादशाह ने शाहजादें की श्रीर राणा ने रायजादें की नियत किया। दिल्ली श्रीर मेवाड़ में युद्ध चला, शत्रु ने पर्वतों की घेरा तब प्रत्येक पहाड़ पर भीम उनसे जा भिड़ा, वीर श्रमरसिंह के पुत्र ने श्रपने खड़ से श्रमुर दल का संहार किया।

जब राणा अमरसिंह की बादशाह के साथ संधि हो गई, तब भीमसिंह मेवाड़ की ज़मीयत का अपसर होकर बादशाही दर्बार में रहता था। शाहंशाह जहाँगीर उसकी वीरता और स्वामिधर्म से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे तीन हज़ारी मनसब और टेाड़े का पर्गना जागीर में देकर 'राजा' का ख़िताब प्रदान किया, धौर पृथक नरपित बना दिया। बनास नदी के तट पर एक नगर बसा कर राजा भीम ने वहाँ बड़े महल (राजमहल) बनवाए जो ध्रब जयपुर राज्य में हैं। उसका मान मनसब और पद प्रतिष्ठा बादशाही दर्बार में प्रति दिन बढ़ती ही रही यहाँ तक कि वह पांचहज़ारी मनसब पाकर ''महाराजा'' के पद को पहुँच गया और शाहज़ादे ख़र्रम की सेवा में रहने लगा, और उसके साथ गुजरात, गेंडिवाना, धौर दखन की मुहिमों में ध्रच्छा काम देने से उसका पूर्ण विश्वासपात्र बन गया।

जब .खुर्रम ने अपने पिता बादशाह जहांगीर से सिर फेरा और अपने बड़े भाई पर्वेज़ की जागीर के कई नगरों पर अधिकार कर लिया तब महाराजा भीमसिंह शाहज़ाहे की सेना के हिरोल में रहता था, उसने पटना नगर पर्वेज़ से छीन लिया। शाही लशकर को साथ लिए पर्वेज़ मुक़ाबले की धाया। जयपुर का राजा जयसिंह धीर जोधपुर का राजा गजिसिंह आदि और भी बड़े बड़े रईस पर्वेज़ के साथ थे। सं० १६८१ की कार्तिक सुदि १५ को गंगातट पर पटने के पास हाजीपुर

गांव में (फार्सी तवारीखों में भाँसी के पास लिखा है) होनों शाहजाहों में घोर संप्राम हुआ। उस वक्त ख़ुर्रम की सेना के सेनापित दर्शक़ाँ पठान ने, जो बाजू पर था, हिम्मत हार दी और रणखेत से पीठ दिखाई। शाहजादे का तेपख़ाना छिन गया, और दूसरे लोगों के भी पाँव पीछे पड़े। यह दशा देख कर महाराजा भीम की रजपृती ने जोश किया, अपने रजपृतों सिहत भूखे सिंह के समान शत्रुदल पर टूट पड़ा, घोड़े से उतर कर पैदल होगया, और वह लोहा बजाया कि पर्वेज़ की सेना में भागड़ पड़ गई। बीररस में रंगा हुआ महाराजा भीम अरिदल की चीरता पर्वेज़ के हाथी तक पहुँच गया। यहाँ शाहज़ादे के सैनिकों ने चारों ओर से उसे घेर कर मार लिया। तीर तलवार और बर्छे के सात घाव उसके तन पर लगे थे, शरीर में से रुधिर के फव्वारे छूटते थे, परंतु प्राणांत होने तक उस शूर-शिरोमणि ने अपनी तलवार हाथ से न छोड़ी।

जोधपुर के राजा गजिसंह यद्यपि बाह्शाही सेना के साथ पर्वेज की सेवा में उपस्थित थे परंतु युद्ध में सम्मिलित न हुए। अपनी अनी सिहत अलग खड़े लड़ाई का ढंग देख रहे थे। इसका कारण कोई ते। ऐसा बतलाते हैं कि शाहज़ादा खुर्रम जोधपुरवालों का भानजा था इसिलये राजा गजिसंह गुप्तरूप से उसके पच्चपती और पूर्वेज़ के विरुद्ध थे। कोई ऐसा भी कहते हैं कि आमेर के राजा जयिसंह के पास सेना अधिक होने से पर्वेज़ ने उसकी हिरोल में रख दिया था इसिलये गजिसंह अप्रसन्न होगया। कुछ भी हो, जब महाराजा भीम ने गजिसंह को ललकारा ते। उसने अपने घोड़ों की बागे उठाई और युद्ध के परिणास को पलट दिया। जोधपुर की ख्यात में लिखा है कि ''पद्मीस हज़ार सेना सहित सीसोदिया भी शाहज़ादे खुर्रम की फीज में हिरोल में था, और गीड़ गोपालदास और दूसरे भी कई नवाब खुर्रम के साथ थे। राजा गजिसंह नदी के तट पर बाई ओर अलग खड़ा हुआ युद्ध का कौतुक देख रहा था। खुर्रम और भीम राणावत के वीरों की बागें उठीं, और पर्वेज़ की फीज भाग निकली। उस वक्त भीम ने शाहज़ादे के

कहा कि ग्रीर सेना तो भागी परंतु राजा गजिसंह सामने खड़ा है ग्रतएव इसका बल भी मैं देख लेता हूँ। जब भीम के घोड़े राजा की तरफ उठे इस वक्त वह नदी के किनारे नाड़ा खोलने को बैठ गया था, राजा के साथी सर्दार कूंपावत गोवर्द्धनदास ने आगे बढ़ कड़क कर गजसिंह की कहा कि पर्वेज़ की फौज भागी जारही है और आपको नाड़ा खोलने का यह समय मिला है । लघुशंका से निवृत्त ही राजा ने उत्तर दिया कि हम भी यही बाट जो ह रहे थे कि कोई रजपूत हमको कहनेवाला है या नहीं। फिर सवार हो घोडे रग्रखेत में डाले। भीम सीसे।दिया हाथी पर सवार था। राजा गजिसंह श्रीर गीवर्द्धन कूंपावत दोनें। हाथी के निकट जा पहुँचे, गजसिंह ने बर्छा चल्ला कर भीम को पथ्वी पर मार गिराया, ख़र्रम भागा, श्रीर पर्वेज़ की फतह होगई। शाहज़ादे . खुर्रम ने प्रपनी विजय होते पर भीम को जोधपुर देने का वचन दिया था। इस युद्ध में उभय पच के निम्नि खित सदीर मारे गए-भीम सीसोदिया, जैतारिएया राठौड़ हरीदास, कूंपावत कंवरा, जसवंत सारूलोत। राठौड़ राघोदास, राठौड़ भीम फल्याणदासीत श्रीर राठौड़ पृथीराज बल्लुग्रोत घायल हुए, ग्रीर कूंपावत गोरधन चांदावत पूरे घाव खाकर पड़ा।"

यद्यपि ख्यात में महाराजा भीम का हाथी पर सवार होना ग्रीर राजा गजिसंह के बर्छे से मारा जाना लिखा है परंतु इस विषय में भारसी तवारीख़ मन्नासिरल उमरा का लेख विशेष विश्वास के योग्य है कि भीम ने पैदल होकर युद्ध किया ग्रीर पर्वेज़ के सैनिकों ने घेर कर उसे मारा। इसी लड़ाई के वर्णन में कहे हुए निम्नलिखित गीतों से भी यही ग्राशय टपकता है—

गोत

श्रंग लागै बाग्र जुजबा उहै गै गाजै बाजै गुरज।
भांजै नहीं दलीदल भड़तां, भीमड़ा हड़मततगा भुज।
बरंगल भड़े ऊथड़े बघतर चौधारां धारां खगचेट।
श्रोट होय संडियो इम रावत कालो पड़ें न मैंमत कोट।

850

गोला तीर म्रा छूटै गेंला डोला म्रालमतणा दल्। पड़ दड़मड़ चड़यड़ चहुं पासे ख्मांणी लूंबिया खल्। पातल हरा ऊपरा पड़भव खल् खूटा तूटा खड़ग। पांडवनामी नीठ पाड़ियो लग ऊगमण म्राथमण लग।।१॥

पाडवनामा नाठ पाड़िया लग क्रगमण आधमण लग ॥१॥
असा रूप सूं भीम खग बाहती आवियो विषम भारततणी वणी बेला।
भांज दल सैंद गजसिंह सूं भेलिया भांज गजसिंह जयसिंह भेला॥
खत्रीवट प्रगट अमरेस रेा खेलतो ठेलता ठाट रहिया समर ठांह।
मार तुरकां दिया सार कमधां मंही मार कमधां दिया कुरंभा मांह॥
असंगदल दली रा भुजंग उछाड़ता समर भड़ भीम दीठा सवां ही।
धैंच बच बारहां मंडोवर घातिया मंडोवर घैंच आमेर मांही॥
भीमा सांगा हरा विहंड करता भड़ां आवरत सावरत खगै उजालो।
पचै असुरै सुरै घणा माथा पटक कटक मर मारियो नीठ कालो।।२॥

भावार्थ—ग्रंग में बाणदि शस्त्र के लगने, गुर्ज़ जुजरबों के चलने, ग्रीर हस्तियों के गर्जने पर भी दिल्ली दल से भिड़ते हुए बीर भीम की भुजा नहीं थकती है। गेली गेलों ग्रीर खड़ की चैधार चोटों से बढ़तर उधड़ उधड़ कर टूक टूक होते हैं। ग्राड़ते ग्रीर पड़ते हुए प्रियों ने खुमांणा (भीम) की चारों ग्रीर से घेर लिया ग्रीर प्रताप के पोते पांडव नाम के (भीम) की प्रभात से संध्या तक पच पच कर प्राण देते हुए शत्रुग्रों ने कठिनाई से मारा ॥१॥

विषम भारत को समय विकराल रूप से खड़ चलाते हुए भीम ने सैयदों ( तुर्क सेना ) को दल को बखेर कर गजिसंह को शामिल किया धीर गजिसंह को भगा कर जयसिंह से मिलाया। ध्रमरिसंह को पुत्र ने युद्ध की बेला रखखेत में खेलते हुए तुर्कों को मार कर राठौड़ों में, धीर राठौड़ों को कछवाहों में खेंच पटका। सांगा का प्रपीत्र भीम योद्धाओं का नाश करता, अपने खड़ को उज्ज्वल बनाता रहा। उस विषधर काले (सप्) को सुर असुरों ( शत्रु ) ने बहुत सिर पटक, अपने कटक का नाश कराकर भी बड़ी कठिनता से मारा।

# १३—सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिरयल ।

कालिदास की देशभाषा।

[ लेखक-पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी० ए०, श्रजमेर । ]

> जानकी हरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सित । कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि चमः॥

श्रर्थात रघुवंश (कालिदास का काव्य ग्रीर रघु का वंश) के रहते हुए यदि किसी की हिम्मत जानकीहरण (काव्य ग्रीर सीता का हरण) करने की हुई तो या तो किव कुमारदास की या रावण की ।

<sup>(</sup>१) आरोहक भगदत्त जल्हण् की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर के नाम से यह रलेक दिया है।

<sup>(</sup>२) सिंहली भाषा में एक जानकीहरण कान्य की टीका मात्र मिली थी। अपर से बड़े परिश्रम श्रीर पांडित्य से जयपुर के शिवाविभागाध्यव पंडित हिरदास शास्त्री ने, पंडित मधुसूदन श्रीभा की सहायता से, कान्य का मूल संपादित किया। पुस्तक छप ही रही थी कि शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया। उपर सिलीन के विद्यालंकार कालेज के धर्माराम महास्थ्रविर ने जानकीहरण छाप दिया। पीछे शास्त्री का संस्करण निकला।

<sup>(</sup>३) संस्कृत की सुभाषितावित्यों में कई श्लोक कुमारदास (कुमार, कुमारदत, कुमार भट्ट, भट्टकुमार) के नाम से दिए हैं, उनमें से बहुत से जानकी हरण में मिल गए हैं। कई नहीं भी मिले। ग्रमरकेष की टीका रायमुकुटी श्रीर कि मिले हैं। कई नहीं भी मिले। ग्रमरकेष की टीका रायमुकुटी श्रीर कि मिले हैं।

जानकीहरण के ग्रंत में किन ने ग्रपना नाम क्रमारपरिचारक (कुमारदास का पर्याय) दिया है श्रीर देा मामाश्रों की श्रपने ऊपर परम कृपा बतलाई है।

सिंहलद्वीप की पूजावली श्रीर पेरुकुम्बसिवित्त में यह लिखा है कि मोग्गलायन कुमारदास या कुमारधानुसेन सिंहल का राजा नी वर्ष राज्य करके कालिदास की चिता पर ध्यात्मधात करके मर गया। महावंसी 'ध्रीर काव्यशेखर में डसे मोग्गल (मौद्रल) वंश का न मान कर मौर्यवंशी माना है। महावंसी के अनुसार उसकी मृत्यु सन् ५२४ ई० में सुई। धर्माराम उसकी विद्यमानता सन् ५१३ ई० में मानते हैं। जानकीहरण की टीका मात्र ही मिली है, वह भी सिंहल में; कवि कुमारदास श्रीर राजा कुमारदास एक ही हैं।

कहते हैं कि यह कालिक्षास का समसामियक आ। कालिक्षास के कानों तक जानकी हरण का यश पहुँचा और उसने इस काव्य की बहुत सराहा। जब कुमारदास ने यह सुना तो सम्मानपूर्वक कि को अपने यहाँ बुलाकर रक्खा। एक नाथिका के यहाँ कालिदास आया जाया करते थे। उसने किव के लिये अपने द्वार पर यह समस्या लिख दी कि—

कमलात् कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते । (कमल से कमल का होना सुना जाता है पर देखा नहीं )

- (४) इतज्ञ इति मातुजद्वितययलसानाध्यतो महार्थमसुरद्विषो न्यरचयनमहार्थं कविः। कुमारपरिचारकः सकजहादंसिद्धः शुधीः श्रुतो जगति जानक्षीहरणकाव्यमेतन्महत्॥
- ( १ ) सिंहल का बौद्ध ऐतिहासिक पुराण ।
- (६) कुमारदास के समय की नीचे की श्रविध ईसवी सातवीं सरी है। काबिदास श्रीर कुमारदास की समसामियकता सिंहज के पुराणों पर ही श्रव छंबित है। राजरोखर का रजीक तो यही बतजाता है कि रघुवंश के बने पीछे जानकीहरण बना, जो समयांतर में भी संभव है।

सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल। १६३

कालिहास चुपचाप उसके नीचे लिख ग्राए—

बाले तव मुखाम्भोजात् कथिमन्दीवरद्वयम् ?

(हे बाखे, तेरे मुखकमल से भला ये दे। (नेत्र--) कमल कैसे उग प्राप हैं ?)

कुछ समय पीछे, मारवाड़ की ख्यातों की बोलचाल में, कालिदास पर 'चूक' हुई; उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गए। मित्रवियोग से विह्वल हे।कर कुमारदास ने भा उसी चिता पर पछाड़ सा कर देहावसान कर दिया।

सन् १६०६ ई० में कलकत्ते के महामहोपाध्याय डाकृर सतीशचंद्र विद्याभूषण त्राचार्य सिंहल गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि दिचण प्रांत के माटर सूचे में एक स्थान, जहाँ किरिंदी नदी भारत-महासागर में मिलती है, कालिदास का समाधिस्थान कहा जाता है। पड़ोस में तिष्याराम के मठ में रहनेवाले भिक्खुश्रों ने भी ऐसा ही कहा श्रीर दूसरे मठों के भिक्खुश्रों ने भी इस प्रवाद की पुष्टि की। लगभग ५०० वर्ष पुराने सिंहली ग्रंथ पराक्रमबाहु चरित में भी इसका उल्लेख है।

यह कहा जाता है कि अमारदास ने कालिदास की बोली में एक पद कहा था। यह कालिदास के प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया श्रीर कसमें एक कूट पहेली भी धरी कि कवि उसे वूम्के। वह यह है—

मूल

सिय ताँवरा सिय ताँवरा सिय सेवेनी। सियस पूरा निदि ने लवा उन सेवेनी।।

संस्कृत शब्दांतर

शातदल तामरसं स्थादु तामरसं (तस्य) स्वादं सेवमाना स्वीयमित पूरियत्वा निद्रां न लभमाना उद्वेगं सेवते ॥

हिंदी अर्थ

सी दल का कमल, स्वाद्युक्त कमल, [ उसके ] स्वाद का सेवन

नागरीप्रचारिग्गी पत्रिका।

करती हुई (स्वाद लेती हुई) अपनी आँखें अरकर नींद न पाती हुई धवराहट की पाती है।।

मूल और संस्कृत शब्दांतर हमने डाकृर स्तीशचंद्र का दिया है।
भाषानुवाद शब्दानुसारी हमारा अपना है। भाव यह है कि सायं-काल को भीरा शतदल स्वादु कमल में घुसा। उसके रस की पीकर मस्त हो गया और कमल बंद होने पर उसमें क़ैद हो गया। रस और रज से आँखें भर गईं। आँख भरकर नोंद न आई, अपनी दशा की चिंता में व्यम रहा। इसका उत्तर कालिदास ने अपनी ही भाषा में यह दिया—

मूल

वन वॅवरा मल नोतला रोग्रट बनी मल देदरा पण गलवा जिय सुबेनी ॥

संस्कृत शब्दांतर

वनभ्रमर: मालां (पुष्यं) न उत्तोल्य रेग्गोरर्थे (यद्वा रुग्ण इति शब्दं कुर्वन् ) प्राविशत्।

मालायां (पुष्पे ) विदीर्णायां प्राधान गालियत्वा गतवती सुखेन॥ हिंदी अर्थ

वन का भौंरा, माला को (फूल को ) न उतील कर रज के लिये (या रुग रुग करता हुआ ) घुसा, माला (पुष्प) के फट जाने पर प्राग गलाकर (बचा कर ) गई सुख से।

कालिदास ने पहेली बूभ ली । कुमारदास के छंद में यह नहीं कहा था कि कीन घुसा। कालिदास कहते हैं कि वनभींरा पराग के लिये, या रुन रुन करता हुआ, माला (पुष्प) की बिना हिलाए डुलाए घुस गया था। सबेरे माला के खुल जाने पर प्राण बचाकर सुख से निकल गया।

श्राजकल नई प्रांदेशिकता की धुन बढ़ रही है। बंगाली कार्लि-दास को नदिया में खेंच कर ले जाना चाहते हैं जैसे कि पटने में जन्म सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल। १६४

होते के कारण गुरु गोविंदसिंह को बंगाली कहा करते थे। मैथिल तो सदा से पंडितमात्र को मैथिल कहते आए हैं। इन पदों की भाषा पर भी बंगाली कहते हैं कि यह पुरानी बंगला है, मैथिल कहते हैं पुरानी तिरहुतिया है, अनुनासिक बहुलता से गुजराती इसे गुजराती कहते हैं। डाकृर सतीश विद्वानों से पूछते हैं कहो इसे क्या कहा जाय ?' सिंहली इसे पुरानी सिंहाली आषा कहते हैं।

हुई

यं-

ħ₹

ौर

की

में

11

ये

₹

पहले तो इन प्रश्रोत्तर की गाथात्रों की वास्तविकता में दंतकथा को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं। दूसरे इनका शुद्ध पाठ यही है इसमें वड़ा संदेह है। सतीश बाबू ने इन्हें कर्णपरंपरा से सुने हुए पाठ से कलमबंद किया या किसी पुरानी पेाथी से उतारा, यह पता नहीं चलता। जैसे पहली गाथा में वे 'सिय' लिखते हैं, प्राकृत में शत का 'सय' होना चाहिए। भ्रमर का भँवरा (हिंदी) न करके वे बंबरा बनाते हैं। यह 'भ' का 'व' सिंहल में हुआ या सतीश बाबू की कलम में, यह जानना चाहिए। तीसरे यदि कालिदास की मृत्यु भ्रीर कुमारदास के त्रात्मघात की मिति वही ठीक हो तो उस समय ऋपभ्रंश भाषा ही न जम चली थी, पुरानी बंगला और पुरानी मैथिली का जन्म ही कहाँ ? उस समय तो ऋर्घमागधी से प्राकृत के ऋपभ्रंश बन रहे होंगे। उस समय प्रादेशिकता की छाँट भाषा में कहाँ पहुँची होगी ? चैाथे इन गाथात्रों की भाषा चिंत्य है, कम से कम संस्कृत छाया जो बनाई गई है वह बहुत विचारणीय है। 'राग्यट = राग्यंता = रुग्यंत = रुग्यं रुग्यं करता' ही ठीक है 'रेग्गेरर्थे' नहीं। 'बँवरा ( भ्रमर ) पुंल्लिंग के साथ भाय' (गतः ) पुंल्लिंग चाहिए, उसका संस्कृत 'गतवती' क्यों किया है जो कि स्त्रीलिंग है ? ऐसे ही एक 'सेवेनी' ते तिङंत (सेवते) लिया गया है, दूसरा 'सेवेनी' (सेवमाना) धातुज वर्तमान विशेषण माना गया हैं। 'भँवरा' पुंल्लिंग हैं, 'गिय' पुंल्लिंग हैं, ती (सेवेनी) का रूप संभवत: सेवंतो, सेब्रंतो, सेवेनी या सेएनी होना शहिए। तब भ्रमर में स्त्रीत्व का जी त्रारोप कविता में नया ही होता है

<sup>(</sup>७) पूना की पहली ग्रोरिएंटल कांग्रेस में उन्होंने यह प्रश्न भेजा था।

वह करने की ग्रावश्यकता न होती। 'मल' जो मूल में है उसे माला मान कर छिष्ट कल्पना से पुष्प बनाने की ग्रपेचा 'कमल' क्यों न मानें ? 'लबा' को लभमान (प्राकृत लभंतो) न मान कर 'लबा= लभ्य = लभिय = लब्ध्वा = पाकर' समभ्कना या 'लब्धवान् = लब्धः' मानना ग्रधिक ग्रच्छा होता।

जो हो, भाषा तथा प्रवाद की वास्तविकता सिद्ध होने पर भी कालिदास की वंगाली, मैथिल या गुजराती बनानेवाली का काम इन गाथाओं से नहीं सरैगा।

<sup>(</sup>म) इन्हों दे। गाथात्रों में तीन प्रमाण इसके लिये मिल जाते हैं—

<sup>(</sup>क) प्रा=पृथं = प्रिय = प्रियत्वा

<sup>(</sup> ख ) ने। भवा = न उत्तोल्य

<sup>(</sup>ग) गलवा = गळ्य = गाळ्य = गाळियता ।

# १४-पन-चे-यूचे।

[ लेखक-बाबू जगन्मे।हन वर्मा, बनारस । ]

नी यात्रियों ने श्रपने यात्रा-विवरण में 'पन-चे-यूचे' वा 'पन-चे-यूशे' पद का व्यवहार किया है। हमारे युरोपीय अनुवादकों ने इसके आशय का मनमाना अनुवाद किया है और उसके विषय में अनेक कल्पनाएँ कर डाली हैं। बील ने कुची (Kiuchi) के वर्णन में लिखा है कि

"इन मूर्तियों को सामने पंचवार्षिक परिषद का स्थान बना है। प्रति वर्ष शारदीय विषुवत् को समय दस दिन तक सब देशों को भिच इस स्थान पर एकत्र होते हैं। राजा और प्रजा सब छोटे बड़े उस समय अपना काम बंद करते, धर्मचर्चा सुनते और शांति से दिन विताते हैं"।

यहाँ पंचवार्षिक परिषद् के लिये quinquennial assembly पद लिख़ कर बील नेट में यह लिखते हैं कि called Panchavarsha or Panchavarshika and instituted by Asoka अर्थात् इसे पंचवर्ष वा पंचवार्षिक कहते हैं और अशोक ने इसकी चलाया है। पर हमें अशोक के अभिलेखों में कहीं भी ऐसे कृत्य का उल्लेख नहीं मिलता जिसका नाम पंचवर्ष वा पंचवार्षिक परिषद हो और जा प्रति वर्ष होता हो। इस पर वाटर्स ने भी कुछ विशेष नहीं लिखा है। हाँ, उनके अनुवाद में कुछ अंतर है जो बील की अपेचा मूल के अधिक अरुकूल है, पर 'पन-चे-यूशे' का अर्थ वे भी समक्त न सके हैं। उनका लिखना यह है "ये मूर्तियाँ उस स्थान पर हैं जहाँ पंचवार्षिक महाबुद्ध संघ

<sup>(</sup>१) ता॰ २१ सितंबर के आस पास जब रात दिन समान होते हैं। ता॰ २१ मार्च के जग भग दसंत विषुवत् होता है।

<sup>(</sup>२) बील, हियनसांग, खंड १ पृष्ठ २१।

होता या जिसमें प्रति वर्ष शरद-ऋतु का यती स्रीर गृही का धर्म-सम्मेलन होता था। यह लगभग दस दिन तक रहता था भ्रीर देश के चारों छोर के भिचु वहाँ भ्राते थे। इस धर्मसम्मेलन में राजा श्रीर उसकी प्रजा सब काम वंद कर देते, ब्रत करते श्रीर धर्मचर्चा सुनते थे" । यह भी व्याख्यामात्र है, मूल का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है-"'ये मूर्तियाँ उस स्थान का पता देती हैं जहाँ 'पन-चे-यूशे' होता था। यह प्रति वर्ष विष्वत् के समय दस दिन तक होता था ग्रीर देश भर के भिन्न एकत्र होते थे। 'पन-चे-यूशे' के समय राजा श्रीर प्रजा सब काम बंद कर देते, उपवसय करते, धर्मचर्चा सुनते ग्रीर शांति से दिन बिताते थे।" पर 'पन-चे-यूशे' क्या है ग्रीर इसकी पंचवार्षिक सभा (quinquennial assembly) हमारे युरोपीय अनुवादक ने क्यों समभा यह इमारी समभा में नहीं आता । यही शब्द बील ने इसी खंड में एक जगह ख्रीर भी प्रयोग किया है। वह यह है—''इस जनपद का राजा सदा मोहा (पन-चे) यूशे करता है। श्रपनी सारी की सारी संपत्ति को, स्त्री पुत्र से लेकर अपने राज्यकोश तक और यहाँ लों कि अपने शरीर को भी, दान कर देता है। फिर उसके अमात्य श्रीर अन्य राजकर्मचारी भिचुश्रों को मूल्य देकर सब संपत्ति की लीटा लोते हैं। इन बातों में इनका बहुत काल लगता है"। यहाँ पर फिर नोट में वे लिखते हैं कि "जान पड़ता है कि मोत्तपरिषद् प्रति पाँचवें वर्ष भिचुत्रों के हितार्थ होती थी। उस समय धर्मग्रंथों का पारायण होता या श्रीर भिचुत्रों की दानादि मिलता था। यह मेला किसी भ्रच्छे पर्वत पर होता था। इसे पंचवार्षिक परिषद् कहते थे।"

आश्चर्य तो यह है कि यह देखने पर भी कि यह सभा प्रति-वर्ष वा यथाभक्ति होती थी भ्राप यह कहते ही जाते हैं कि उसे पंच-वार्षिक परिषद कहते थे। श्राप स्वयं इसी प्रकार के एक श्रीर परिषद

<sup>(</sup>३) वाटर्स, अध्याय ३, पृष्ठ ६३.

<sup>(</sup>४) हियनसाँग, भाग १, अध्याय १, पृष्ठ ४२.

का उल्लेख ग्यारहवें खंड में शिलादित्य के विषय में इन शब्दों में कर Every year he convoked an assembly called Moksh Mahaparishad र अर्थात् वह प्रति वर्ष मोत्त महापरिषद् नामक परि-षद ग्रामंत्रित करता था। यहाँ पर भो उसके प्रति वर्ष होने का ही पता चलता है। रही प्रशोक के प्रभिलेख की बात, वहाँ तीसरे शिला-लेख में केवल यह वाक्य है कि ''सवता विजितसि मम युता लाजुके पादेसिके पंचसु पंचसु वसेसु अनुसयानं निखमंतु एतायेवा प्रयाये इमाये धंमनुसिथया यथा श्रंनाये पि कंमाये। साधु मातापितिसु सुसुसा मित-संयुतनातिक्यानं चा वंभनसमनानं च। साधु दाने पानानं स्रनालंभे साधु अपवियाता अपभंडता साधु"। अर्थात् "सर्वत्र मेरे विजित (देशों) में मेरे युक्त ग्रीर राजुक ग्रीर प्रादेशिक पाँचवें पाँचवें वर्ष ग्रनुसंयान (दैारे) पर निकला करें। इस काम के लिये भी जैसे अन्य और कामों के लिये निकला करते हैं। अच्छी है माता पिता की ग्रुश्र्षा, मित्र संस्तुत ग्रीर जातिवालों की ग्रीर ब्राह्मण ग्रीर श्रमयों की ग्रुश्रूषा। भच्छा है दान। प्राणियों का न मारना अच्छा है। ग्रल्प व्यय करना, प्रत्य भांड़ रखना अच्छा है।" यह धर्मानुसंयान के लिये आदेश है, परिषद को लिये नहीं । यह पाँचवें वर्ष होता था, प्रति वर्ष नहीं।

अब विचारणीय यह है कि 'मोहा पन-चे-यूशे' था क्या ? इसमें संदेह नहीं कि 'पन-चे' देख कर ही युरोपीय विद्वानों के ध्यान में यह बात जमी कि इसका प्रथम शब्द पंच अवश्य है। पर यह ध्यान नहीं आया कि अंतिम शब्द वार्षिक अथवा परिषद नहीं है और न वह पाँचवें वर्ष ही होता था। यद्यपि वर्णन के देखने से जान पड़ता है कि वह एक प्रकार के दान के लिये भिन्तु संघ का आमंत्रण था, पर जो बात एक बार जम गई वह पलट कैसे सकती थी। 'यूशे' विसर्ग का हिपांतर है। विसर्ग दान को कहते हैं। बैद्धों में 'पंच विसर्ग' वा 'पंच

<sup>(</sup>१) बीज, हियनसांग, भाग २, पृष्ठ २६१।

### नागरीप्रचारियी पत्रिका।

२००

महापरित्याग' ऋत्यंत पुण्य कर्म माना जाता था। अभिधानदीपिका, ध रलोक ४२१, में लिखा है—

> पंच महापरिच्चागा वुत्तो सेंहु धनस्स च। वसेन पुत्रदारानं, रज्ञस्संगानमेव च॥

श्रशित वर्ष श्रेष्ठ धन का दान, पुत्र का दान, श्लो का दान, राज्य का दान श्रीर श्रपने शरीर का दान, इसे पंचमहापरित्याग कहते हैं''। इसी पंच विसर्ग को यात्रियों ने 'पन-चे-यूशे' शिखा है जिसे न समभ्क कर श्रनुवादक सनमानी कल्पना कर श्रम में पड़े हैं तथा श्रीरों के श्रम के कारण हुए हैं।

यह पंचित्सर्ग वा पंचमहापरित्याग प्राचीन सर्ववेदस् वा सर्वस्वद्विण नामक यहा का ही रूपांतर था जिसका उरलेख ब्राह्मणों धीर उपनिषदों में प्रायः मिलता है। उसी में कुछ लीट फेर करके बैद्धों ने उसे एक नया रूप दे दिया था श्रीर उसका प्रचार भारतवर्ष तथा विदेश के बैद्धि राजाश्रों में हियनसांग के समय तक था।

<sup>(</sup>६) मोगगजान थेर रचित, लंका के केलिवी नगर से प्रकाशित।

# १५—मञ्रा सिरुल उमरा।

विश्वादितीयसाद, जोधपुर।]
विश्वादितीयसाद, जोधपुर।]
विश्वादित स्वित्व स्वत्व स्वत् सब हिंदू मुसलमान बादशाही श्रमीरेां का हाल ऊपर लिखी पुस्तक से जानने में श्राता है श्रीर इस विषय की यह एक ही किताब अब तक मेरे देखने में आई है। पशियादिक सोसाइटी बंगाल ने भी इसी उपयोगिता से इसे पसंद करके छापा है।

### इसके ३ खंड हैं जिनकी तफसील यह है-

| खंड  | प्रष्ठ | नाम | मुसलमान | हिंदू |
|------|--------|-----|---------|-------|
| 8    | ⊏३४    | 88⊏ | 880     | 도     |
| 9    | 445    | २⊏२ | २१२     | 90    |
| 3    | 550    | २५५ | 288     | 88    |
| जोड़ | २६६७   | ६८५ | ५-६     | €0    |

यह ऐसी उपयोगी तवारीख एक उदार नब्बाव की बनाई हुई है जिनका नाम शाह नवाज़ख़ाँ ग्रीर ख़िताब सम्सामुदीला या जो सन ११११ हिजरी ( संवत् १७५६ ) में लाहोर में जन्मे थे ग्रीर निज़ाम हैदराबाद के वज़ीर आज़िम (प्रधान मंत्री) हो कर ३ रमज़ान सन् ११७१ (बैसाख सुदी ४ सं० १८१४) को लच्छना नाम एक हिंदू के हाथ से मारे गए।

इस किताब में भ्रकबर बादशाह के सन् एक जलूस (सन् हिजरी रहें ३, संवत् १६१२) से लेकर मोहम्मदशाह बादशाह तक प्रायः २०० वरसीं में होनेवाले ६८५ बड़े बड़े अमीरों का हाल बड़ी सावधानी

### २०२ नागरीप्रचारिया पत्रिका।

ग्रीर जाँच पड़ताल से लिखा गया है जिनमें ६० हिंदुग्रें। के नाम ये हैं—

## पहली जिल्द

| <b>संख्</b> या | मूल पुस्तक<br>कम संख्या | की नाम                                     | वृष्ठ |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 8              | <b>६</b> २              | उदाजीराम दक्खनी ब्राह्मण                   | १४२   |
| 2              | १३०                     | भेरजी ज़र्मीदार बगलाना ( राठीड़ )          | ४१२   |
| 3              | १३५                     | पृथ्वीराज राठौड़                           | ४२६   |
| 8              | १६८                     | जगमाल कछवाहा राजा भारामल का भाई            | 480   |
| ¥              | १७१                     | जगन्नाथ कछवाहा राजा भारामल का बेटा         | 188   |
| É              | १७२                     | जादूरांव कानसिटया जादव                     | प्रश  |
| v              | १७४                     | जुगराज विक्रमाजीत बुंदेला राजा जुक्तारसिंह |       |
|                |                         | का बेटा                                    | प्रद  |
| 5              | १८१                     | चूड़ामन जाट                                | 480   |
|                |                         | दूसरी जिल्द                                |       |
| 8.             | २२                      | धिराज राजा जैसिंह सवाई                     | 58    |
| 2              | ३१                      | रूपसी कछवाहा                               | १०६   |
| 3              | ३२                      | राजा भारामल                                | 333   |
| 8              | 33                      | राय सुरजन हाडा                             | ११३   |
| ¥              | 38                      | राय लूनकरण कछवाहा                          | ११६   |
| ६              | ३५                      | राजा वीरबर                                 | ११८   |
| <b>9</b>       | ३६                      | राजा टोडरमल                                | १२३   |
| ፟.             | ३७                      | राजा भगवंतदास                              | १२६   |
| £ .            | ३८                      | राजा मधुकरसाह बुंदेला                      | १३१   |
| 80             | ३६                      | राजा रामचंदर वघेला                         | १३४   |
| 88             | 80                      | राजा रामचंद चौहान                          | १३५   |
| १२             | . 88                    | राजा विक्रमाजीत                            | ३३६   |
| 23             | ४२                      | राय भोज हाल                                | 188   |

|            |              | भन्ना सिरुल उमरा।                 | २०३   |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------|
|            | मूल पुस्तक क |                                   | T/A   |
| संख्या     | क्रम संख्या  | नाम                               | पृष्ठ |
| 18         | 83           | राय दुर्गा सीसोदिया               | १४२   |
| १५         | 88           | राय रायसिंह                       | १४८   |
| १६         | 88           | राजा रामदास कछवाहा                | ६४४   |
| १७         | ४६           | राजा बासू                         | १५७   |
| १८         | 80           | राजा मानसिंह                      | १६०   |
| १स         | 8=           | राजा राजसिंह कद्भवाहा             | १७०   |
| २०         | . 84         | राजा रायसाल दरबारी                | १७२   |
| २१         | Yo           | राना सगरा                         | १७४   |
| २२         | 48           | राजा महासिंइ                      | १७४   |
| २३         | पूर          | राजा सूरजमल                       | १७६   |
| २४         | . ५३         | राजा सूरजिसंह राठौड़              | १७६   |
| २५         | 48           | राजा विक्रमाजीत रायराँया          | १८३   |
| . २६       | ४४           | राय गोरधन सूरजधुज                 | १स्४  |
| २७         | प्रह         | राजा बरसिंहदेव बुंदेला            | १६७   |
| २८         | ५८           | राना करन                          | 508   |
| २-६        | <b>५</b> €   | राव रतन हाड़ा                     | २०८   |
| ३०         | ६०           | राव सूर भुरिटया                   | 288   |
| 98         | £8           | राजा भारत बुंदेला                 | २१२ . |
| ३२         | ६२           | राजा भुभारसिंह बुंदेला            | २१४   |
| . 43       | ६३           | राजा रोज़ अफ़्ज़ूं                | २१८   |
| 38         | ६५           | राजा अन्पसिंह बड़गूजर अनीराय सिंह |       |
|            |              | दलन                               | २२०   |
| <b>३</b> ५ | 99           | राजा गजसिंह                       | २२३   |
| ३६         | 90           | राजा रामदास नस्वरी                | २२६.  |
| υξ<br>-ε   | dra .        | राजा किशनसिंह भद्दोरिया           | २१८   |
| \$C.       | इन्ड         | राव श्रमरसिंह                     | २३०   |
|            |              |                                   |       |

### नागरीप्रचारिग्री पत्रिका।

|        | मूल पुस्तक      | की नाम                 |       |
|--------|-----------------|------------------------|-------|
| संख्या | क्रम संख्या     | WW STATE               | वृष्ठ |
| ३स     | vo              | राय मुकंद नारनेाली     | २३७   |
| 80     | ७१              | राजा जगतसिंह           | २३५   |
| 88     | ७२              | राजा जैशम बड़गूजर      | 288   |
| ४२     | ७४              | राजा विट्ठलदास गोड़    | २५०   |
| ४३     | w <b>y</b>      | राजा पहाड़िसंह बुंदेला | २५६   |
| 88     | ७६              | राव शत्रुसाल हाड़ा     | २६०   |
| 84     | ७७              | राजा सेवाराम गोड़      | २६३   |
| ४६     | <b>9</b> 5      | राजा इंद्रमिषा धंधेडा  | २६५   |
| ४७     | ७६              | रामसिंह                | २६६   |
| 84     | Ço              | रूपसिंह राठोड़         | २६८   |
| ४स     | <b>5</b> 2      | राजा अनिरुद्ध गौड़     | . २७६ |
| Ko     | <b>⊏</b> ३      | राजा राजरूप            | २७७   |
| Xq     | 28              | राजा रघुनाथ            | २८२   |
| ५२     | ⊏६              | राजा टांडरमल           | २८६   |
| ५३     | 50              | राव करन भुरटिया        | २८७   |
| 48     | <b>44</b>       | राजा सुजानसिंह बुंदेला | २ ६१  |
| . 88   | ८-६             | राजा देवीसिंह बुंदेला  | २ ६ ५ |
| ४६     | -६०             | राजा रायसिंह सीसोदिया  | २ स्७ |
| ×6     | 48              | राजा रामसिंह           | ३०१   |
| ४८     | <del>-£</del> 3 | राव भावसिंह हाड़ा      | ३०४   |
| ४स     | <del>€</del> 5  | राव दलपत बुंदेला       | ३१७   |
| ६०     | स्स             | रामसिंह हाड़ा          | ३२३   |
| ६१     | 800             | राजा छबीलाराम नागर     | ३२५   |
| ६२     | १०१             | राजा मुहकमसिंह         | ३३०   |
| ६३     | 808             | राजा चंद्रसेन          | ३३६   |
| 28     | १०४             | राजा सलवान की          | ३३८   |

|                |                           | मश्रा सिरुल उमरा।                   | २०५         |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| संख्या         | मूल पुस्तक व<br>कम संख्या | की नाम                              | पृष्ठ       |
| ६५             | १०६                       | राजा गोपालसिंह गोड़                 | \$80        |
| EE             | १०७                       | राजा साहूजी भोंसला                  | ३४२         |
| g <sub>o</sub> | १०६                       | राजा वीर बहादुर                     | ३६१         |
| €=             | १३६                       | सुजानसिंह सीसोदिया                  | ४५२         |
| ६स             | 880                       | सब असिंह सीसोदिया                   | ४६८         |
| 90             | १६४                       | शत्रुसाल बुंदेला                    | 480         |
|                |                           | तीसरी जिल्द                         |             |
| 8              | ५२                        | कुँवर जगतसिंह कळवाहा राजा मानसिंह   |             |
|                |                           | का बेटा                             | 88€         |
| २              | ५३                        | किशनसिंह राठौड़                     | १४०         |
| ३              | ५६                        | कीरतसिंह मिरज़ा राजा जैसिंह का बेटा | १५६         |
| 8              | <b>-€</b> ⊂               | माधोसिंइ कछवाहा                     | ३२१         |
| ¥,             | ११७                       | मिरजा राजा भावसिंह कछवाहा           | ३६०         |
| ६              | १३५                       | माधोसिंह हाड़ा                      | ४५३         |
| v              | 38€                       | मुकंदसिं ह हाड़ा                    | ४०६         |
| 5              | १४५                       |                                     | ४२०         |
| ક              | १६३                       | मिरज़ा राजा जैसिंह कछवाहा           | <b>५६</b> ८ |
| १०             | १७१                       | महाराजा जसवंतिसंह राठौड़            | ५स्ट        |
| 88             | २०५                       | महाराजा अजीतसिंह राठौड़             | ७४५         |
| 88             | २१५                       | महाराव जानूजी                       | C00         |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# १६ - ग्रनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी।

[ लेखक—रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, श्रजमेर । ]
( १ )

जरात में से।लंकियों का स्वतंत्र ग्रीर प्रतापी राज्य भू मूलराज ने श्रनहिलवाड़े में स्थापित किया, किंतु उसके पहले भी उक्त प्रांत के लाट ग्रादि प्रदेशों भू पर से।लंकियों की छोटी छोटी शाखाग्री का प्रथिकार रहना पाया जाता है। इस लेख में उन्हीं शाखाग्री का वृत्तांत लिखा जाता है।

खेड़ा है एक दानपत्र सोलंकी राजा विजयराज का मिला है। इस राजा को विजयवर्मराज भी कहते थे। दानपत्र का आशय यह है कि ''सोलंकी वंशी जयसिंहराज का पुत्र बुद्धवर्मा हुआ, जिसके विकद 'वल्लभ' और 'रणविक्रांत' थे। उसके पुत्र राजा विजयराज ने [कलचुरि ] संवत् ३-४४ (वि० सं० ७०० = ई० सं० ६४३) वैशाख शुद्धि १५ को दिन जंबूसर को ब्राह्मणों की काशाकूल विषय

(३) युद्ध में प्राक्रम वतलानेवाला ।

(४) वंबई हाते के भड़ोच ज़िले में।

<sup>(</sup>१) वंबई हाते में उक्त नाम के ज़िले का मुख्य शहर।

<sup>(</sup>२) इंडि॰ ऐंटि॰ जिल्द ७, पृ० २४म-४६.

<sup>(</sup>४) गुजरात है लाट प्रदेश पर पहले कलचुरियों (हैहयवंशियों ) का राज्य रहने से वहां पर उनका चलाया हुन्ना कलचुरि संत्रत् जारी था जिससे उनके पीछे वहां पर राज्य करनेवाले से। लंकी तथा गुर्जर (गूजर)-वंशी राजाओं के कितने एक ताम्रपन्नों में वहीं संवत सिला है।

<sup>(</sup>६) शायइ यह तापी नदी के उत्तरी तट के निकट का प्रदेश हो।

205

(ज़िलें) के श्रंतर्गत संधीयर गाँव के पूर्व का परियर गाँव प्रदान किया, जिस दिन कि उसका निवास विजयपुर में था''।

इन राजाओं के नाम तथा बिरुदा से अनुमान किया जाता है कि ये बादामी के से।लंकियों में से थे, परंतु उक्त ताम्रपत्र का जयसिंह बादामी के कौन से राजा से संबंध रखता है यह स्पष्ट न होने से हम उसकी बादामी के से।लंकियों के वंशावृत्त में निश्चयपूर्वक स्थान नहीं दे सकते। तथापि समय की ओर दृष्टि देते हुए यह कह सकते हैं कि संभव है कि वह दिचाए में से।लंकियों के राज्य की स्थापना करनेवाले जयसिंह से भिन्न हो। बादामी के से।लंकियों का अपने पुत्रादिकों के। समय समय पर जागीर देते रहना पाया जाता है और उपर्युक्त ताम्रपत्र बादामी के प्रसिद्ध राजा पुलकेशी दूसरे के समय का है कि जिसने लाट पर राज्यकरनेवाले कलचुरियों की राज्यलक्त्री छीन ली थी भे, अत्रपत्र संभव है कि मंगलीश भ्रथवा पुलकेशी दूसरे ने अपने किसी वंशधर के। लाट देश में जागीर दी हो। विजयराज के पीछे उक्त शाखा का कुछ पता नहीं चलता।

जयसिंहराज | | बुद्ध वर्मा | | विजयराज (वि० सं० ७००)

<sup>(</sup>७) वंबई हाते के स्रत ज़िले के श्रोशपाड़ तश्रव्लुके में हैं, जिसकी इस वमय संसिप्र कहते हैं।

<sup>(=)</sup> संधिएर से कुछ मीज पूर्व में है श्रीर इस समय परिया नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup>६) इस नाम के गुजरात में कई स्थान हैं अतएव इसका ठीक निश्चय न है। सका।

<sup>(</sup>१०) देखो सोलंकियों का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३७-३८।

<sup>(</sup>११) देखा, सोर्खं इति०, प्रथम भाग, पृ० ३०-३१.

#### श्रनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सीलंकी। 305

(2)

बादामी के प्रसिद्ध सेलिंकी राजा पुलकेशी दूसरे के चौथे पुत्र जयसिंह वर्मन् की, जिसे धराश्रय भी कहते थे, लाटदेश जागीर में मिला था । उसके तीन पुत्र शीलादित्य, मंगलराज श्रीर पुलकेशी थे। शीलादित्य ने श्र**ाश्रय<sup>ः</sup> विरुद धारण किया था। उसके दे**। दान-पत्र मिले हैं जिनमें से एक कलचुरि संवत् ४२१ (वि० सं० ७२७ = ई० स० ६७० ) माघ शु० १३ का नवसारी से दिया हुआ और दुसरा कलचुरि संवत् ४४३ (वि० सं० ७४६ = ई० स० ६६२) श्रावण ग्रु० १५ का कार्मणेय के पास के असुमेश्वर के स्कंधावार ° से दिया हुआ है। इन दोनों में उसको युवराज लिखा है, जिससे निश्चित है कि उस समय तक जयसिंह वर्मा विद्यमान था, भ्रीर शीलादित्य अपने पिता के सामने प्रांतों का शासक रहा हो। मंगलराज के राज्य-समय का एक दानपत्र शक संवत् ६५३ (वि॰ सं ७ ७८८ = ई० स० ७३१) का मिला है, जिसमें उसके विहद विनयादित्य, युद्धमञ्ज श्रीर जयाश्रय दिए हैं। उसमें शीलादित्य का नाम न होने से अनुमान होता है कि वह कुँवरपदे में ही मर गया हो, और जयसिंह को पीछे मंगलराज लाटदेश का राजा हुआ हो। उस (मंगलराज) का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई पुलकेशी हुम्रा जिसने अवनिजनाश्रय विरुद्ध धारण किया। उसके राजत्व-काल का

(३) श्रवाश्रय = लस्मी का श्राश्रय।

<sup>(</sup>१) धराश्रय = पृथ्वी का श्राश्रय ।

<sup>(</sup>२) देखा सालं इति भाग १, पृ० ४१।

<sup>(</sup>४) वंब ० ए० सो० ज०, जि० १६, पृ० २—३।

<sup>(</sup>१) विएना श्रोरिऐंटल कांग्रेस का कार्यविवरण, श्रार्थन् सेक्शन, पृ० २२१-- २६।

<sup>(</sup>६) कार्भणिय = कामलेज, बंबई हाते के सूरत ज़िले में।

<sup>(</sup>७) स्कंधावार = सैन्य का पड़ाव, केंप।

<sup>(</sup>द) इं० एँ०, जि० १३ पृ० ७४। (१) धनिजनाक्षय = पृथ्वी पर के जोगों का बाश्रय ( आश्रयस्थान )

एक ताम्रपत्र कलचुरि संवत् ४६० (वि० सं० ७६६ = ई० स० ७३६) का मिला है जिसमें लिखा है कि ''ताजिकों'' ( अरबें) ने तलवार के बल से सेंधव, कि कच्छेल्ल, सीराष्ट्र, वाबोटक, को मीर्य, जिर्म के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से दिच्या में प्रवेश करते हुए प्रथम नवसारिका पर प्राक्रमण किया। उस समय उसने वार संप्राम कर ताजिकों ( अरवें) को विजय किया, जिसपर शीर्य के अनुरागो राजा वल्लभा ने उसको 'दिच्यापथसाधार' ,

<sup>(</sup>१०) विएना ग्रीरि एँटल कांग्रेस का कार्यविवस्या, श्रार्यन् सेक्शन, पृ० २३०।

<sup>(</sup>११) यह शब्द अरवों के लिये लिखा गया है। फिलित ज्येतिय का एक ग्रंग ताजिक या ताजिकशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भी ताजिक शब्द अरवों का ही सूचक है क्योंकि वह ग्रंग उन्होंके ज्येतिय शास्त्र से लिया गया माना जाता है।

<sup>(</sup>१२) सेंधव = सिंघ।

<sup>(</sup>१३) कच्छेल = कच्छ ।

<sup>(</sup>१४) सौराष्ट्र=सारठ, दिच्णी काठियावाड़ ।

<sup>(</sup>१४) चावाटक = चापात्कट, चावड़े।

<sup>(</sup>१६) मौर्य = मोरी। शायद ये राजपूताना के मोरी हों। कोटा के पास कर्णासवा के शिवमंदिर के वि० सं० ७६५ (ई० स० ७३८) के लेख में मौर्यवंशी राजा धवल का नाम मिलता है। उस समय के पीछे भी राजपूताने में मौर्यों का श्रधिकार रहना संभव है।

<sup>(</sup>१७) गुर्जर = गुजरात ( भीनमाल का राज्य )। चीनी यात्री हुएन्संग ने गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखा है जो प्रव जोधपुर राज्य के श्रंतर्गत है।

<sup>(</sup>१८) नवसारिका = नवसारी, गुजरात में।

<sup>(</sup>१६) बादामी का सोलंकी राजा विजयादित्य या विक्रमादित्य दूसरा।

<sup>(</sup>२०) दिज्ञणापथसाधार = दिव्या का स्तंभ ।

## अनिहलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी।

'बल्लककुलालङ्काररे'', 'पृथ्वीबल्लभ' श्रीर 'श्रनिवर्त्तक निवर्त्तियतृरस्य ये चार विरुद्द प्रदान किए रें।

भारतों की यह चढ़ाई ख़लीफ़ा हेशाम के समय सिंध के हाकिम जुनैद के सैन्य की होनी चाहिए, क्यों कि ख़जीफ़ा हेशाम का समय हि॰ सन् १०५ से १२५ (वि० सं० ७८० से ७६६, ई० स० ७२४ से ७४३) तक का है और पुलकेशी को वि० सं० ७८८ भीर ७६६ (ई० स० ७३१ ग्रीर ७३६) के बीच राज्य मिता था। 'फुतू हुल्बुल्दान रहे नामक अपयी तत्रारीख़ में लिखा है कि जुनैद ने अपना सैन्य मरमाड़, २ भंडल, २६ दामलज, २७ बरूस, २८ उजैन, २६ मालिबा ३०, बहरिमद,(१) अलबेलमान ३१, श्रीर जञ्ज ३२ पर भेजा था ३३।

<sup>(</sup>२१) चलुक्किकुतालंकार = स्रालंकी वंश का भूषण ।

<sup>(</sup>२२) श्रनिवर्त्तकविवर्त्तयितृ = न हारने (हटने) वालों के। हराने (हटाने) वाला।

<sup>(</sup>२३) तरनतरतारतरवारिदारितोदितसैन्धवकच्छेछ भौराष्ट्रचाबोटकमौर्यगुर्जरादि-राज्ये निःशोषदात्त्रियात्यपतिजिगीषया दत्तियापधप्रवेश ...... प्रथममेव नवसारिकाविषयप्रसाधनायागते स्वरिततुरगलरमुखरखरी-व्वातघरियाध्विध्वादिवदिगन्तरे.....प्रहतपदुपटह्रुवप्रकृतः कवंधबद्धरासमंडली के समरशिरसि विजिते ताजिकानी के शौर्यानुरागिणा श्रीब्छभनरेंद्रेण प्रसादीकृतापरनाम चतुष्टयस्तद्यया दिषणापथसाधार-चलुकि कुछ। छं कार पृथ्वीव बल्लभानिवर्त्तक निवर्त्तियत्रवनिजनाश्रयश्री-पुनकेश्रिराजस्सर्वानेवात्मीयान्...बंबई गज़े॰ १ । १ । १०६) ।

<sup>(</sup>२४) फ़त्रुहुळ् बलदान = प्रहमद इन्न याहिया ने ख़लीफ़ा अल्मुतविकत के समय ई॰ स॰ ८४० के आस पास यह तवारीख़ लिखी थी।

<sup>(</sup>२१) मरमाङ् = मारवाङ् ।

<sup>(</sup>२६) मंडल = काठियावाड़ में (श्रोलामंडल)।

<sup>(</sup>२७) दामजज = शायद कामलोज हो ( बंबई हाते के सूरत ज़िले में )।

<sup>(</sup>२८) बरूस=भड़ीच ( बंबई हाते में नर्भदा के तट पर )।

<sup>(</sup>२६) बजैन = बज्जैन ।

<sup>(</sup>३०) मालिबा = मालवा।

<sup>(</sup>३१) श्रल्वेलमान = भीनमाल ।

<sup>(</sup>३२) जज्र = गुर्जर देश ।

<sup>(</sup>३३) इतियट, हिस्टरी आफ इंडिया, जि॰ १, ए० ४४१-४३।

पुलकेशी के अंतिम समय अथवा देहांत के बाद राठौड़ों ने लाट देश भी से।लंकियों से छीन लिया, जिसके साथ इस शाखा की समाप्ति हुई। इन राजाओं की राजधानी नवसारी थी।



जूनागढ़ (काठियावाड़ में) राज्य के ऊना नामक गाँव से सोलंकियों के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे सोरठ पर राज्य करनेवाली सोलंकियों की एक शाखा का नीचे लिखे धानुसार वृत्तांत मिलता है।

सोलंकी वंश में कल्ल श्रीर महल्ल नाम के दो भाई बड़े राजा हुए, जिनका सौश्रात्र राम लहमण के समान था। कल्ल का पुत्र राजेंद्र हुआ जो पराक्रमी श्रीर बुद्धिमान था। उसके बेटे बाहुक धवल ने श्रपने बाहु बल से धर्म नामक राजा को नष्ट किया, राजाधिराज परमेश्वरपदधारी राजाश्रों को जीता, श्रीर कर्णाटक के सैन्य को हराया। उसका पुत्र श्रवनिवन्मी हुआ, जिसके बेटे बलवर्मा ने विषढ़ को जीता श्रीर जज्जप श्रादि राजाश्रों को मार कर पृथ्वी पर से हुण वंश को मिटा दिया। उसने

<sup>(</sup>१) इस नाम की शुद्धता में कुछ शंका है। मूल ताम्रपत्र बहुत ही अशुद्ध खुदे हुए हैं।

<sup>(</sup>२) धर्म = यह प्रसिद्ध पालवंश का धर्मपाल हो सकता है जो कन्नीज के पड़िहारों से जड़ा करता था। इसीसे उनके सामंत बाहुक धवल का उससे बड़ना संभव है।

<sup>(</sup>३) कर्णाट्टक का सैन्य = दिचिया के राठोड़ों का सैन्य। उस समय कर्णाटक देश पर राठौड़ों का राज्य था, जो कन्नोज के पड़िहारों से, जिनका राज्य पहले मारवाड़ पर था, जड़ते रहे थे। ये सोलंकी, पड़िहारों के सामंत होने से, उनसे लड़े होंगे।

बलभी संवत् ५७४ (वि० सं० ६५०, ई० स० ८६४) माघ ग्रु० ६ को अपने बाहुबल से उपार्जन किए हुए ८४ गाँव वाले निस्तिपुर प्रदेश में से जयपुर गाँव तरुणादित्य नामक सूर्यमंदिर के अपीण किया। वह कन्नीज के पिड़हार राजा भोजदेव के पुत्र महेंद्रायुध (महेंद्रपाल) देव का सामंत अधीर सौराष्ट्र देश के एक हिस्से का खामी था। उसके पुत्र ध्रवनिवर्मा दूसरे ने जिसका दूसरा नाम योग था यचदास आदि राजाओं के देशों पर आक्रमण कर

5

ਸ

- (१) नचिसपुर = सेारठ ( दचिशी काठियावा इ में )।
- (६) भोजदेव की मिहिर भी कहते थे श्रीर वह महाराज शमभद्र का पुत्र, नागभट का पौत्र श्रीर वस्सराज का प्रपौत्र था।
- (७) परमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेशवरश्रीभोजदेवपादानुध्यातपरमभद्दारक
  महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमहेन्द्रायुधदेवपाद्ग्रसादाचतसमधिगतपञ्चमहाशब्दमहासामंतश्रीचालुक्यान्वयप्रसूतश्रीश्रवनिवर्मसुतश्रीवलवर्मा...( बळवर्मा का दानपत्र,
  प्पि॰ इं॰, जि॰ ६, पृ० १-१० )।
- (म) बिल्हारी के शिजालेख में (देखों से। छं० इति०, प्रथम भाग, पृ० ११-१६) के जबूरि राजा के यूरवर्ष ( युवराअदेव प्रथम ) की राजी ने। हला की सोछंकी अविविद्यां की पुत्री जिखा है। वह अविनवर्मा अपर्युक्त अविनवर्मा ( दूसरे ) से भिन्न था क्यों कि उक्त छेख में उसके पिता का नाम सधन्व और दाहा का नाम सिंहवर्मा जिखा है।

<sup>(</sup>४) काठियावाड़ से गुप्तों का अधिकार मिट जाने बाद बहाँ पर बब्बभी के राज्य का बदय हुआ । उस समय वहां पर चलनेवाला गुप्त संवत् ही बब्बभी संवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ई० स० की आठवीं शताब्दी के उत्तराई में मुसलमानों ने बब्बभी राज्य को नष्ट किया जिसके पीछे भी कुछ समय तक बलभी संवत् वहाँ पर प्रचलित रहा । इसीसे पिछ्न ताम्नपत्रादि में भी कहीं कहीं उसका उल्लेख मिजता है (बज्बभी संवत् के लिये देखो भारतीय प्राचीन बिपिमाला, द्वितीय संस्करण, पृ० १७४)

<sup>(</sup>१) प्ता नाम शायद योगवम्मी है।।

उनकी सेनाओं को परास्त किया छीर राजा धरणीवराह को भगाया। वह भी कलीज के राजा महेंद्रपाल का सामंत था। उसने वि० सं० ६५६ (ई० स० ६००) माघ शुदि ६ को अंबुलक के गांव उपर्युक्त सूर्यमंदिर के भेंट किया।



अनिहिलवाड़े में चावड़ों के पीछे सीलंकियों का प्रवल स्वर्तत्र राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज के पूर्वजों का कुछ पता नहीं चलता। मूलराज ने अपने वि० सं० १०४३ (ई० स० ६८७) माघ विद अमावास्या के दानपत्र में अपने की महाराजाधिराज श्रीराज का पुत्र लिखा है (ई० ऍ० जिल्द ६, पृ० १६१)। प्रबंधचिंतामिण, कुमारपालप्रबंध धादि के अनुसार छत्तीस लाख गाँववाले कान्य-

१० धरणीवराह काठियावाड़ का चाप (चापोश्कट = चावड़ा) वंशी मांडिलक श्रीर कन्नीज के प्रतीहार राजा महिपाब देव का सामंत था। इसके समय का एक दानपत्र हड्डाबा गांव (काठियावाड़) से मिला है जो शक संवत् महि (वि० सं० १७१ = ई० स० ११४) का है। इंडियन एंटिक्वेरी (जिल्द १२, पृ० १६०-६४) में डाक्टर वृज्य ने इसका समय शक संवत् महि (वि० सं० १७४ ई० स० ११७-म) माना है श्रीर महीपाब देव की बिना किसी प्रमाण के गिरनार-जूनागड़ के चूड़ासमा या श्राभीर राणकों में से कोई माना है।

११ अंबुलक = उपर्युक्त जयपुर गाँव से उत्तर में।

T

कुट्ज देश के कल्याणकटक नगर के राजा भूदेव (भूयगड़देव) के वंशज मुंजालदेव को तीन पुत्र राज, बीज ख्रीर दंडक सामनाथ की यात्रा से लौटते थे तब चावड़ावंश के अंतिम राजा भूयड़देव (सामंत-सिंह) ने राज की अश्विचा की चातुरी देख भीर उसे उच कुल का प्रतुमान कर अपनी बहिन लीलादेवी का विवाह उससे कर दिया। लीलादेवी की अकाल मृत्यु होने पर उसका पेट चीर कर बालक निकाला गया । इसका जन्म मूल नचत्र में श्रीर अप्राकृतिकं रीति पर होने से वह मूलराज कहलाया। पीछे इसने मामा को मार कर ग्रपने की राजा बनाया। कन्नीज में सीलंकियों के राज्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, दिचाण के कल्याण नगर पर बहुत पहले सीलं-कियों का राज्य था जिसकी शाखात्रों का ही लाट, सोरठ प्रभृति पर राज्य होना दिखाया जा चुका है। ये सोलंकी कन्नीज के पड़िहारों के सामंत थे। अतएव संभव है कि मूलराज का पिता राज (राजि) और उसका पूर्वज भूयगड़देव सोलंकियों की इसी सेारठ वाली शाखा के वंशधर हों जिसका वर्णन अभी किया जा चुका है। इससे उसका कान्यकुब्ज देश के ग्रंतर्गत होना तथा (किसी काल में) कल्याणकटक के राजवंश से उद्भूत होना संभव है। भूदेव अवनिवर्मा का पर्याय भी हो सकता है।

(8)

कल्याम के से। लंकी राजा तैलप के वृत्तांत में से। संक्षेकी बारप (बारप्प) का कुछ हाल भ्राता है। उसके वंश का जी कुछ हाल मिलता है वह इस तरह है—

सोलंकी वंश में निंवाकी का पुत्र बारप हुन्ना जिसने लाट देश प्राप्त किया । प्रबंधिचंतामिष्य में लिखा है कि सोलंकी

(१) देला, सोलं॰ इति॰, प्रथम भाग, पृ॰ १०४।

(२) बारप के पात्र कीर्त्तिराज के ताम्रपत्र में निंबार्क से वंशावसी दी है।

(३) प्रबंधिंतामिण की समाप्ति वि० सं० १३६१ (ई॰ स॰ १३०४)
कालगुन श्रुवि १४ के हुई थी।

राजा मूलराज पर सपादलचीय ( सांभर के चौहान ) राजा ( विशह-राज दूसरे ) ने चढ़ाई की , उसी अवसर पर तैलंगण देश के राजा तैलप के सेनापित बारप ने भी उस ( मूलराज ) पर चढ़ाई की जिसमें वह मारा गया श्रीर उसके १०००० घोड़े वया १८ हाथी मूलराज के हाथ लगे । द्वाश्रय काव्य में लाटेश्वर (लाट के राजा) द्वारप (वारप) का मूलराज के पुत्र चामुंडराज के द्वाय से मारा जाना लिखा है । कीर्त्तिकौ मुदी भें लिखा है कि मूलराज ने लाटेश्वर के सेनापित बारप की मार कर उसके हाथी छीन लिए। सोलंकी तैलप ने राठौड़ों का राज्य छीना, उस समय उनके ऋधीन का लाट देश भी उसके अधीन हुम्रा था, वह उसने अपने सेनापित तैलप को दिया हो यह संभव है। ऐसी दशा में जसकी तैलय का सेनापति, लाट का राजा, श्रथवा लाट को राजा का सेनापति लिखने में कोई विरोध नहीं त्राता, परंतु सुकृतसंकी र्तन में लिखा है कि 'मूलराज ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा के सेनापित बारप को जीत कर उसके हाथी छोन लिए' । इससे संशय उत्पन्न होता है, कि वह तैलप का सेनापति था या कन्नीज के राजा का ? हमारी

(४) बंबई की छ्रपी हुई प्रबंधचिंतामिंग, पृ० ४०--४३।

(७) गुजरात के से। छंकियों के पुरे। हित से। मेशवर ने वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के आसपास की तिंकी मुदी रची थी।

(द) लाटेश्वरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । दुर्वारं वारपं हरवा हास्तिकं यः समाप्रहीत् । (कीर्त्तिकामुदी, सर्ग २, श्लोक ३)।

(१) धरिसिंह ने ई॰ स॰ १३०० (वि॰ सं॰ १२४३) से कुछ वर्ष पूर्व सुकृतसंकी ताँन की रचना की थी।

(१०) विजित्य यः संयति कन्यकुरुत महीभुनो वारपदंडनायम् । जहार इस्तिप्रकरं करामस्रकारसंदीपितपै।स्वारिनम् ॥ ( सुकृतसंसीर्तन, सर्गं २ स्लोक ४ )।

<sup>(</sup>४) यह संख्या श्रातिशयोक्ति के साथ लिखी जान पड़ती है।

<sup>(</sup>६) द्रयाश्रय कांच्य में बारप पर मूलराज की चढ़ाई का हाल वड़े विस्तार से लिखा है (सर्ग ६ श्लो० ३६ से ६४ तक) परंतु वह अधिकतर कविकल्पना मात्र ही है।

अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी। २१७

राय में उसका तैलप का सेनापित होना अधिक संभव है । । बारप का पुत्र गोगिगराज हुआ , जिसकी पुत्री नायल देवी का विवाह देव-गिरि (दौलताबाद) के यादव राजा वेसुक (वेसुगी) से हुआ शार्श उसका पुत्र कीर्तिराज हुआ जिसके समय का एक दानपत्र । ।

- (११) बारप की तेलप का खेनापति सानने का कारण यह है कि प्रथम ते। बारप (बारप्प) नाम ही दिश्रिण का है फिर उसी की लाटदेश का राज्य मिला या ऐसा उसके वंशज त्रिलोचनपाल के ताम्रपत्र में बिला है (बारपराज इति विश्वतनामधेया राजा वभूव भवि नाशितलोक-शोकः ॥८॥ श्रीलाटदेशमधिगस्य कृतानि येन सत्यानि नीतिवचनानि मुद्रेजनानाम् । ई० एँ०, जि० १२, पृ० २०१) । तैलव ने राठौड़ों का राज्य छीना उस समय उक्त राज्य का दूर का उत्तरी हिस्सा ( लाट ) उसने अपने सेनापति हो, जो सोलंकी ही था, दिया हो यह संभव है। कन्नौज के पड़िहार राजा सहीपाल की, जी भीजदेव (मिहिर) का पै।त्र श्रीर महेंद्रपाल का पुत्र था, दिल्ला के राठौड़ राजा इंद्रराज के श्रास पास हराया । उस समय से ही कत्रौज का महाराज्य कमजार होने लगा श्रीर वि० सं० १०१७ (ई० स० ६६०) में सोलंकी मुलराज ने अनहिलवाड़े में सीलंकियों का स्वतंत्र राज्य कायम किया। उस समय से अथवा उसके पूर्व कन्नीन के राजाओं का गुनरात श्रादि अपने राज्य के दिचिया हिस्सों पर से श्रधिकार उठ जाना संभव है। ऐसी दशा में बारप की तैजप की तरफ से लाट देश मिलना श्रीधक संभव है परंतु जब तक नवीन शोध से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तत्र तक हम उसकी संरायरहित नहीं मान सकते।
- (१२) देविगिर के बादन राजा सेऊण्चंद्र (दूसरे) के समय के ग्र० सं० के रिंदि के बादन राजा सेऊण्चंद्र (दूसरे) के ताम्रपत्र में उसके पूर्वज बेसुक की रानी नायल देवी का सोलंकी मंडलेश्वर गोगि की पुत्री होना लिखा है। वह गोगि वारप का पुत्र गोगिराज होना चाहिए (चालुक्यान्वयमयडलीकतिलकाच्छीगोगिराजाकरादुखना दुहिता-त्रवाद्गुण्वती धान्ना कुलचोतिला। स्त्रीरत्नं वत वेधसा प्रकटितं सामन्त-रंतायसा श्रीनायलदेविनाम सुभगा श्रीपट्टराज्ञी सदा) (इं॰ प्ँ॰, जि॰ १२, पु॰ १३०।

(१३) डाकर की बहाने संगृहीत ई स्क्रिपशंस आफ़ नार्दने इंडिया, नं० ३१४, प्र०४०। १३ २१८

### नागरीप्रचारिणी पत्रिका।

शिं सं० ६४० (वि० सं० १०७५, ई० स० १०१८) का मिला है। उसका बेटा वत्सराज और उसका त्रिलोचनपाल हुआ जिसका एक ताम्रपत्र शिंश शिंश सं० ६७२ (वि० सं० ११०७, ई० स० १०५१) पोष भ्रमांत ऋष्णा श्रमावास्या का मिला है। उसके पीछे का कुछ भी हाल नहीं मिलता। ये से। लंकी बादामी के सोलंकियों के वंशाज होने चाहिएँ।

<sup>(</sup>१४) इं० एँ०, जि० १२, ए० २०१-२०३।

# १७-प्राचीन पारस का संचिप्त इतिहास।

[ लेखक-पंडित रामचंद्र शुक्क, बनारस]

👺 📆 📆 त्यंत प्राचीन काल से पारस देश स्रायां की एक शाखा का वासस्थान था जिसका भारतीय ग्रायाँ से चित्रक्ष घनिष्ठ संबंध था। अत्यंत प्राचीन वैदिक युग में ता पारस से लेकर गंगा सर्य के किनारे तक की सारी भूमि आर्यभिम थी जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। इन प्रदेशों में भी कुछ के साथ आर्य शब्द लगा था। जिस प्रकार यहाँ आर्यावर्त एक प्रदेश था उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफ़गानिस्तान से लगा हुआ पूर्वीय प्रदेश ' अरियान' वा 'ऐर्यान' ( यूनानी-एरियाना ) कहलाता या जिससे ईरान शब्द बना। ईरान शब्द स्रार्यावास के अर्थ में सारे देश के लिये प्रयुक्त होता था। ससानवंशी सम्राटों ने भी भ्रापने को 'ईरान के शाहंशाह' कहा है। पदाधिकारियों के नामों के साथ भी 'ईरान' शब्द मिलता है—जैसे, '' ईरान-स्पाहपत'' ( ईरान के सिपाहपति या सेनापति ), "ईरान ग्रंबारकपत" (ईरान को भंडारी) इत्यादि। प्राचीन पारसी अपने नामें। को साथ 'मार्य' शब्द बड़े गै।रव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्राट् दार-यवहु (दारा) ने अपने की अरियपुत्र लिखा है। सरदारों के नामों में भी आर्य शब्द मिलता है जैसे, अरियराम्न, अरियोवर्जनिस इलादि ।

प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बँटा या उनमें फारस की खाड़ी के पूरवी तट पर पड़नेवाला पार्स वा पारस्य प्रदेश भी या जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पड़ा। इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर (यूनानी—पर्सिपोलिस) थी जहाँ पर भागे चलकर 'इश्तख़' बसाया गया। वैदिक काल में 'पारस' नाम

प्रसिद्ध नहीं हुआ था। यह नाम ह्यामनीय वंश के सम्राटें के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये व्यवहृत होने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता। पर महाभारत, रघुवंश, कथासरित्सागर आदि में पारस्य और पारसीकों का उल्लेख बराबर मिलता है।

अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्या में उपासना, कर्मकांड झादि में कोई भेद नहीं था। वे अग्नि, सूर्य, वायु झादि की उपासना और अग्निहोत्र करते थे। मिश्र (मित्र = सूर्य), वयु (वायु), होम (सोम), ध्यरमहित (ग्रमित), ग्रहमन् (ग्रयमन्), नहर्य-संह (नराशंस) झाहि उनके भी देवता थे। वे भी बड़े बड़े यश्न (यज्ञ) करते, सोमपान करते धौर प्रश्रवन (ग्रथवन्) नामक याजक काठ से काठ रगड़ कर आग्नि उपान करते थे। उनकी भाषा भी उसी एक मूल आर्यभाषा से उत्पन्न थी जिससे वैदिक और लीकिक संस्कृत निकली हैं। प्राचीन पारसी धौर संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता। ग्रवस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी हैं। जैसे, हफ्तहिंदु (सप्तसिंधु = पंजाब), हरख्वेती (सरस्वती), हरयू (सरयू) इत्यादि।

देशें से पता लगता है कि कुछ देवताओं की अमुर-संज्ञा भी दी जाती थी। वहण के लिये इस संज्ञा का प्रयोग कई बार हुआ है। सायणाचार्य ने भाष्य में 'अमुर' शब्द का अर्थ किया है ''अमुर' सर्वेषां प्राणदः''। इंद्र के लिये भी इस संज्ञा का प्रयोग हो एक जगह मिलता है, पर यह भा लिखा है कि यह पद प्रदान किया हुआ है। इससे जान पड़ता है कि यह एक विशिष्ट संज्ञा हो गई थी। वेदों को देखने से उनमें क्रमशः वहणा पीछे पड़ते गए हैं और इंद्र को प्रधानता प्राप्त होती गई है। साथ ही साथ अमुर शब्द भी कम होता गया है। पीछे तो अमुर शब्द राज्य देत्य के अर्थ में ही मिलता है। इससे जान पड़ता है कि देवोपासक और अमुरोवासक ये दो पज आयाँ के बीच हो गए थे।

्षारस की ग्रीर जरशुख (ग्राधु॰ फा॰ जरतुश्त) नामक एक अपि या ऋत्विक् (ज़ोता, सं० होता) हुए जो असुरोपासकों के पत्त के थे। इन्होंने अपनी शाखा ही अलग कर ली और "जंद ग्रवस्ता" के नाम से उसे चलाया । यही ज़ंद ग्रवस्ता पारिसयों का धर्म-प्रंय हुआ। इसमें 'देव' शब्द दैत्य के अर्थ में आया है। इंद्र वा वृत्रहन् (जंद, वेरेयप्त ) दैत्यों का राजा कहा गया है। शस्रोर्व (शर्व) स्रीर नाहंइत्य (नासत्य ) भी दैत्य कहे गए हैं । ग्रंघ (ग्रंगिरस ?) नामक ष्रियाजकों की प्रशंसा की गई है और सोमपान की निंदा। उपास्य ब्रहुर मज़्द ( सर्वज्ञ ब्रसुर ) है जो धर्म छीर सत्य स्वरूप है। ब्रहमन ( अर्यमन् ) अधर्म और पाप का अधिष्ठाता है। इस प्रकार जरशुख ने धर्म ग्रीर अधर्म दें। द्वंद्र शक्तियों की सूचम कल्पना की ग्रीर ग्रुद्धाचार का उपदेश दिया। जरशुस्त्र के प्रभाव से पारस में कुछ काल तक के लिये एक अहुर्मज़्द की उपासना स्थापित हुई भीर बहुत से देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ। पर जनता का संतेष इस सूच्म विचार वाले धर्म से पूरा पूरा नहीं हुआ। ससानें के समय में जब मग याजकों और पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा तब बहुत से स्यूल देवताओं की उपासना फिर ज़्यों की त्यों जारी हो गई धीर कर्म-कांड की जटिलता फिर वहीं हो गई । ये पिछली पद्धतियाँ भी 'ज़ंद श्रवस्ता' में ही मिल गईं।

ज़ंद अवस्ता में भी वेद के समान गाथा (गाथ) ग्रीर मंत्र (मंथ्र) हैं। इसके कई विभाग हैं जिनमें 'गाथ' सबसे प्राचीन ग्रीर जरयुक्त के गुँह से निकला हुन्या माना जाता है। एक भाग का नाम
'यरन' है जो वैदिक 'यज्ञ' शब्द का रूपांतर मात्र है। विस्पर्द, यरत
(वैदिक-इष्टि), वंदिद्दाद् ग्रादि इसके ग्रीर विभाग हैं। वंदिदाद् में जरयुक्त ग्रीर अहुरमज्द का धर्मसंबंध में संवाद है। 'ग्रवस्ता' की भाषा,
विशेषतः गाथ की, पढ़ने में एक प्रकार की ग्रपभंश वैदिक संस्कृत
सी ही प्रतीत होती है। कुछ मंत्र तो वेदमंत्रों से विल्कुल मिलते
जुलते हैं। डाकूर हाँग ने यह समानता उदाहरणों से बताई है ग्रीर

डाक्टर मिल्स ने कई गाथाओं का वैदिक संस्कृत में ज्यां का तों क्यांतर किया है। जरशुख ऋषि कव हुए थे इसका निश्चय नहीं हो सका है। पर इसमें संदेह नहीं कि वे अत्यंत प्राचीन काल में हुए थे। ससानों के समय में पहलवी आषा में जो 'अवस्ता' पर भाष्य खरूप अनेक प्रथ बने उनमें से एक में व्यास हिंदी का पारस में जाना लिखा है। संभव है वेदव्यास और जरशुख समकालीन हों। इतिहास।

अरबों ( मुसलमानों ) के हाथ में ईरान का राज्य आने के पहले पारसियों के इतिहास के अनुसार इतने राजवंशों ने कम से ईरान पर राज्य किया— १ महाबदि वंश, २ पेशदादी वंश, ३ कयानी वंश, ४ प्रथम मोदो वंश, ५ असुर (असीरियन) वंश, ६ द्वितीय मोदी वंश, ७ हरवमानी वंश, ८ पार्थिश्रन् या घ्रस्कानी वंश, ग्रीर ६ ससान वंशा। महाबद भीर गेओर्भद के वंश का वर्णन पीराणिक है, वे देवों से लड़ा करते थे। गेथ्रोर्भद के पैत्र सुशंग ने खेती, सिंचाई, शस्त्ररचना श्रादि चलाई ग्रीर पेशदाद (नियामक) की उपाधि पाई। इसी से वंश का-नाम पड़ा। इसके पुत्र ते हेमुर ने कई नगर बसाए, सभ्यता फैलाई श्रीर देवबंद (देवन्न) की उपाधि पाई। इसी वंश में जमशेद हुआ जिसके सुराज छौर न्याय की बहुत प्रसिद्धि है। संवत्सर को इसने ठीक किया और वसंत विषुवत् पर नव वर्ष का उत्सव चलाया जो जमशेदी नौरोज़ के नाम से पारिसयों में प्रचलित है। पर्सें पोलिस विस्तास्य के पुत्र दारा प्रथम ने बसाया, किंतु पहले उसे जमशेद का बसाया मानते थे। इसका पुत्र फरेदूं बड़ा वीर था जिसने कव नामी योधा की सहायता से राज्यापहारी ज़ोहक की भगाया। कयानी वंश में ज़ाल, हस्तम आदि वीर हुए जो तुरानियों से लड़ कर फिरदौसी के शाहनामें में अपना यश अमर कर गए हैं। इसी वंश में १३०० · ई० पू० के लगभग गुश्तास्य हुआ जिसके समय में जरदुख्न का उद्य हुआ।

पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त

था। कास्पियन समुद्र के दिचिया-पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता शा जो ऐतरेय ब्राह्मण ब्रादि प्राचीन यंथों का 'उत्तर मद्र' हो सकता है। जरशुस्त्र ने यहाँ घ्रापनी शास्त्रा का उपदेश किया। पारस के सब से प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश में चलता है। पहले यह प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में या जिनका देश (वर्तमान भ्रसीरिया) यहाँ से पश्चिम में था । यह जाति आर्थी' से सर्वथा भिन्न शोम की संतान ( Semitic शोमेटिक ) थी जिसके ग्रंतर्गत यहदी श्रीर भ्ररबवाले हैं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मीडिया के आर्थी ने ईसा से हजारों वर्ष पहले अपने देश से असुरों की निकाल दिया और बहुत दिनों तक विना राजा के रहे। ग्रंत में देवक ने बाबुल (जो असुर देश के दिचिया पड़ता था) की जीत कर एक नया राज्य स्थापित किया। पहला राजा यही देवक ( यूनानी-Deiokes देइ स्रोकेस ) हुआ । राजधानी थी हगसतान (यूनानी-Echatana एग्वटाना आधुनिक इम्दान )। आजकल के ऐराक़ श्रीर खुर्दिस्तान तक ही बहुत दिनों तक इस राज्य का विस्तार रहा ग्रीर ग्रमुरों के ग्राक्रमण बराबर होते रहे। दूसरे बादशाह फ्रावितश् ( यूनानी Phraortes फ़्रेंशेश्विटिस्) ने पारस्य प्रदेश की भी राज्य में मिलाया। वह असुरें। की राजधानी निनवह की चढ़ाई में मारा गया। उसके उत्तराधिकारी उवत्तत्र ( यूनानी Cyaxares सियगज़िरस् ) ने बहुत कुछ राज्य बढ़ाया। ईसा से ६०७ वर्ष पहले उसने ग्रसुर राजधानी निनवह का विध्वंस किया। इस चढ़ाई में बाबुलवालों ने मद्रों का साथ दिया। बाबुल के खाल्दीय (चैल्डियन) बादशाह ने अपने पुत्र नबु-कद्नज़र (Nebuchadnezzar) का विवाह माद के बादशाह की जंड़की अमिति (यूनानी Amyite अमियाइटी) से किया। उवचत्र ने यूनानी लीडिया राज्य पर चढ़ाई की जी एशिया कीचक में भूमध्यसा-गर के तट पर पड़ता था। उसी समय एक भारी प्रहण लगा जिससे राज्य का श्रश्चम समभ लीडियावालों ने चटपट संधि कर ली । गणना के अनुसार यह प्रहरा २८ मई ५८५ ईसवी पूर्व में पड़ा था। उवचत्र

के उपरांत उसका पुत्र इष्टुवेगु ( यूनानी Astyages अस्टियाजिस ) राजा हुआ जिसके हाथ से राज्य हख़ामनि ( यूनानी Achamene अकामेनि ) वंश में गया।

### हुखामनि वंश।

यह वंश पारस्य प्रदेश का था । इसका सूल पुरुष हखामनि कहा जाता है। हखामनि का पुत्र चयस्पि (यूनाo Teispes टियस्पिस ईसा से ७३० वर्ष पहले ), चयस्पि का पुत्र कंबुजिय ( यूना॰ Cambyses ) धौर उसके वंश में कंबुजिय का पुत्र महा-प्रतापी कुरु (या कूरु; कर्त्तकारक रूप "कुरुश" यूनानी Cyrus साइरस ) हुआ जिसने ईसा से ५५० वर्ष पहले मद्रराज इष्ट्रवेगु से साम्राज्य लिया । हखामिन वंशवाले पहले पारस्य प्रदेश के श्रंतर्गत श्रंशन नामक स्थान के राज़ा थे। बाबुल के खँडहरों में जो कुर का लेख मिला है उसमें उसने अपने की 'श्रंशन का राजा' कहा है, समय पारस प्रदेश का नहीं । इष्ट्वेगु की जीतने के उपरांत वह बड़े राज्य का अधिकारी हुआ। इसका समर्थन एक भीर प्राचीन लेख से इस प्रकार होता है ''ग्रंशन के राजा कुर के विरुद्ध गया ' ' इष्टुवेगु। ' ' उसकी फौज वागी हुई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कुरु को दे दिया"। ५५० ई० पू० कुरु ने हग-मतान नगर पर अधिकार किया और यों वह एक विशाल साम्राज्य का श्रिधिकारी हुआ। यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। लीडिया पर ग्रिधि-कार करके यह उसके यूनानी राजा कीसस की जीता जलाने चला था, पर कुछ सोचकर रुक गया। इसके सेनापति हरपगस (यूना० हरपेगस ) ने कई यूनानी नगरों को लिया । बाबुल पर चढ़ाई करते ही उसके बादशाह नवोनिद ने घ्रधीनता स्वीकार की । दारयवहु प्रथम (दारा) के शिलालेख से पता चलता है कि कुरु की ं साम्राज्य ख़ारज़म ( ख़ीवा ), सगदान ( समरकंद, बुखारा ), बाल्हीक (पुरा ० फा ० वक्तर) तथा आजकल के अफगानिस्तान के एक बड़े भाग तक था। हिंदुस्तान के गांधार प्रदेश तक भी उसका

श्रिषकार पहुँचा था, जैसा कि सिकंदर के कुछ यूनानी साथियों ने लिखा है। यह संदिग्ध है। वंचु नद ( श्राक्सस् ) के किनारे वर्षर जातिश्रों के हाथ से ईसा से ५२ ६ वर्ष पूर्व कुरु मारा गया श्रोर इसकी हिंडुयाँ पसर्गद नगर में बड़ी धूम के साथ गाड़ो गई। श्रव तक मुर्गाव के मैदान में उसके विशाल समाधिस्थल का खँडहर पड़ा है जिसके किसी किसी खंभे पर ''श्रदम् कुरु हंखामनि" ( मैं कुरु हख़ामनि हूँ ) श्रव तक खुदा दिखाई देता है।

कुर के दो पुत्र थे-वरदिय ( यूना० Smerdis स्मर्हिस ) श्रीर कंबुजिय। बरिदय मारा गया श्रीर कंबुजिय सिंहासन पर बैठा। इसने मिस्र देश को जीता और मंदिरों में जा कर वहाँ के देवताओं का अपमान किया। यह कूर और अन्यायी था। गोमात नामक एक मग-याजक ( ब्राह्मण ) ने अपने की बरदिय प्रसिद्ध करके सिंहासन लोना चाहा । कंबुजिय उसके पीछे शाम देश तक चढ़ गया पर मार्ग में उसने आत्मघात कर लिया। गोमात कुछ दिनों तक राज्य भागता रहा। पर पीछे सात सरदारों ने, जिनमें राज-वंशीय भी थे, उसे उतार कर राजवंश की दूसरी शाखा से विश्तास्प के पुत्र दारयवहु (कर्त्तकारक का रूप—दारयवहुश, दारा प्रथम ) को लेकर ईसा से ५२१ वर्ष पहले पारस के सिंहासन पर वैठाया। यह दारयवहु (प्रथम) भी बड़ा प्रतापी हुन्ना। इसके कई शिलालेख कई स्थानें। में मिले हैं जिनसे इसके शासनकाल का वहुत कुछ वृत्तांत मालूम होता है। उस समय प्रदेशों के शासक 'चत्रपावन्' कहलाते थे । दारयवहु का बिहिस्तून (बैसितून) का शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है जिसकी कुछ पंक्तियाँ उस समय की

२२६

श्रर्थात् में दारयबहु राजा, बड़ा राजा, राजाओं का राजा, सारे आबाद देशों का राजा, इस बड़ी पृथ्वी का रक्तक, विश्तास्य ह्या-मनि का पुत्र पारसी, पारसी का पुत्र, श्रार्थ, श्रार्थ का पुत्र..."।

इस बिहिस्तूनवाले शिखालेख में हिंदुस्तान का नाम नहीं भ्राया है, पर पसेंपोलिस के लेख में हैं। उससे जान पहता है कि थोड़ा सा सिंधु के आस पास का प्रदेश ही उसके हाथ में भ्राया था। इस बात का समर्थन इतिहास के भ्रादि यूनानी आचार्य हेरोडोटस के इस लेख से भी होता है कि उसने सिंधु नद की छान बीन के लिये अपने नौबलाधिकृत की पक्त (पहतू, पठान) लोगों के प्रदेश से होकर भेजा था। दारयबहु ने यूनान (प्रोस) पर चढ़ाई की थी और वह आज कल के रूस से होता हुआ बहुत दूर निकल गया था। मराथन की खड़ाई में एथेंस (यूनान का एक नगर) बालों ने मदोनिय नामक सेनापित के भ्रायीन पारसी सेना को हटाया था। ईसा से ४८५ वर्ष पूर्व दारयबहु (प्रथम) की मृत्यु हुई।

[शेष ध्रागे]

## १८-विविध विषय।

[ लेखक-पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी॰ ए॰, श्रजमेर ]

(१) तुतातित = कुमारिल।

पीटर्सन की किसी रिपोर्ट में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें ''तैाता-तितं मतं" का उल्लेख है । मङ्घ किव (ई० स० बारहवीं सदी का पूर्वीर्द्ध ) को श्रीकंठचरित में तुतातित पद कुमारिल को लिये श्राया है। टीकाकार जीनराज ने उसका अर्थ कुमारिल किया है और कहा है कि बड़ों का नाम ज्यों का त्यों नहां लेना चाहिए?। इस-लिये प्रसिद्ध मीमांसक आचार्य के लिये कुमारिल की जगह तुतातित कहा गया। कोई पूछे कि यदि बड़ों का नाम लेना ही न चाहिए तो तुमने क्यों लिया ? तो टीकाकार कहता है कि व्याख्यान में तो लेना ही उचित है नहीं तो व्याख्यान ही न हा सकेगा ।

दार्शनिक यंथों में कई जगह "इति तौता:" लिखा हुआ मिलता है जिसका अभिप्राय, संदर्भ से जान पड़ता है कि, कुमारिल के मतानुयायियों से ही है। आफ्रोक्ट के आक्सफर्ड के संस्कृत पुस्तकों के स्चीपत्र, 'कैटलागम् कोडिकम् संस्कृतिकोरम्', के पृष्ठ २४६ पर सर्वदर्शनसंप्रह को वर्णन में 'तातातिताः ( अर्थात् कीमारिलाः )'

तं श्रीत्रैलोक्यमालोक्य..... (श्रीकंउचरित, २४ । ६४-६६)

(३) त्रतातितः कुमारिलः । सं हि तािकः कविश्वासीत् । महतां नामप्रहण्यम्युक्तमिति तुतातितशब्दः प्रयुक्तः । विवरणावसरे युक्तः । भन्यथा विवरसात्वाभावगसङ्गात् (?)

<sup>(</sup>१) हढोऽपि तर्ककार्कश्ये प्रगत्भः कविकर्मणि । यः श्रीतुतातितस्येव पुनर्जन्मान्तरग्रहः ॥

<sup>(</sup>२) यह नाम न लेने की वही रीति है जिससे हिंदुस्तान में, माजहत भी, देवकीनंदन नामक पुरुष की स्त्री देवकीनंदन के मंदिर को 'चंपा के चाचा' का मंदिर कह देती है श्रीर रामचंद की भी चंदमा की 'नंदा' या 'रातवाला' कहती है।

लिखा है। उसकी पाइटोका में संचेप शंकरदिग्विजय में से दशम श्रध्याय के ये दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

वाणी काणभुजी न चैव गणिता लीना क्वचित् कापिली शैवं चाशिवभावमेति भजते गर्हापदं चार्हतम्। दै। दुर्गतिमश्तुते भुवि जनः पुष्णाति को वैष्णवं निष्णातेषु यतीशसृक्तिषु कथाकेलीकृतासृक्तिषु ॥ ११८॥ तथागतकथा गता तद्दनुयायि नैयायिकं वचोऽजिन न चे।दितो वदित जातु तौतातितः॥ विदग्धित न दग्धिं विदित्चापलं कापिलं विनिर्दयविनिर्दलद्विमतिसंकरे शंकरे॥ ११६॥

श्राफ़्रेक्ट ने लिखा है कि 'किं वृत्तांतै: परगृहगतै:' इसादि श्लोक, जो शार्ङ्गधरपद्धति श्रीर सुभाषितावलि में मातंग-दिवाकर के नाम से दिया है, सदुक्तिकर्णामृत में 'तुतातित' का कहा गया है।

## (२) अधिक संतित होने पर स्त्री का पुनर्विवाह!

भारकरिमश्र सोमयाजी का बनाया हुत्रा एक 'ब्रापस्तंबध्वनितार्थ-कारिका' नामक निबंध है। प्रंथकार के पिता का नाम 'वादिमुद्रर-कुठार-कुमारस्वामि-सूरि' है ग्रीर प्रंथकार की उपाधि 'त्रिकांडमंडन' होने से प्रंथ भी त्रिकांडमंडन कहलाता है। इसमें सोमयाग के विषय में कई श्रीतसूत्रों के वचनों का पूर्वापर विचार करके ब्रापस्तंब सूत्रा-तुसार मीमांसा की है। कई धर्मशास्त्र-निबंधों में इसकी कारिकाएँ उद्धृत हैं इससे प्रंथ पुराना है। कहते हैं कि भास्करिमश्र हेमाद्रि से लगभग २०० वर्ष पहले हुआ। इसकी एक टीका विवरण नाम की है, परंतु उसके कर्ता ग्रीर समय का पता नहीं।

त्रिकांडमंडन में एक जगह लिखा है कि हिमालय में बकरा

<sup>(</sup>१) रा० गो० भंडारकर, रिपोर्ट, सन् १८८३-४, पृ० २७-२६।

बोका होने के काम में आता है। उसकी टीका में एक और जगह एक बड़ी श्रद्भुत बात लिखी है। लिखा है कि यदि किसी स्त्री के बीस संतान हो जाँय तो प्रापने कुल के अले के लिये उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए, ऐसी मृति हैं। ऐसा किस स्मृति में है ?

### (३) चारग।

ब्राह्मणों के पीछे राजपतीं की कीर्ति बखाननेवाले भाट श्रीर नारण हुए, जैसा कि एक छंद में कहा है -

'ब्राह्मण के मुख की कविता कछ भाट लई कछ चारण लीन्ही।' यह जानना त्रावश्यक है कि चारणों की प्रधानता कब से हुई। कोई शिलालेख या ताम्रपत्र संस्कृत में, या पुराना, अब तक नहीं मिला है जिसमें चारणों या भाटों की भूमिदान का उछोख हो।

'सुभाषितहारावलि' नामक एक सुभाषित श्लोकों का संप्रह हरि कवि का किया हुआ है (पोटर्सन, दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ ५७-६४)। उसमें मुरारि कवि के नाम से यह ऋोक दिया हुआ है— चर्चाभिश्चारणानां चितिरमण ! परां प्राप्य संमोदलीलां मा कीर्तेः सौविदल्लानवगण्य कविप्रात(?)वाणीविलासान् । गीतं ख्यातं न नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावत्प्रसादा-द्वाल्मीकरेव धात्रीं धवलयति यशोमुद्रया रामभद्रः ॥

यदा विंशतिधापत्यं प्रसुयेताङ्गनाजनः । पुनर्विवाहं तस्यास्तु कुर्यात्स्वकुत्तरान्तवे ॥ इति (वही, पृ० २०२)

(३) यह पाठ श्रशुद्ध है । 'कविग्रोतवाणीविज्ञासान्' या 'कवीन् प्राप्त-वाणीविजासान्' हो सकता है।

(४) विरुह्ण के विक्रमांकदेवचरित में इसी भाव से मिनते हुए दे।

पुरु ६४) वागीऽपि संभवत्येतद् वहत्येव हिमालये (बिब्लो॰ इंडि॰ संस्करण

<sup>(</sup>२) स्मर्यते विंशतिप्रसूतायाः पुनर्विवाहः।

स्राय—कोई राजा चारणों की कविता से प्रसन्न होकर संस्कृत कि वियों का अनाइर करने लगा। उसे कवि कहता है कि महीपाल! चारणों की चर्चाओं से बड़ा आनंद पा कर कियों की रचनाओं का अनाइर मत कीजिए, क्योंकि वे कीर्तिक्षणे नायिका के रखवालें, या लाकर (राजाओं से) उसे मिलानेवाले हैं। देखिए, रामचंद्र का एक गीत या ख्यात नाम को भी नहीं है, वाल्मीकि ही की छपा से प्राज तक रामभद्र अपने यश की छाप से पृथ्वी को अलंकृत कर रहे हैं। भाव यह है कि चारणों के (देशभाषा के) गीत ग्रीर ख्यात ग्रक्षायी हैं, किवियों के (संस्कृत) वाणीविलास सदा रहते हैं। राम का एक भी गीत या ख्यात नहीं मिलता। संसार में उनका जो यश है वह वाल्मीकि की छपा ही का फल है।

इस श्रोक में चारण, गीत श्रीर ख्यात विशेष सांकेतिक या पारि-भाषिक श्रर्थ में लिए गए हैं । चारण का श्रर्थ देवयोनि का (सिंद्र, गंधर्व श्रादि का सा ) यश-गायक नहीं हो सकता क्योंकि उनका कवियों से मुकाविला कैसा ? गीत श्रीर ख्यात साधारण गान या यश के काव्य नहीं हो सकते, पारिभाषिक (technical) गीतों श्रीर ख्यातों से ही श्रभिप्राय है । चारणों के रचित काव्य दें। ही तरह के होते हैं, कवितावद्ध 'गीत' श्रीर गद्यबद्ध 'ख्यात'। राजपूताना में श्रव तक इसी श्रर्थ में 'गीत' श्रीर 'ख्यात' पदों का व्यवहार है, जैसे, मोटा राजा उदयसिंह रा गीत, राठौडां री ख्यात । [ गीत श्रीर ख्यात पदों को गीति श्रीर ख्याति (श्राख्याति) संज्ञा-शव्दों का श्रवश्रंश मानने की

<sup>(</sup>भ्र) लंकापतेः संकुचितं यशो यद् यस्कीर्तिपात्रं रघुराजपुत्रः। स सर्व एवादिकवेः प्रभावे। न के।पनीयाः कचयः चितीन्द्रैः ॥ (१।२७)

<sup>(</sup>इ) हे राजानस्यजत सुकवित्रेमबन्धे विरोधं . शुद्धा कीर्तिर्भविति भवतां नूनमेतस्प्रसादात् । तुष्टेर्वेदं तद्दवयु रयुस्यामिनः सचरित्रं कुद्वैनीतिस्रिभुवनजयी हास्यमार्गे दशास्यः ॥ (१८।१०७)

<sup>(</sup>१) मंख किन ने एक नाग नामक निद्वान् की साहित्यविद्या का सौनिद्दं कहा है (श्रीकंडचरित २४।६४)

कोई ज़रूरत नहीं। ये कर्मवाच्य भूतकालिक धातुज विशेषण हैं जिनके ब्रागे विशेष्य लुप्त हैं, जैसे चारणै: गीतं (यशः), चारणै: ख्यातं (वृत्तम्)। भारवाड़ी में इसी धर्थ में कहोड़ो (कहा हुआ) भी श्राता है, जैसे बापजी गणेशपुरीजी रे। कहोड़ो (पद, गीत वा दूहें।)]

मुरारि कि प्रसिद्ध ध्यनघराघव नाटक का कर्ता है। इसका पिता
भह श्री वर्धमान, माता तंतुमती, गोत्र मौद्गल्य ध्रीर उपनाम बालवाल्मीकि था। उसका समय ध्याटवों या नवीं शताब्दी ईसवी है। यदि
यह श्लोक मुरारि का ही है तो उस समय भी चारणों के गीत ध्रीर
ख्यात प्रचलित थे, ध्रीर उनकी संस्कृत के किवयों से प्रतिद्वंद्विता होने लग
गई थी। इस श्लोक की मुरारिकृत मानने में संदेह करने के दें। ही
कारण हो सकते हैं, एक ते। इतने प्राचीन काल में चारणों के गीत ध्रीर
ख्यातों का प्रचलित होता, ध्रीर दूसरे यह कि सुभाषिताविलयों में
श्लोकों के साथ जो किवयों के नाम दिए होते हैं वे कहीं कहीं प्रामाणिक नहीं होते। कई श्लोक जो प्रसिद्ध किवयों के काव्यों में पाए जाते
हैं वे भी 'कस्यापि' के साथ या किसी भिन्न किव के नाम के साथ
दिए हुए मिलते हैं।

### (४) श्रीश्रीश्रीश्री।

बीकानेर के महाराज अन्पसिंहजी, आमेर (जयपुर) के सर्वाई जयसिंह जी की तरह, अद्भुत पुरुष हुए हैं। उन्होंने सन् १६६६ से १६६८ ई० तक राज्य किया। श्रीरंगज़ेब की ओर से उन्होंने दिचिया में राजगढ़ के राजा की परास्त किया, सन् १६८७ में गोलकुंडा विजय किया और मद्रास हाते के बिलारी जि़ हो के घडोनी स्थान में बादशाह के काम पर ही रहकर देह त्याग किया। यो चिर काल तक दिच्या में रह कर उन्होंने विद्वानों से सित्रता की श्रीर संस्कृत प्रंथों का संग्रह किया।

वीकानर के विशाल संस्कृत-पुस्तकालय में कई वैदिक पुस्तकों की पुष्तिका में लिखा हुआ है कि नासिक के श्रमुक विद्वान ने यह पुस्तक महाराज अन्पसिंह जी की प्रीति से भेजी। इस प्रकार उन्होंने इस श्रमूल्य पुस्तकालय की स्थापना की। वे स्वयं भी संस्कृत के विद्वान

थे। कई पुस्तकों पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक सहाराज कुमार अन्पसिंह जी की है जिससे सिद्ध होता है कि कुमारपद में भी वे संस्कृत के प्रेमी धीर पढ़नेवाले थे।

जिन पुस्तकों पर उनका नाम 'महाराजकुमार' की उपाधि के सिहत लिखा है उनमें कहीं कहीं उनके नाम के पहले 'श्रो४' लिखा है जो एक नई बात है। हिंदी के एक पुराने दोहे के अनुसार (जिसका समय निश्चित नहीं है) श्री लिखने का यह क्रम है—

श्री लिखिए षट् गुरुन को स्वामि पंच रिपु चारि। तीन मित्र हैं भृद्य को एक पुत्र अरु नारि।। इसका मृल वररुचि कृत पत्रकी मुदी का यह रलीक कहा जाता है— षट् गुरो: स्वामिन: पञ्च हे भृत्ये चतुरो रिपौ। श्रीशब्दानां त्रयं मित्रे एकैंकं पुत्रभार्ययो:॥

यद्यपि पत्रकामुदी वैयाकरण वरकचि (कात्यायन) की बनाई नहीं हो सकती तो भी अन्पिसंह जी के समय से ते। प्राचीन ही है। फिर होनहार राजा के नाम के पहले 'श्री४' क्यों ? यह कई पुस्तकों में है। जैसे 'खण्डप्रशस्ति' की प्रति में—

॥ पु॰ [पुस्तक] महाराजकुँवार श्री४ अन्पसिंह जी री छै॥

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राजपूताना में महाराजकुमार के नाम के पहले 'श्री ४' लिखने की रीति के प्रमाण और भी कहीं हैं ? हैं तो क्या उस समय 'रिपु चारि' वाला संकेत प्रचलित न था ? ते। क्या स्वामी की 'श्री ५' में से महाराजकुमार को छोटा समभ कर एक कम करने से ही चार की संख्या स्थिर की गई थी ? अथवा यह कीटिल्य के अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत की गूँज है कि

'कर्कटकसधर्माणो जनकभत्ता राजपुत्राः' ? (राजपुत्र केंकडे की तरह पिता के खानेवाले होते हैं) । कीटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने ग्रीर उन्हें उपद्रव के (খু) गोसांई तुलसीदासजी के रामचरितमानस श्रीर संस्कृतकवियों में विविप्रतिविव-भाव।

किष्किंधा कांड के वर्षा छीर शरद के वर्षान का श्रीमद्भागवत के वैसे ही वर्षन से जो साम्य है वह इंडियन प्रेस के संस्करण की भूमिका में संपादकों ने दिखलाया ही है। 'सम्मेलनपत्रिका' के एक पिछले ग्रंक में किसी लेखक ने कुछ ग्रीर भी साहश्य दिखाए हैं। दो ग्रीर यहाँ पर दिए जाते हैं—

( ? )

सुरसरिधार नांउ मंदािकनि। जो सब पातक-पोतक-डािकनि।। ( अयोध्या कांड )

त्वत्तटघटितकुटीकः स नटीको भिज्ञुरत्र पटुरेव। पातकपोतकडाकिनि मन्दाकिनि हे नमस्तुभ्यम्॥ ( उद्गट)

यह श्लाक जगन्नाथ पंडितराज की कविता का सा जान पड़ता है, तब तो यह गुसाई जी के पीछे का होना चाहिए किंतु है पुराना।

( ? )

प्रव दिसि गिरि गुहा निवासी।
परम प्रताप तेज वल रासी।।
मत्त नाग तम कुंभ विदारी।
ससि कोसरी गगन बन चारी॥
विद्युरे नभ मुकताहल तारा।
निसि सुंदरी कोर श्रंगारा॥ (लंका कांड)

मयूखनखरत्रुटितिमिरकुन्भिकुन्भस्थलो-

च्छलत्तरलतारकाप्रकरकीर्णमुक्तागणः। पुरंदरहरिद्दीकुहरगर्भसुप्रोत्थित-

स्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते॥

( प्रसन्नराघव नाटक ७।६०)

(६) खसों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी

एक ही श्लोकमय काव्य की जिसका बीज किसी पुरानी कथा या घटना से लिया गया हो कथोत्य मुक्तक कहते हैं। इसके उदाहरण में राजशेखर की काव्यमीमांसा में यह श्लोक दिया है—

दत्वा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं यस्मात् खण्डितसाहसो निववृते श्रीशर्मगुप्तो नृपः। तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोण्यक्वणत्किन्नरे गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणां गणैः कीर्तयः॥

कोई कि किसी राजा की प्रशंसा में चाटु कह रहा है। जिस हिमालय में चाल रुक जाने पर अपनी देवी ध्रुवस्वामिनी की खसें के राजा को सींप कर खंडितसाहस हो कर श्रीशर्म (?) गुप्त लीट आया, वहीं पर ध्रापकी कीर्ति गाई जा रही है। यह तो उस अज्ञात राजा की बड़ाई हुई कि जहाँ पर श्रीशर्मगुप्त के से पराक्रमी राजा की खसें से हार, चैकड़ी भूल, अपनी रानी उनके हाथ में सींप, चला ध्राना पड़ा था वहीं ध्रापकी कीर्ति गाई जा रही है। यह रलेंक वैसा ही है कि जैसा भास के नाटक में रावण को सूचना दी जाती है कि जिस अशोक वाटिका में सँवारने सिँगारने के चाववाली मंदे दरी महारानी भी पत्ते नहीं तोड़ती वहीं वानर (हनुमान) ने तेड़ मरीड़ ढाली है। एक में हिमालय की अतिशय दुर्जयता और दूसरे में ध्राणिक वाटिका की रावण को ध्रतिशय हिजयता दिखा कर पहले में राजा के प्रताप की और दूसरे में बानर के अपराध की अधिकता बताई है।

किंतु यह श्लोक जिस कथा से उत्थ (निकला) है वह ध्यात है। काव्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गई है। श्री-शर्मगुप्त कोई घशुद्ध पाठांतर हो तो पता नहीं। गुप्त महाराजाग्रीं के वंश में एक प्रसिद्ध ध्रुवदेवी वा ध्रुवस्वामिनी हुई है जो चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य की स्त्री तथा कुमारगुप्त (प्रथम) की माता थी। श्रीर किसी ध्रुवस्वामिनी का उस वंश में पता नहीं चलता। त

<sup>(</sup>१) गायकवाड़ श्रोरिएंटल सीरीज़, नं० १ ।

कहीं पुराने या पिछले गुप्तों में शर्मगुप्त नाम मिलता है। यदि शर्म गुप्त चंद्रगुप्त के लिये लेखकप्रमाद हो तो बंध बैठ जाता है, नहीं तो कोई शर्मगुप्त भीर उसकी रानी ध्रुवस्वामिनी ये दे। कल्पनाएं करनी पहेंगी। क्या सबी है, नहीं तो कथोत्यमुक्तक का उदाहरण यह कैसे दिया जाता ? ध्रुवस्वामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुत्र की मुद्रा भी मिली है। चंद्रगप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी और विजेता हमा। वह उत्तर की ग्रीर खसों से हारा ही नहीं किंतु खसों के राजा के हाथ अपनी महारानी को वंदी छोड़ कर लौट धाया यह बात यदि सच्ची भी हो तो भी गुप्तों के लेखें। में तो नहीं मिलने की। ऐसे ही किसी श्लोक में उसकी परंपरागत चर्चा मिले तो मिले। चीन के खस गड़े पराक्रमी थे। कई बार नेपाल के मार्ग से आकर उन्होंने हमले किए तथा पिछले गुप्त राजान्त्रों का बल चय किया। संभव है कि चंद्रगुप्त की उनसे टकर हुई हो ग्रीर चंद्रगुप्त ने फिर कुबेर की दिशा में बढ़ने से हाथ खेंच लिया हो, जैसे कि थानेश्वर के हर्षवर्धन ने भीर सब देशों को जीत नर्मदातट पर पुलुकेशी (द्वितीय) से हार बाई श्रीर दिचा में राज्य फैलाने का विचार छोड़ दिया। बड़े विजेताओं की हार की सूचना उनके वंश के लेखें। में कभी नहीं मिल सकती। राजशेखर को समय ( नवीं शताब्दी ईसवी ) में यह कथा प्रसिद्ध थी कि कोई गुप्त राजा (शर्मगुप्त या चंद्रगुप्त ?) अपनी देवी धुनलामिनी को खसों के राजा की देकर हार कर उत्तर से लीटा।

## (७) कादंबरी के उत्तरार्ध का कर्ता।

प्रिसिद्ध कादंबरी का पूर्व भाग ही रच कर महाकित बाणभट्ट का स्वर्गवास हो गया ग्रीर उस ग्राहितीय कथा का उत्तरार्ध बाण के पुत्र ने पूरा किया। उसने 'सुदुर्घट 'कथा के परिशेष की सिद्धि के लिये पर्धनारिश्वर की प्रणाम किया है, पिता के ग्रधूरे काम की पूरा करने के लिये (अपना कवित्वदर्प दिखाने के लिये नहीं) ही भपना उद्योग

बताया है, श्रीर शालीनता से कहा है कि पिता के बोए बीजों की फसल ही मैं इकट्टी कर रहा हूँ। इस पितृभक्त ग्रीर पितृतुल्य कवि का नाम क्या था इसपर पुराने विद्वानों ने लच्य नहीं दिया। उन्हें म्राम खाने से काम था, गुठलियाँ गिनने से नहीं। नैयायिक तो इस बहस में संतष्ट रहे कि मंगलाचरण होते हुए भी कादंबरी की पूर्ति में विम क्यों हुआ श्रीर टीकाकार केवल शब्दों को अर्थ श्रीर अलंकारों में लगे रहे । कादंबरी का विख्यात टीकाकार भानुचंद्र अकबर के समय में हुआ। उस समय तक साहित्यिक प्रवादों की शृंखला का उच्छेंद हो चुका था। अर्थ का सम्भाना केवल कोश व्याकश्या से नहीं होता, साहित्यिक समय (संकेत) की शृंखला के ज्ञान से होता है। कादंबरी में चलते ही बाग के एक पूर्व पुरुष के लिये कहा गया है - 'अनेक गुप्तार्चितपादपंकजः'। टीकाकार चट इसका मर्थ करता है - म्रनेक वैश्यों से पूजित। आगे वाण के गुरु भश्चु की प्रशंसा में कहा है कि उसके चरणों की मुकुटधारी मौखरी प्रणाम करते थे। यहाँ ती भातुचंद्र समभ गया कि मौलरी राजाओं से भ्रभिप्राय है किंतु वहाँ न समभ सका कि प्रसिद्ध गुप्तवंशी महाराजाओं से तात्वर्य है, सेठें। से नहीं। क्योंकि भानुचंद्र स्वयं जैन वैश्य था ग्रीर इस समय वैश्यों का गुरु होना, आज कल की तरह, बड़ी बात थी। गुप्त नामक सम्राट् वंश भी था यह भानुचंद्र को पता न रहा होगा।

अस्तु । पुस्तक लेखकों के संकीत में इस बाग्यतनय का नाम सुरचित रह गया। डाक्टर स्टेन की कश्मीर की हस्तलिखित पुस्तकों के सूचीपत्र में कादंबरी के उत्तरार्ध के कर्ता का नाम पुलिन दिया हैं। नायद्वारे में एक इस्तलिखित पोथी में बाग्य के पुत्र का नाम पुलिन्द दिया है और विकृोरिया हाल म्यूज़ियम , उदयपुर , में एक कादंबरी की पोथी है उसमें भी पुलिंद नाम ही है यह

<sup>(</sup>१) स्टीन्स मैनुस्किप्टस, ए० - २६६।

<sup>(</sup>२) श्रीधर रा० भंडारकर , दूसरे दौरे की रिपोर्ट , पृ० ३६ ।

श्रीधर रा० भंडारकर की पं० गौरीशंकर हीराचंद ग्रोभा ने बत-लाया था।

ग्रतएव कादंबरी के पूर्वार्घ का कर्ता बाग है, उत्तरार्घ का रचियता उसका पुत्र पुलिंद वा पुलिन था।

### (द) पंच महाशब्द।

गोसाईं तुलसीदासजी के रामचरितमानस में, बाल कांड में, राम की वरात के जनक के द्वार पर पहुँचने के वर्णन में लिखा है कि—

पंच सबद सुनि मंगल गाना। पट पाँवड़े परिहं विधि नाना॥

यहाँ पर साधारण लोग तो, 'पंच सबद' का ध्रर्थ पाँच मंगल गीत, या पाँच देवताश्रों के स्तोत्र, या पाँच मंगल बाजे करते हैं किंतु काशीनरेश की अनुमति से बनाई हुई रामचरितमानस की एक टीका में लिखा है कि—

तंत्री, ताल, सुभाभ पुनि जानु नगारा चार। पंचम फूंके से बजे पांच शब्द परकार॥

कनड़ी भाषा के यंथ विवेकचिंतामिण में लिंगायत यंथकार ने पंचमहाशब्द के बाजों के नाम यों गिनाए हैं—शृंग, तंमट, शंख, भेरी, श्रीर जयघंटा।

प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्रों में स्वतंत्र राजाओं, सामंतों, मंड-लेश्वरों और कभी कभी राज्य के बड़े ग्रधिकारियों के नाम के साथ 'समिधिगतपंचमहाशब्दः' यह उपाधि मिलती है। कहीं कहीं जिस अधीश्वर की कृपा से पंचमहाशब्द मिले हों उसका नाम भी दिया होता है, जैसे 'श्रीमहेंद्रायुधपादाचतावाप्तपंचमहाशब्दः' या '( ग्रमुक )-

<sup>(1)</sup> इंडि॰ प्ँटि॰ जिल्द १२, पृ॰ ६६।

प्रसादावाप्तपंचमहाशब्दः'। इससे जान पड़ता है कि ध्रपने यहाँ पाँच ( विशेष ) बाजे बजवाना बड़े राजाग्रों का चिह्न समभ्का जाता था भीर सामंत तथा अधिकारी अपने यहाँ उन्हें तब तक नहीं बजा सकते थे जब तक कि श्रिधराज प्रसन्न होकर उन्हें पंचमहाशब्द का सम्मान न दे देते थे। यह भी एक प्रकार का रुतवा था जैसे कि मुगल बादशाहों के यहाँ से माही मरातिव ( मळली के भंडे का सम्मान ) तथा भंडा. डंका श्रौर ते।ग<sup>9</sup> का मिलना था। जिन सामंतों की यह मिल जाता था वे साभिमान अपने लेखों में अपने नाम के साथ 'समधिगतपंचमहा-शब्दः' लिखते। सर वाल्टर इलियट का यह श्रत्मान कि यह महामंड-लेश्वर की तरह अधीन सामंतों की उपाधि है, स्वतंत्र राजाम्रों की नहीं र ठीक नहीं क्योंकि सामंतों की पंचमहाशब्दों का सम्मान देनेवाले खतंत्र राजात्रों को तो पांच बाजों का ऋधिकार था ही, वे श्रपने नाम के साथ ऐसा क्यों लिखते ? जैसे राजपूताने के बड़े राजा ऋपने जागीरदारें या सेवकों को सोना बख्शते अर्थात् पैर में सोना पहनने का मान देते ई तो जागीरहारों के अपने की 'सोने का कड़ा या लंगर पाए हुए' कहने से यह श्रर्थ नहीं निकलेगा कि स्वतंत्र राजाश्री की पैर में सोना पहनने का श्रधिकार नहीं है।

श्रीयुत शंकर पांडुरंग पंडित ने 'समधिगतपंचमहाशब्द' का यह अर्थ किया था कि 'जिन्हें महा से आरंभ होनेवाली पांच उपाधियाँ मिली हों, जैसे महामंडलेश्वर आदि' किंतु वैसी पाँच उपाधियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अश्वपित, गजपित, नरपित उपाधियां जी शिलालेखों में मिलती हैं तीन ही हैं, पाँच नहीं। संभव है कि अभिज्ञानशाकुंतल के एक श्लोक में 'शब्द' का अर्थ उपाधि या उपनाम देख कर शंकर पंडित ने यह कल्पना की हो।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद, खानखानानामा, पृ० ७२।

<sup>(</sup>२) जनै । ए० सा॰, जिल्द , पृ० १ = ३६।

<sup>(</sup>३) इंडि॰ एँ॰, जिल्म १, ए॰ ८१। (४) श्रस्यापि धां विशति कृतिनश्चारगृद्धनद्वरातिः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुँडैं। केवळं राजपूर्वः ॥

सर वास्टर इलियट ने यह भी कल्पना की थी कि दिन में पाँच इफा नौबत का बाजा बजवाने की चाल बड़े गै।रव की थी क्योंकि हिंच्या में कई जागीरें नौबत का सम्मान जारी रखने के लिये ही दी गई हैं। फरिश्ता में दे। जगह पाँच बार नीवत बजाये जाने का उन्नेख है। एक तो कुलबर्गा के वहमनी शाह मुहम्मदशाह प्रथम के वर्णन में जो सन् १३५८ ई० में श्रपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। दूसरे गोलकंडा के सुलतान कुली कुतुबशाह के वर्णन में जो ई० स० १५१२ में बहमनी राज्य की पराधीनता से छूट कर स्वतंत्र हुन्ना। दूसरे भवसर पर फरिश्ता ने सुलतान का ईरान से आई हुई (पाँच दफा नीवत बजवाने की ) नई चाल चलाने के लिये लोकप्रिय न होना कहा है किंतु लगभग दो सो वर्ष पहले कुलबर्गा के सुलतान के वैसा करने पर कोई टिप्पर्शा नहीं की । त्रिगस ने नौबत का अर्थ नौ प्रकार के बाजों का एक साथ बजना कहा है किंतु फारसी के।शों के अनुसार नौबत एक ही बड़े वाद्य का नाम था। पाँच दफा बजने के विषय में यह लिखा है कि सिकंदर जुल करनैन के समय तक तो नौवत तीन ही देभा बजती थी। उसने चौथी बार बजाया जाना आरंभ किया। एक समय सुलतान संजान अपने शत्रुष्यों से भाग रहा था। चार नौबत बज चुकी थीं। उसने शत्रुओं की यह धीखा देने के लिये कि सुलतान संजान मर गया पाँचवीं नौबत बजवा दी। शत्रु इस चकमे में भागए। तबसे उसने पाँच नौबत बजवाने की चाल चला दी। नौबत का अर्थ समय, परिवर्तन, भी होता है। नौबत बजने पर पहरा बद्ला करता था।

इलियट ने पंच महाशब्द का अर्थ पाँच दफा बाजे बजवाना स्थिर करने के लिये चंद के पृथ्वीराजरासी के १६ वें पर्व में पद्मावती के पिता पद्मसेन के वर्णन में से निम्निखिति छंद का बीम्स का मनुवाद

(३) वही, जिल्द ३, पृ० ३२३।

<sup>(</sup>१) इंडि॰ प्टि॰, जिल्द ४, पृ० २४१।

<sup>(</sup>२) बिग्स् फरिश्ता, जिल्द २, पृ० २६६।

उद्धृत किया किंतु प्राउज ने तुलसीदास की चौपाई श्रीर उसकी टीका उद्धृत कर पंचमहाशब्द का ठीक अर्थ बतलाया श्रीर लिखा कि चंद का श्रर्थ संदिग्ध है, वहाँ पाँच स्वरों या बाजों से अभिप्राय है या उनके पाँच बार बजने से यह ठीक नहीं कहा जा सकता।

घन निशान बहु सद्द नाद सुर पंच बजत दिन।
दस हज़ार हय चढ़त होम नग जटित तिन।।
के० बी० पाठक महाशय ने रेवाकोट्याचार्य नामक जैन ग्रंथकार से एक अवतरण देकर सिद्ध किया कि पंचमहाशब्द का पाँच बार
बाजे बजवाना अर्थ नहीं हो सकता। अतएव वही अर्थ ठीक है जो
रामचरितमानस की टीका में दिया है।

<sup>(</sup>१) इंडि॰ ऍटि॰ जिस्द ४, पृ० ३४४।

<sup>(</sup>२) इंडि॰ पॅंटि॰ जिल्द, १२ पृ० ६६।

# १६ - बापा रावल का सोने का सिक्का।

[ लेखक-राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा, श्रजमेर । ]

हिं धपने नाम के सोने, चाँदी धीर ताँबे के सिके चलाते थे। उनके इज़ारों सिक्के इस देश के चिक्रे मिन्न भिन्न विभागों से मिल चुके हैं श्रीर प्रति वर्ष श्रनेक नए मिलते जाते हैं। ये सिक्के विशेष कर प्राचीन नगरों श्रीर गाँवों में बहुधा ज़मीन में गड़े हुए मिलते हैं। कभी तो उनसे भरे हुए पात्र ही मिल जाते हैं श्रीर कभी जब चौमासे में श्रिधक पृष्टि के कारण ज़मीन कट जाती है

१. ई० स० की वारहवीं शताब्दी के मध्य के श्रास पास तक तो मेवाड़ के राजाओं का ख़िताब (बिरुद्) 'राजा' था ऐसा उनके शिलालेखों से पाया जाता है। उसके पीछे उन्हेंनि 'रावल' (राजकृत ) ख़िताब धारण किया। पिछ बे इतिहास लेखकों के उनके पुराने ख़िताब का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने भारंभ से ही उनका ख़िताब 'रावल' होना मान लिया श्रीर प्राचीन काल के वास्तविक हतिहास के श्रभाव में उसीकी लोगों में प्रसिद्धि हो गई। इस समय वापा श्रादि पहले के राजा मेवाड़ में बापा रावज, खुमाण रावज, श्रालु (श्रष्ठट) ख़िला है।

रे. संस्कृत, प्राकृत ग्रादि की पुस्तकों एवं शिलाखेलों तथा ताम्रपत्रों में पृथ्वे के सोने के सिकों के नाम सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्या- एक श्रादि; चाँदी के सिकों के पुराण, धरण, पाद, पडिक (फरैया या फदिया), देम, रूपक, टंक श्रादि श्रीर ताँबे के सिकों के नाम कार्णपण (काहापण), पण, काकिणी श्रादि मिलते हैं।

या उसपर की मिट्टी बह जाती है तब वे इधर उधर विखरे हुए मिलते हैं। कभी वे महाजनें। आदि की लदमी-पूजन के रुपयों की शैलियों में मिलते हैं श्रीर कभी नाके (कुंडे) लगा कर गले के ज़ेवर के रूप में रखे हुए भी पाए जाते हैं श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर, धात को मोल से, सर्राफों आदि को हाथ बेच दिए जाते हैं। ज़मीन से निकले हुए सोने धौर चाँदी के कितने ही सिक तो महाजनों या सर्राफों तक भी नहीं पहुँचने पाते, सुनारों के यहाँ ज़ेवर बनवाने में गला दिए जाते हैं। ताँबे के सिके ही विशेषत: महाजनें ग्रीर सर्गफों के यहाँ पहुँचते हैं। वे लोग उनको जमा किया करते हैं ग्रीर जब बहुत से एकट्रे हो जाते हैं तब वे उनको ताँबे के भाव से ठठेरे धादि बर्तन बनानेवालों की बेच देते हैं । इस तरह हमारे प्राचीन इतिहास के ज्ञान के ये अमूल्य साधन लोगों के अज्ञान के कारण अधिकतर तो नष्ट ही हो जाते हैं और थोड़े से ही प्राचीन सिकों के संप्रह करनेवालों के पास पहुँच कर सुरिचत होते हैं। तिस पर भी उनके कितने ही संशह यूरोप ग्रीर ग्रमेरिका में तथा यहाँ के भिन्न भिन्न अजायबघरों ग्रीर कई एक श्रीमानों ग्रीर विद्वानों के यहाँ बन चुके हैं जो यहाँ के प्राचीन इतिहास के उद्धार को लिये बड़े सहत्त्व को हैं।

राजपूताना अब तक हिंदुस्तान के दूसरे विभागों की अपेचा विद्या-विषय में बहुत ही पीछे है जिससे यहाँ के राजा-महाराजाओं, सर्दारों और धनवानों में प्राचीन राजाओं की कीर्ति की चिरधायी करनेवाले इन सिकों का संप्रह करने की जागृति बहुत ही कम हुई है। इसीसे इस विस्तीर्ण देश से मिलनेवाले बहुत कम प्राचीन सिके अब तक प्रसिद्धि में आए हैं।

राजपूताने से मिलनेवाले प्राचीन सिकों के देखने से पाया जाता है कि अधिक प्राचीन काल में यहाँ पर चाँदी और ताँवे के जो सिके चलते थे वे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों के सिकों की नाई प्रारंभ में चौकोर और पीछे से गोल बनते थे। वे पुराग और कार्षी

पण कहलाते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता या किंतु मनुष्य. प्रा, पत्ती, सूर्य-चंद्र प्रादि यह-नत्तत्र, धनुष-बाग ग्रादि शस्त्र, स्तूप, बाधिद्रम, खिस्तक, वज़, पर्वत ( मेरु ), नदी (गंगा ) स्रादि धर्मसंबंधी संकेत थ्रीर अनेक अन्य चिह्न अंकित होते थे जिनका वास्तविक भाशय अब तक ज्ञात नहीं हुआ। उन सिकों की एक ओर केवल एक या दो ही चिह्न और दूसरी तरफ़ अधिक चिह्न अंकित मिलते हैं। ऐसे चिह्नोंवाले सिक चाँदी श्रीर ताँबे के श्रसंख्य मिले हैं परंतु सोने का अब तक एक भी नहीं भिला, तो भी पहले इस प्रकार के सोने के सिके भी होते थे ऐसा बौद्ध-साहित्य से पाया जाता है। बौद्ध जातकों में एक कथा ऐसी मिलती है कि श्रावस्ती नगरी के रहते-वाले सेठ अनाथपिंडद ने बैद्धों के लिये एक विहार बनाने के लिये राजकुमार जेत से भूमि खरीदना चाहा तो जेत ने कहा कि जितनी जमीन तुम लेना चाही उसकी सोने के सिकों से ढक दी तो वह मिल सकती है। अनाथपिंडद ने १८ करोड़ सोने के सिकों से ढक कर वह जमीन खरीद ली । इस कथा का चित्र बुद्ध-गया ग्रीर नागीद राज्य ( मध्य भारत ) के भरहुत के स्तूप की वेष्टनी में शिला पर श्रंकित है। दोनों में उक्त सेठ के सेवक लोग जमीन पर चौखूंटे सिक्ते बिछाते हुए बतलाए गए हैं। बुद्ध-गया की शिला पर तो इस विषय का लेख भी खुदा है। ये दोनों शिलाएँ ईसवी सन् पूर्व की दूसरी शताब्दी के आस पास की खुदी हुई हैं।

राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले सिक्षे मध्यमिका नामक प्राचीन नगर के ताँबे के सिक्षे हैं जिनपर 'मभ्किमकाय शिविजन-पदस' [शिविजनपद (=देश) की मध्यमिका (नगरी) का (सिक्का)]

रे. राखाबदास वैनर्जा, 'भारतेर प्राचीन मुद्रा' (बँगला ), पृ० ७.

धित्रपट। किनाहाम, 'कॉइंस आफ एन्रयंट इंडिआ,' प्रारंभ का

लेख है। ये सिक ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के आस पास के हैं। ऐसा उनके लेखों की लिपि से अनुमान होता है। मध्यमिका का स्थान मेवाड (उदयपुर) राज्य में चित्तींड़ को किलो से करीब ७ मील उत्तर में है। उसका वर्तमान नाम नगरी है श्रीर वह बेदला के चौहान सर्दार की जागीर में है। ये सिक यहाँ के सब से पुराने सिक हैं। उसी समय के श्रास पास के मालव जाति के ताँचे के सिके जयपुर राज्य में 'नगर' ( कर्कोटक नगर ) से मिले हैं जिनपर 'मालवानं जय' [= मालवों की जय] लेख है। ये सिके मालवगण अर्थात् मालव जाति को विजय को स्मारक हैं। इनसे पीछे को जो सिको राजपूताने में मिले हैं वे प्रोक (यूनानी), शक, पार्थिग्रन् (पारद), कुशन श्रीर चत्रप वंशी राजाओं के हैं। प्रोक (युनानी) धीर चत्रपें। के सिके तो यहाँ पर चाँदी श्रीर ताँबे के ही मिले हैं, बाकी के तीन वंशों के सोने के भी कभी कभी मिल जाते हैं। चत्रपां के चाँदी के सिक्के हजारों की संख्या में मिल चुके हैं, ताँबे के बहुत कम। इनके पीछे के सिक्के गुप्तवंशी राजायों के हैं जिनमें विशेष कर सोने के मिलते हैं, चाँदी के कम। गुप्त-वंशियों के २० से अधिक सोने के सिक्के मैंने अपने मित्रों के लिये श्रजमेर में ही खरीदे। गुप्तों के पीछे हुगों के चाँदी श्रीर ताँवे के सिके मिलते हैं परंतु बहुत ही कम। हूगों के सिके ईरान के ससानवंशी राजाओं के सिक्कों की शैली के हैं और उनकी नकलें ई॰ स० की छठी से ११वीं शताब्दी के आस पास तक इस देश में वनती रहीं। समय के साथ उनका आकार घटता गया श्रीर पतलेपन के स्थान में मोटाई आती गई। कारीगरी में भी क्रमशः भहापन आता गया जिससे उनके सामने की तरफ की राजा की सिर से छाती तक की मूर्तियहाँ तक बिगड़ती गई कि लोग पीछे से पहिचान भी न सके कि वह किसकी सूचक है। इससे वे उसकी गधे का खुर ठहरा कर

४. किनंगहाम, श्राकिश्रॉलाजिकल सर्वे—रिपोर्ट, जि० ६, पृ० २०३।

६. वही, ए० १८१। कर्कीटक नगर श्रव जयपुर राज्य के डिव्याया प्राप्त से ११ मीच द्विया-पश्चिम में पुराना खेडा नाम से प्रसिद्ध है।

उनको 'गिधिये सिक्के' कहने लगे और अब तक उनका वही नाम चला भ्राता है। परंतु जब समय समय के सिक्के पास पास रख कर मिलान करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में उनपर राजा का अर्धशारीर ही था, परंतु ठप्पा खोदनेवालों की कारीगरी में क्रमशः भहापन झाने के कारण वे उसको पहले का सा सुंदर न बना सके और इसीसे लोगों ने उसको गये का खुर मान लिया।

ई०स० की छठी शताब्दी से धजमेर पर मुसलमानों का अधिकार होने (ई०स० ११६२) तक के ६०० वर्षों में राजपूताने पर राज्य करनेवाले हिंदू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों अर्थात् मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया), अजमेर के चौहान, और कन्नीज के प्रतिहारों (पिड़हारों) के चाँदी और ताँबे के सिक्क कभी कभी मिल जाते हैं। प्रतिहार वंश के तो अब तक केवल भोजदेव (आदिवराह) और महीपाल के ही सिक्के मिले हैं। उक्त ६०० वर्षों तक राजपूताने में राज करनेवाले राजाओं में से किसी का भी सीने का सिक्का पहले नहीं मिला था। बापा रावल का यह सिक्का उक्त काल का पहला ही सीने का सिक्का है और अब तक एक ही मिला है। वापा रावल मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंशी राजाओं का पूर्वज था और उसकी वीरता आदि की अनेक कथाएँ राजपूताने में प्रसिद्ध हैं।

यह सिका तीन वर्ष पहले अजमेर के एक सर्राफ के यहाँ मिला। उससे मालूम हुआ कि भीलवाड़े (मेवाड़) की तरफ का एक महाजन कुछ सोने और चाँदी के पुराने जेवरों के साथ यह सिका भी बेच गया था। इसके साथ दे। मोहरें और भी थीं, एक वादशाह अकबर की और दूसरी औरंगजेब-आलमगीर की। ये तीनों सिके मैंने सिरोही के महाराजाधिराज महाराव सर केसरीसिंह जी के लिये खरीद लिए जी इनके प्राचीन सिकों के बड़े संप्रह में सुरचित हैं। जब यह सिका

सर्राफ के पास भ्राया तब उसमें सोने का नाका (कुंडा) लगा हुआ था जिसकी उसने उखड़वा डाला और भालन (टाँके) की घिसवा दिया परंतु अब तक उसका कुछ ग्रंश इसपर पाया जाता है। दाहिनी श्रोर का इसका थोड़ा सा ग्रंश देशनों तरफ से घिस गया है जिससे वहाँ के चिह्न कुछ अस्पष्ट हो गए हैं।

इस सिक्कों का तै।ल इस समय ११५ घेन (६५% रत्ती) है। दोनें ग्रेगर के चिह्न श्रादि नीचे लिखे श्रतुसार हैं जिनका विवेचन श्रागे किया जायगा—

सामने की तरफ—(१) ऊपर के हिस्से से लगा कर बाई श्रीर, श्रर्थात् लगभग श्राधे सिक्को के किनारे पर, बिंदियों की एक वर्तु-लाकार पंक्ति है जिसको माला कहते हैं। (२) ऊपर के हिस्से में माला के नीचे ई० स० की आठवीं शताब्दी की लिपि में 'श्रीवेष्प' लेख है जो जिस राजा (बापा) का यह सिका है उसका सूचक है। (३) उक्त लेख के नीचे बाई स्रोर माला के पास खड़ा त्रिशूल है। (४) त्रिशूल की दाहिनी ग्रेगर दे। प्रस्तरवाली वेदी पर शिवलिंग बना है। (५) शिवलिंग की दाहिनी स्रोर बैठा हुस्रा नंदि (बैल) है जिस का मुख शिवलिंग की तरफ है श्रीर जिसकी पूँछ श्रीर उसके पास का कुछ अंश सिक्के का उधर का हिस्सा धिस जाने के कारण नहीं रहा है। (६) शिवलिंग ग्रीर बैल को नीचे पेट को बल लेटा हुग्रा एक मनुष्य है जिसका जाँघों तक का ही हिस्सा सिक पर श्राया है। उसके दोनों कान आज कल के कनफटे जोगियों की तरह बीच में से बहुत छिदे हुए होने के कारण मनुष्य के कानों से बड़े दिखाई देते हैं छीर मुख भी कुछ प्रधिक लंबा प्रतीत होता है।

पीछे की तरफ — (१) दाहिनी ओर के थोड़े से कितारे की छोड़ कर अनुमान सिके के हैं कितारे के पास विदियों की माला है। (२) अपर के हिस्ते में माला के नीचे एक पंक्ति में तीन



" बापा रावल के सोने के सिक्के का चित्र"।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri \* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### बापा रावल का सोने का सिका।

२४७

विद्व बने हैं जिनमें से बाँई ग्रीर से पहला सिमटा हुआ चमर प्रतीत

होता है। (३) दूसरा चिह्न



है। (४) तीसरे चिह्न का ऊपर

का भाग, सिक्को का वह ग्रंश घिस जाने के कारण, स्पष्ट नहीं है, परंत उसका नीचे का अंश नीचेवाली गै। के सींग के पास नीचे से कुछ मुडी हुई खड़ी लकीर के रूप में दिखलाई देता है। यह छत्र की डंडी हो सकती है और ऊपर का अस्पष्ट भाग भी छत्र सा दीख पडता है। (५) उक्त तीनों चिह्नों के नीचे दाहिनी ब्रोर को मुख किए गी खडी है जिसके मुख का कुछ ग्रंश सिक्के के घिस जाने से ग्रस्पष्ट हो गर्या है। (६) गै। के पैरें। के पास बाँई स्रोर मुख किए गै। का दूध पीता बछड़ा है, जिसके गले में घंटी लटक रही है, वह पूँछ कुछ ऊँची किए हुए है भीर उसका स्कंध (ककुद) भी दीखता है। (७) बछड़े की पूँछ से कुछ ऊपर ग्रीर गै। के मुख के नीचे एक पात्र बना हुआ है जिसकी दाहिनी स्रोर का स्रंश घिस गया है। पात्र की बाँई स्रोर की गुलाई भीर उसके नीचे सहारे की पैंदी स्पष्ट है। (८) गी भीर बछड़े को नीचे दे। आड़ी लकीरें बनी हैं जिनके बीच में थोड़ा सा धंतर है। (६) उक्त लकीरों की दाहिनी ग्रीर तिरछी मछली है, जिस का पिछला हिस्सा उक्त लकीरों से जा लगा है। (१०) उक्त लकीरों के नीचे थीर बिंदियों की बिंदु-माला के ऊपर चार बिंदियों से बना हुआ फूल सा दिखाई देता है।

### सामने की तरफ का विवेचन।

(१) बिंदियों से बनी हुई माला—प्राचीन काल से बहुधा गोल सिकों के किनारें। के पास बिंदियों से बनी हुई परिधि होती है जिसको राजपूताने के लोग माला कहते हैं। जब सिका ठप्पे के समान ही बड़ा होता है तब पूरी माला सिक पर ग्रा जाती है परंतु जब छोटा होता है तब माला का कुछ अंश ही उसपर भाता है। सिक्कों पर माला बनाने की रीति प्राचीन काल से चली भ्राती है। हिंदुस्तान के प्रोक्ष (यूनानी), कुशन (तुर्क), गुप्त, यैधिय, कलचुरि, चौहान म्रादि कई राजवंशों के एवं ससान तथा गिधिये सिक्कों पर तथा नेपाल, म्रासाम धौर दिचिया से मिलनेवाले कई सिक्कों पर यह माला पाई जाती है। केवल पुराने सिक्कों पर ही नहीं किंतु हिंदुस्तान के मुसरमान सुलतानों स्पीर बादशाहों के कई सिक्कों पर भी यह होती है । राजपूताने के राज्यों के कई सिक्कों पर तो यह बहुधा श्रव तक बनती थी।

(२) सिक्कों को लेख में राजा का नाम श्रीवोष्य है। यह वष्प (बष्प = बापा) को नाम को पुराने मिलनेवाले अनेक रूपों में से एक है। संस्कृत को शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस राजा का नाम कई तरह से लिखा मिलता है जैसे कि 'वष्प', 'वष्पक १०', 'बष्प १९' 'वष्पक १९'

१०. श्रस्मित्रभूद्गुहितगोत्रनरेन्द्रचंद्रः श्रीवप्यक्तितिपतिः चितिपीठरस्म् ।

मेवाड़ के राजा नरवाहन के समय की वि०सं० १०२८ की प्रशस्ति, वंव० एशि०सोसा० जर्नज जि० २२, पृ० १६६.

. गुहिलांगजवंशज: पुरा चितिपालोत्र बसूब वदाक: । प्रथमः परिपंथिपार्थिवध्वजिनीध्वंसनलालसाशयः ॥ ३ ॥ रावज समरसिंह के समय का वि० सं० १३३० का चीरवा गाँव का शिलालेख ।

११. हारीतः शिवसंगमंगविगमात् प्राप्तः स्वसेवाकृते वप्पाय प्रथिताय सिद्धिनिल्यो राज्यश्चियं दत्तवान् ॥ १० ॥ हारीतात्किल वप्पकांऽह्विलयव्याजेन लेभे महः चात्रं... रावल समरसिंह का वि०सं० १३४२ का स्नावू का शिलालेख (इंडि एंटी जि०१६, पृ० ३४७)।

७ वी० ए० स्मिध, कटलाँग थाँफ दी काँइंस इन दी इंडियन् स्यूजियम्, (कलकत्ता), छेट १, ३, ६, ११-१७, २०, २१, २४, २४, २६, २८, २६, ३०, ३१।

म. एच॰ एन॰ शहट, कैटलांग ग्राफ़ दी काँ इंस इन दी इंडिग्रन् म्यूज़िः ग्रम (कलकत्ता); जिल्द २, प्लेट ७, ६; जिल्द ३, प्लेट १, २,४,६, ७—१३,१४,१७-२०,२२।

६. वेब; दी करंसीज श्रॉफ राजपूताना; प्लेट १--१२।

बाष्पं १२, 'बप्पाक्त १३', 'बाप्प १४', 'बापा १६, स्रादि । 'ब' के स्थान में 'व' का प्रयोग राजपृताने, चादि के शिलालेखों में बहुधा मिलता है ग्रीर यहाँ के लोगों में बंगालियों की नाई 'या' के स्थान में अर्ध 'ग्रीकार' वोलने का प्रचार भी है जैसे कि 'खल' को 'खेल', 'ढल' (हेला) को 'होल', 'पांच' को 'पे। जादि। अतएव 'बप्प' को 'बोप्प' लिखना कोई स्रायचर्य की बात नहीं है। बप्प व स्रोर बोप्प दोनों

१२. जगाम बाब्पः परसेश्वरं सही..... ॥ १७॥

एकलिंगजी के मंदिर के दिज्ञ हार की प्रशस्ति (भावनगर इस्कि-पशंस, पु० ११८)।

बप शब्द के छीर पाउनित तो ठीक हैं किंतु इसका निर्वचन ठीक न जान का श्रद संस्कृत बनाने की धन में किसी पंडित ने बाध्य की कल्पना की होगा बीर इसीकी हढ़ करने के लिये पार्वती के बाध्य (आँसू) का संबंध बापा से मिनाने की कथा गड़ी गई देखो, आगे टिप्पण २३)

१३. श्रीगुहिद्तराउलशीवप्पाकश्रीखुमागादिमहाराजान्वये...... नारबाई के ग्रादिनाथ के संदिर में बगा हुग्रा महारागा रायमल के समय का वि० सं० १४४७ (न कि १४६७) का शिलालेख (वहीं, पृ० १४१)

१४. श्रीमेद्वाटवसुधासपालवहाप्यपृथ्वीशः ॥ १६ ॥

महाराखा कुरुभकर्षं के समय का वना हुया एकलिंग-प्राहास्य, राजव-र्णन अध्याय (वि० सं० १७३८ की हस्तविखित प्रति से)।

१४. प्राप्तमेद्वाटप्रमुखसमस्तवसुमतीसाम्राज्यश्रीबावासुम्मान.....

उपर्युक्त, टिप्पसा, १२ दिलिया हार की प्रशस्ति के श्रंत का गद्य। १६. 'बप्प' प्राकृत सावा का प्राचीन शब्द है जिसका मूल अर्थ 'बाप' (संस्कृत वाप = बीज बोनेवाला = पिता) था। इसका या इसके भिन्न भिन्न क्यांतरों का प्रयोग बहुधा सारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से बगाकर श्रव तक चन्ना आता है। चलभी (काठियावाड़) में राजाओं के दानपत्रों में पिता के नाम की जगह 'बर्प' शब्द सम्मान के लिये कई जगह मिलता है (परमभटारकमहा-राजाधिराजपरमेश्वरश्रीवप्पपादानुध्यातः प्रमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरः श्रीशीजादित्यः...वलभी के राजा शीजादित्य सातवें का श्रजीना का गुप्त संवत् १४७ = है॰ सं॰ ७६६ -६७ का दानपत्र, फ्लीट-गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ॰ १७८)। नेपाल के जिच्छिन नंशी राजा शिवदेन और उसके सामंत ग्रंशनमां के [गुप्त] संवत् ३१६ (या ३१८ १ = ई० सं०६३४-३६) के शितालेख में 'बप्प' शब्द का भयोग वैसे ही अर्थ में हुआ है (स्वस्ति मानप्रहादपरिमितगुणसमुद्योद्धा- प्राकृत पर्याय शब्द हैं भ्रीर दोनों का मूल अर्थ 'पिता'' है। ये दोनों एक दूसरे के स्थान में व्यवहृत होते हैं जिसके कई उदाहरण मिलते हैं जैसे कि 'बप्प स्वामि'' के स्थान पर 'बोप्प स्वामि'' स्वीर 'वापण्णभट्टीय, के स्थान पर 'बोप्प स्वासि''।

सितिदेशों (?) बप्पादानुध्याते। लिच्छ विकुल केतुर्भद्दारक महाराजा घिराजश्री शिवदेशः कुशली... हंडि॰ एंटि॰, जि॰ १४, पृ॰ ६८)। पीछे से यह शब्द नामसूचक भी हो गया श्रीर मेगाड़ के अनेक लेखों में बापा रावल के लिये नामरूप से लिखा हुआ मिलता है (देखों, ऊपर, टिप्पण ११)। पीछे से इसके कई मिल भिन्न रूपांतर बालक, वृद्ध आदि के लिये या उनके सम्मानार्थ या उनके संबोधन करने में संस्कृत के 'तात' शब्द की नाई काम में आने लगे। मेगाड़ में 'बाप् शब्द छड़के या पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 'बापजी' राजकुमार के लिये। राजपूताना, गुजरात आदि में बापा, बापू और बापो शब्द पिता पूज्य या वृद्ध के अर्थ में आते हैं। बापजी, बापूर्व, बोपदेव, बापूराव, बापूराठ, बावाराव, बापागव, वाप्रकार, बोपण्यमह, बोप्पचेव आदि अनेक शब्दों के पूर्व ग्रंश इसी 'बप्प' शब्द के रूपांतर मात्र हैं। पंजाबी श्रीर हिंदी गीतों तथा स्वियों की बोछ चाल में 'बावल' पिता का सूचक है।

१७. फ्लीट, गुप्त इंस्किप्शंस, पृ० ३०४।

१८. परिवानक महाराज हस्ता के गुप्त संवत् १६३ (ई॰ स॰ ४८२-८३) के खोह के दानपत्र में के।पंरिक अधहार जिन बाह्यणों की देना लिखा है उनमें से एक का नाम 'बप्पास्वामि' मिलता है (फ्लीट; गुप्त इंस्क्रिपशंस, प्र॰ १०३)। गुनरात के राष्ट्रकूट (राठौड़) राजा गोविंदराज के शक सं० ७३४ (वि॰ सं० ८७० = ई॰ स॰ ८१३) के दानपत्र में उक्त दान के लेनेवाले गुजरात के बाह्यणों में से एक का नाम बप्पस्वामि लिखा है (प्पि॰ इंडि॰, जि॰ ३, प्र॰ ४८)।

१६. वलभी के राजा शीलादित्य (प्रथम) के गुप्त सं० २८६ के नव जक्की से मिले हुए दानपत्र में संगपुरि (शहापुर-का ठयावाड़ में जूनागढ़ के निकट) के बाह्यणों में से, जिनकी वह दान दिया गया, एक का नाम बोष्पस्वामि जिला है (एपि० इंडि॰, जि॰ ११, पृ० १७१, १७६)।

२०. वापण्याभर (वोपण्याभर) के कई ग्रंथों में से एक का नाम 'बापण्या' भट्टीय' श्रीर 'बोपण्याभट्टाय' दोनों तरह से जिला मिलता है (श्राफ़ के कैटलांगस् कैटलांगस् केटलांगस्, खंड १ पृ० ३६६,३७७)।

२१. देविगिरि के यादव राजा महादेव श्रीर रामदेव (रामचंद्र) के प्रसिद्ध विद्वान् मंत्री हेमाद्रि (हेमाडपंत) के श्राश्रित, वैद्य केशव के पुत्र श्रीर हिरिलीजा,

- (३) त्रिशूल शिव के आयुधों में से मुख्य है। बापा जैसे दृढ़ शिव-भक्त राजा के सिक्कों में शिवलिंग के साथ त्रिशूल के चिह्न का होना स्वाभाविक ही है।
- (४) शिवलिंग वापा के इष्टदेव एक लिंग का सूचक होना चाहिए।
- (प्) बैल शिव का वाहन होने के कारण शिवलिंग के सामने उसका होना उचित है।
- (६) शिवलिंग ग्रीर वृष के नीचे लेटे हुए पुरुष की मूर्ति किसकी सूचक है? इस विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, परंतु संभव है कि वह वापा की ही सूचक हो ग्रीर उसे अपने इष्टदेव एकलिंग के न्यागे प्रणाम करता हुग्रा प्रकट करती हो। उसके कान फटे ग्रीर मुख अधिक लंबा होने के विषय में तीन कल्पनाएँ हो सकती हैं। या तो उप्पा खोद्दनेवाला ग्रन्छा कारीगर न हो, जिससे जैसी चाहिए वैसी ठीक ग्राकृति न बना सका। प्राचीन राजाग्रों के कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनने की चाल होने से वे फटे हुए श्रीर लटक जाने के कारण बड़े बनाए जाते थे जैसा कि कई मूर्तियों में देखा जाता है। ग्रयवा वापा शिव के गण नंदि (नंदिकेश्वर) का

मुख्योध व्याकरण श्रादि श्रमेक ग्रंथों के कर्ता का, भानुदत्त रचित रसमंजरी पर 'समंजरी विकास' नामक टीका के कर्ता (नृसिंह के पुत्र) का, एवं कांकेर (मध्य- प्रदेश) के सामंत व्याग्नराज के पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी का नाम वोपदेव (बोपदेव) मिछता है। ऐसे ही राजा तिविरदेव के एक दानपत्र के खोदनेवाले का नाम बोप्पताग मिखता है (एपि॰ इंडि॰, जि॰ ७ पृ. १०७)। इन नामों के पहले श्रंश 'वोप', 'वोप' या 'बोप्प', 'बर्प' या उसके पर्याय 'बोप्प' के ही सूचक हैं।

१२ मेवाड़ के राजान्त्रों के इष्टदेव एकलिंगजी हैं स्त्रीर बापा उनका परम भक्त था ऐसा मेवाड़ के स्रनेक शिलालेखों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों से पाया

> नागहद्युरे तिष्ठक्षेकलिंगशिवप्रभोः। चिक्रे बारपोऽर्चनं चास्मै वरान्हद्रो द्दौ ततः ॥६॥ राजप्रशस्ति महाकान्य, सगै ३

ब्रवतार<sup>२३</sup> माना जाता था जिससे उसका मुख वानराकार बनाया गया हो ।श्रथवायह बापा के गुरु हारीतराशि की सूर्त्ति हो जो शिव के गण चंड का स्रवतार<sup>२४</sup>माना जाता था ।

### पिछली तरफ का विवेचन।

- (१) बिंदियों से बनी हुई माला—इसका विवेचन ऊपर हो खुका है।
- (२) और (४) अपर के पंक्तिबद्ध तीन चिह्नों में से पहले (चमर और तीसरे (छत्र) का विवेचन अपर ही चुका। ये दोनों राज्यचिह्न हैं।
  - (३) , चह चिह्न या तो बौद्धों के धर्मचक्र का या सूर्य का

सूचक हो सकता है। परम शैव राजा के सिक्षे पर त्रिश्ल, शिवलिंग धौर पृषम के साथ बौद्ध धर्म-चक्र का होना तो सर्वधा ग्रसंभव है; ग्रतएव यह चिह्न सूर्य का सूचक होना चाहिए। प्राचीन काल में सूर्य का चिह्न बीच में बिंदी सहित छोटा सा दृत्त होता था जिस पर बाहर की भीर

२३. यं दृष्ट्वा नंदिनं गौरी दृशो बाष्यं पुराऽस्तुजत् । नंदीगयोसौ बाष्योपि प्रियादक्वाष्पदोऽभवत् ॥७॥ वही, सर्ग० ३.

श्रथ शैद्धात्मजा ब्रह्मन् शोकन्याङ्गळळोचना । नंदिनं प्रथमं बाब्पं स्वजन्ती तसुवाच ह ॥ १२॥ यस्माद्वाब्पं स्वजाम्यद्य वियोगात्यांकरस्य च । प्रवदत्ताच्च मे शापाद्वाब्पो राजा अविष्यति (सि) ॥१३॥

महाराणा रायमळ के समय का बना एकळिंश-माहात्म्य, श्रध्याय ६। नंदी गण का मुख वानर का सा माना गया है। रावण ने उसका उपहास किया था तब नंदी ने शाप दिया कि मेरे सहश मुखवाते तेरा नाश करेंगे।

(वाल्मीकि रामायग, सुंदरकांड, ४०। २-३, तथा वहीं पर कतक टीका, उत्तरकांड १६।१४-२१)

२४. रे चंड त्वं द्वारि स्थितापि रज्ञाविधी प्रमत्तीभूः । हारीतराशिनामा भूयास्त्वं मेद्पाटसुनिः ॥ राणा कुंभकर्णं के समय का बना एकलिंग-माहात्म्य, श्रध्याय १, श्लोक २२ । हारीतराशिः स सुनिश्चग्रडः शंभोर्गणोऽभवत् । राजप्रशस्ति महाकाव्य सर्ग ३, श्लोक म ॥

किरणें होती थीं। पुराग ग्रीर कार्पापण नाम के प्राचीन सिकों पर सूर्य का चिह्न वैसा ही मिलता है । वह इतना स्पष्ट होता है कि उसको देख कर इर एक पुरुष सहसा यही कहेगा कि यह सूर्य बना है। पीछे से जैसे अचरों की आकृति में ग्रंतर पड़ता गया वैसे ही सूर्य के चिह्न में भी भिन्नता त्राती गई। पश्चिमी चत्रपवंशी राजाओं के सिकों पर सूर्य भीर चंद्र के चिह्न मिलते हैं। उनमें चष्टन से लगा कर रुद्रसेन प्रथम तक के सिकों पर सूर्य का चिह्न किरगों सहित स्थूल विंदी १ ही है, वृत्त नहीं; थ्रीर किरणे बहुत स्पष्ट हैं। परंतु उसके पीछे के उसी वंश के राजाओं के सिकों पर का बड़ी चिह्न विदियों से बना हुआ वृत्त मात्र २७ है जिसके मध्य में एक सूचम बिंदी और लगी है। सिकों के अभ्या-सियों को छोड़कर उस चिह्न की ग्रीर कोई सूर्य का चिह्न न कहेगा किंतु उसकी सतफूली या फूल ही बतलावेगा । वैदिकों की प्रह-शांति के नवमहस्थापन में जहाँ नवमहों के सांकेतिक चिह्न बनाकर उनका पूजन होता है वहाँ सूर्य को मंडल में सूर्य का चिह वृत्त १८ ही होता है। राजपूताने में राजाओं तथा सर्दारों की मोर से बाह्यगों, देवमंदिरों आदि की दान किए हुए खेतीं पर उनकी सनदें शिलाग्रें। पर खुदवा कर खड़ी की जाती थां। ऐसे ही राजाग्रें। की ग्रीर से छोड़े हुए किसी कर ग्रादि के, या प्रजावर्ग में से किसी गति की की हुई प्रतिज्ञा के, लेख भी शिलायों पर खुदवा कर गाँवों में खड़े किए हुए मिलते हैं। उक्त दोनों प्रकार के लेखें। की यहाँ के

२४. कनिंगहाम कॉहंस छाफ़ एन्स्यंट इंडिग्रा, प्लेट १, संख्या १,

रेई. राजसन्, कैटलॉग बाक इंडिश्चन् कॉइंस, 'श्रांध, बत्रग श्रादि'

२७. वहीं, प्लेट १२-१८.

रेद. दत्तमंडलमादित्ये चतुरस्रं निशाकरे । भूमिपुत्रे त्रिकाेगां स्याद्बुधे वै बागासदशं ।।

ग्रहशांति ।

लोग 'सुरे' (फारसी शरह) कहते हैं। समय समय के ऐसे सैकड़ों नहीं, हज़ारों शिलालेख अब तक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में खेतों और गाँवों में खड़े हुए मिलते हैं। ऐसे लेखों में से कई एक के ऊपर के भाग में सूर्य चंद्र और वत्स सहित गी की मूर्तियाँ वनी होती हैं। इनका भाव यही है कि जब तक सूर्य, चंद्र और सवत्सा गी (अर्थात् रसदात्री पृथ्वी) हैं तब तक वह दान (आदि) अविच्छिन्न रहे। गी की मूर्ति का यह भाव भी है कि इस दान या नियम का भंग करनेवालों को गोहत्या का पाप लगे। ऐसे शिलालेखों पर सूर्य का

चिह्न 🕀 🕀 💍 इन चार प्रकारों में से

किसी एक तरह से ग्रंकित किया हुआ मिलता है। राजपूताना म्यूजिश्रम (ध्रजमेर) में रक्खे हुए वि० संवत् १३०० के एक शिलालेख के ऊपर के भाग में सूर्य, चंद्र श्रीर वत्स सहित गी की सूर्तियाँ वनी हैं। उसमें सूर्य का चिह्न ऊपर बतलाए हुए चार प्रकार के चिह्नों में से पहला

है। त्र्यतएव सिक्के पर निद्ध सूर्य का ही सूचक होना चाहिए।

इस सिक्के पर छत्र श्रीर चॅंबर दो राज्य-चिह्नों के बीच में सूर्य की मूर्ति किस श्रीभिप्राय से रक्खी गई इस विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं हो सकती हैं, परंतु श्रीधक संभव यही है कि वह बापा का सूर्यवंशी होना सूचित करती हो। मेवाड़ के राजा श्रव तक श्रपने की सूर्यवंशी मानते चले श्राते हैं।

- (५—६) ये चिह्न गी श्रीर उसका स्तनपान करते हुए बछड़े के हैं। यह गी बापा रावल के प्रसिद्ध गुरु लकुलीश संप्रदाय के साधु (नाथ) हारीतरिश की काम-धेनु हो जिसकी सेवा बापा रावल ते की ऐसी कथा प्रसिद्ध है। स्तनपान करते हुए वत्स का ध्रिभिप्राय गी का दुधार होना है।
  - (७) पात्र—इसका वर्णन ऊपर हो चुका।
  - (प) दें। प्राड़ी सकीरें नदी के दोनें तटें की सूचित करती हैं

क्यों कि उनकी दाहिनी श्रोर के श्रंत पर मछली बनी है जो वहाँ पर जल का होना प्रकट करती है। यदि यह अनुमान ठीक हो तो ये लकीरें एक लिंगजी के संदिर के पास बहनेवाली कुटिला नाम की छोटी नदी<sup>२१</sup> (नाले) की सूचक होनी चाहिएँ।

(६) फूल -शोभा के लिये बना हो या नहीं के निकट पुष्पों का होना सूचित करता हो।

# बापा का सूर्यवंशी होना।

उपर हम कह छाए हैं कि छत्र और चमर के बीच सूर्य का चिह्न होना बापा (ग्रीर उसके वंशजों ) का सूर्यवंशी होना सूचित करता है। इस कथन पर यह शंका उठ सकती है कि इस चिह्न पर से ही बापा का सूर्यवंशी होना कैसे संभव हो सकता है ? क्या ऐसा मानने के लिये कोई प्राचीन शिलालेख आदि का प्रमाण है ? इसके उत्तर में यह कथन है कि सेवाड़ के पुराने राजाश्रों में से श्रव्लट तक के राजाश्रों के पाँच शिलालेख अब तक सिले हैं, जिनमें शोलादित्य (शील) का वि॰ सं० ७०३३० का, अपराजित का वि० सं० ७१८३१ का, भर्त-पह (भर्तभट) दूसरे को वि० सं० ६६६३२ ग्रीर १०००३३ को ग्रीर अलट का वि० सं० १०१० ३४ का है। इनमें से किसी में भी मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी लिखा नहीं मिलता। वि॰

२६. मा कुरुवेत्यतः कीपमित्युवाच सरिद्वरा। तां शशापातिरेषिया क्रिटिलेति सरिद्भव ।।२१॥ तत्रेकितंगसामीप्ये कुटिजेति सहस्रशः। ंधाराश्च संभविष्यन्ति प्रायशो गुप्तभावतः ॥२६॥ महाराणा रायमल के समय का बना 'एक लिंगमाहात्म्य', अध्याय ६।

३०. यह जेल इसी संख्या में मुद्रित है।

३१. एपि० इंडि०, जि॰ ४, पृ० ३१-३२।

रेर. वहीं, जि॰ १४, पृ॰ १८७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३३. राजप्ताना</sup> स्यूज़ियम की रिपेर्ट, ई० स० १६१३–१४, पृ० २ । ३५. भावनगर इंस्किपशंस, पु० ६७-६८!

सं० १०१० के पीछे के जिन शिलालेखों में उसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ लिखा मिलता है उनमें सब से पहला लेख एकलिंग के मंदिर के निकट के लकुलीश (लकुटीश) के मंदिर की, जिसको इस समय नाथों का मंदिर कहते हैं, प्रशस्ति है। यह प्रशस्ति मेवाड़ के राजा नरवाहन के समय की छीर वि० सं० १०२८ की है। इससे मेवाड़ के राजाश्रें। का रघुवंशी (सूर्यवंशी) होना पाया जाता है। उक्त प्रशस्तिवाले ताक के ऊपर छजा न होने के कारण चौमासे में मंदिर के शिखर का जल प्रशस्ति के ऊपर होकर बहने से उसका जुछ ग्रंश विगड़ गया है, तिस पर भी जो ग्रंश बचा है वह बड़े महत्त्व का है। उसका सारांश नीचे लिखा जाता है—

प्रारंभ में 'ग्रें। ग्रें। नमें। लकुलीशाय' से लकुलीश की नमस्कार किया है। फिर पहले ग्रीर दूसरे श्लोकों में किसी देवता ग्रीर देवी (सरस्वती) की प्रार्थना हो ऐसा पाया जाता है परंतु उन श्लोकों का ग्राधिक ग्रंश जाता रहा है। तीसरे ग्रीर चैं। थे श्लोकों में नागहर (नागदा) नगर का वर्णन है। पाँचवें श्लोक में उस नगर के राजा वप्पक (बप्पक = बापा) का वर्णन है जिसमें उसको गुहिलवंश के राजाग्रें। में चंद्र के समान (तेजस्वी) ग्रीर पृथ्वी का रत्न कहा है ग्रीर उसके धनुष के टंकार का कुछ वर्णन के है परंतु लेख का वह ग्रंश नष्ट हो। गया है। छठे श्लोक में बप्पक के वंशज किसी राजा का (संभवत: नरवाहन के पिता ग्राह्मट का) वर्णन है परंतु उसका नाम बचने नहीं पाया। सातवें ग्रीर ग्राठवें श्लोकों में राजा नरवाहन की, जिसके समय में वह प्रशस्ति बनी, वीरता की प्रशंसा है। श्लोक टं से ११ तक में लक्कलीश की उत्पत्ति का वर्णन यें। किया है कि

३४. श्रस्मन्नभृद्गुहिन्नगोत्रनरेन्द्रचंद्रः श्रीवप्पकः चितिपतिः चितिपीऽरतस् ।

वहले भृगुकच्छ (भड़ौच) प्रदेश में विष्णु ने भृगु मुनि को शाप दिया तो भृगु ने शिव की ब्राराधना कर उनको प्रसन्न किया। इसपर उस मृति के सम्मुख हाथ में लकुट लिए हुए शिव का कायावतार (अवतार) हुआ। जहाँ उनका यह अवतार हुआ वह स्थान कायावतार (कारवान) कहलाया ग्रीर उसकी रमणीयता के ग्रागे वे कैलास को भूल गए। बारहवें श्लोक में किसी खो (पार्वती?) के शरीर पर के आभूषणों का वर्णन है परंत वह किस प्रसंग का है यह पूरा श्लोक सुरचित न होने से स्पष्ट नहीं होता। १३वें श्लोक में शरीर पर अस्म लगाने, वल्कल के वस्त्र धीर जटाजूट धारण करने, खीर पाशुपत योग का साधन करनेवाले

बहुत प्रसिद्ध था श्रीर श्रव तक राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, दिच्च ए (माईसोर तक ), बंगाल श्रीर उड़ीसे में लकुलीश की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। उस मूर्ति के सिर पर बहुधा जैन-मूर्तियों के समान केश होते हैं। वह द्विभुज होती है। उसके दाहिने हाथ में वीजारा श्रीर बाँये में लकुट (दंड) रहता है जिससे उसका नाम लकुटोश ( लकुलीश ) पड़ा। वह मूर्ति पद्मासन बैठी हुई होती है। लक्कजीश। ऊध्वरिता (जिसका वीर्य कभी स्विलत न हुआ हो) माना जाता है, जिसका चिह्न ( ऊर्ध्वलिंग ) मृतिं में बना रहता है [ न (ज) कुतीशं अध्वेमेट्रं पद्मासनसुसंस्थितं । दित्तिणे मातुलिङ्गं च वामे दंडं प्रकीर्तितं — विखकर्मावतार वास्तुशास्त्र ]। इस समय इस प्राचीन संप्रदाय के। माननेवाजा कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि बहुधा लेगा उस संप्रदाय का नाम भी भूल गए हैं। परंतु प्राचीन काल में उसके माननेवाले बहुत थे जिनमें मुख्य साधु (कनफटे, नाथ) होते थे । माधवाचार्य के 'सर्वदर्शनसंप्रह' में पाशुपत संभवाय का कुछ हाल मिलता है। उसका विशेष वृत्तांत शिलालेखें तथा विष्णुपुराण, लिंगपुराण त्रादि पुराणों में मिलता है। उसके अनुयायी उक्तीश की शिव का श्रवतार मानते थे जिसकी उत्पत्ति के संबंध में कई, एक इसी से भिन्न, कथाएँ मिलती हैं। उसका उत्पत्तिस्थान कायावरेहिए (कायारीहण = कारवान्, बड़ौदा शुज्य में ) माना गया है। लकुलीश इक संपद्भय का प्रवर्तक होना चाहिए। उसके मुख्य चार शिष्यों के नाम कुशिक, गार्ग, मित्र श्रीर कीरुव्य (लिंगपुराण, २४ | १६१ ) मिलते हैं । एक लिंगजी के प्तारी साधु कुशिक की शिष्य-परंपरा से थे क्योंकि उक्त प्रशस्ति में उसीका नाम दिया है। इस संप्रदाय के साधु निहंग होते थे, गृहस्थ नहीं श्रीर मूँड़ कर चेता बनाते थे। जाति पाँति का कोई भेद न था।

कुशिक आदि योगियों का ( जो लकुलीश के मुख्य शिष्य थे ) वर्णन है। श्लोक १४ से १६ तक में उन (कुशिक आदि) के पीछे होनेवाले एकलिंग जी के मंदिर की पूजा करनेवाले उक्त संप्रदाय के साधुआं का परिचय दिया है जिसमें उनको शाप और अनुमह का स्थान, हिमा-लय से सेतु (राम का सेतु) पर्यंत रघु के वंश की कीर्ति को फेलानेवाला, तपस्वी, एकलिंगजी की पूजा करनेवाला और लकुलीश के उक्त मंदिर का बनानेवाला कहा है ३०। १० वे श्लोक में स्याद्वाद (जैन) और सौगत (बौद्ध) आदि को विवाद में जीतनेवाले वेदांग मुनि का हाल है। १८ वें श्लोक में उस (वेदांग मुनि) के

३७.....पाशुपतये। मभृतो यथार्थ-

ज्ञानावदातवपुषः कुशिकादयान्ये । भस्मांगरागतहब्दकजटाकिरीट-बङ्गाण अविरभवन्मुनयः पुराणाः ॥ [१३] तेभ्वा .... ..... वलेशसमुद्रगतात्ममहसः.....योगिनः। शापानुमहभूमया हिमशिला व(व)न्धाज्वलादागिरे रासेता रघुवंशकीर्तिपिशुनाती(स्ती)वं तय...[॥१४॥] .... श्रीमदेकिक सरप्रभाः। पाइ।म्बु(स्बु)नमहाप्जाकरमी कुन्वेन्ति संयताः।। [१४॥] धरवप्रामगिरि(री) द्रमौलिविजसन्माणिक्यमुर हेतनं चुन्ना(ण्या)म्भोदतडिस्कडारशिखरश्रेणीसमुद्भासितं [।] ....गरजनीचंद्रायमाणं मुहू-स्तैरेतछऊजीशवेशम हिमवच्छ्रङ्गोपमं कारितम् ॥[१६॥] श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने यह प्रशस्ति छपवाई है। ( वंव० एशि० से।सा० जर्नल, जि० २२, पृ० १६६-६७ ) श्रीर समका सारांश भी दिया है परंतु उसके १४वें रलोक के "हिमशिलावनधी ज्वलादागिरेशसेतो रघुवंश कीति पिशुनाः" इस वाक्य खंड का श्रर्थ वे उत्तरा कर गए। वास्तविक अर्थ यही था कि वे (योगी) हिमालय से सेतु पर्यंत स्तु के वंश की कीर्त्ति की फैलाते थे, परंतु उन्होंने उसका अर्थ यह किया कि 'उन योगियों की की निं हिमाजय से सेतु तक फैली हुई थी', (पृ० १४२) जो सर्वया श्रश्च है और इसमें मूल का 'रघुवंश' पद तो रह ही गया।

कृपापात्र (शिष्य) स्राम्नकि के द्वारा, जो स्रादित्यनाग का पुत्र था, उस प्रशस्ति की रचना होने का उल्लेख हैं। १६ वें स्रोक में उस प्रशस्ति का राजा विक्रमादित्य के संवत् १०२८ में बनना स्चित किया है। २०वाँ स्रोक किसी की प्रसिद्धि के विषय में है जो स्रपूर्ण ही बचा है। स्रागे प्रनुमान पीन पंक्ति गद्य की है जिसमें कारापक (मंदिर के बनवानेवाले) श्री सुपूजितराशि का प्रधाम करना लिखा है तथा श्रीमार्तंड, श्री भ्रातृपुर, श्री सद्योराशि, लैलुक, श्रीविनिश्चितराशि स्रादि के नाम हैं।

इस लेख में एक लिंगजी को मंदिर की पूजा करनेवाले जटाधारी लकुलीश पाशुपत संप्रदाय को साधुत्रों (नाथों) को रघुवंश की कीर्त्ति को हिमगिरि से सेतु तक फैलानेवाला कहा है। श्रतएव यह निश्चय करने की त्रावश्यकता है कि यहाँ 'रघुवंश' का श्रभिप्राय किस श्रीर कहाँ के राजवंश से है।

एक लिंग महादेव मेवाड़ की राजाओं के इष्टदेव हैं इतना ही नहीं, किंतु वे मेवाड़ को राज्य को स्वामी और मेवाड़ को राजा उनके दीवान (प्रतिनिधि) माने जाते हैं। इसीसे राजपूताने में मेवाड़ (उदयपुर) को महाराणा 'दीवान' या 'दीवानजी' नाम से भी प्रसिद्ध हैं। एक लिंग जी को पुजारी, वहाँ को मठ को ग्रधिपति (महंत) और मेवाड़ को राजाओं को परंपरागत गुरु, बापा रावल से लगा कर महाराणा भीमसिंह को समय को श्रासपास तक, दें लकुलीश संप्रदाय को ये कनफटे साधु (नाथ) ही थे। इनको राज्य की तरफ से हजारों रुपयों की जागीर मिली हुई थी। ध्रतएव जिस रघुवंश की कीर्ति को ये साधु (नाथ) हिमालय से सेतु तक फैलाते थे वह रघु का वंश मेवाड़ का राजवंश ही हो सकता है, दूसरा कोई के एक लिंगी की के महाध्रिपति लड़कीश संप्रदाय के नाथों का श्रादरण

रेम. एक लिंगजी के मठाधिपति लकु जीश संप्रदाय के नायों का आचरण पीछे बिगड़ गया और वे खियाँ रखने और मद्यास का सेवन करने लगे। महा-श्रीमासिंह के समय के आस पास उनकी वहाँ से अलग किया गया और भार पहां के स्थान पर संन्यासी नियत किए गए। तब से एक लिंगजी के पूजारी कहते हैं। अनको 'गोसाई' कहते हैं। नहीं। बापा रावल के सिक्के और नरवाहन के समय की उक्त प्रशस्ति से तो यही पाया जाता है कि वापा से नरवाहन तक अर्थात् वि० सं० ७-६१ से १०२८ तक मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी माने जाते थे। इसके पीछे प्राचीन इतिहास के ग्रंधकार की दशा में, कई दूसरे राजवंशों की नाई उनके वंश की उत्पत्ति के विषय में भी एक दूसरी कल्पना भी खड़ी हो गई।

३६. हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राजवंशों का प्राचीन लिखित इतिहास न होने के कारण पिछले इतिहास या प्रशस्ति लेखकों ने उनकी उत्पत्ति के विषय में कई एक दूसरे से भिन्न कल्पनाएँ की हैं परंतु जब उनके प्राचीन शिलालेख या ताम पत्र आदि मिल जाते हैं तभी विदित होता है कि अमुक समय अमुक राजवंश की उत्पत्ति अमुक रीति से मानी जाती थी।

दिचिए के सोलंकियों के शक सं० ६४० (ई० स० १०१८) से लगाकर शक सं० १२४० (ई॰ स॰ १३१८) तक के अनेक ताम्रपत्रों प्वं शिलालेखों में उनकी चंद्रवंशी श्रीर पाण्डवों की संतान लिखा है परंतु ई॰ स॰ १०८१ के श्रासपास कल्याण के सोछंकी राजा विक्रमादिस ( छठे ) के राजपंडित प्रसिद्ध कश्मीरी किव विल्ह्या ने 'विक्रमाङ्कदेवचरित' नामक सोलं कियों के इतिहास का काव्य बिखा। उसमें उनकी उत्पत्ति के विषय में बिखा है कि "एक समय जब कि ब्रह्मा संध्या वंदन कर रहे थे इंद ने आकर पृथ्वी पर धर्म-होह के बढ़ने और देवताओं की यज्ञ-विभाग न मिलने की शिकायत कर उसके निवारण के लिये एक वीर पुरुष उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस पर ब्रह्मा ने संध्याजल से भरे हुए चुलुक ( श्रंजली, चुलु ) की श्रोर ध्यानमय दृष्टि दी। उस चुलुक से त्रेलोस्य की रचा करनेवाला एक वीर पुरुष (चोलुक्य = सोलंकी) उत्पन्न हुआ?'। यदि विरुह्ण की दत्तिण के सोळंकियों के अपने समय से पहले के था श्रपने समय के ही शिजालेख या ताम्रपत्र मिल जाते श्रीर उनमें इनका चंद्रवशी ( पांडवों की संतान ) होना लिखा मिल जाता तो संभव है कि वह वैसा ही जिखता श्रीर ब्रह्मा के चुलुक से चौलुक्य (सोलंकी) की उत्पत्ति मानते की क्रिष्टकल्पना न करता । गुजरात के सोलंकियों की प्रशस्तियां ग्रादि लिखनेवालीं को दिच्या के सोलंकियों के पुराने शिलालेख श्रीर दानपत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो जिससे अनहिलवाड़े के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय के चित्तौड़ के किले के लेख श्रीर बड़नगर की वि० सं० १२० ६ (ई० स० ११४१) की प्रशस्ति एवं त्रिबोचनपाल के श० सं० ६७२ (ई० स० १०११) के दानपत्र के तथ्यार करनेवाले पंडितों ने वही ब्रह्मा के चुलुक से चौलुक्य का उत्पन मूंहणीत नैणसी श्रपनी ख्यात के प्रारंभ में ही मेवाड़ के राजाओं के विषय में लिखता है कि "सीसोदिये प्रारंभ में गहिलोत (गुहिलोत) कहलाते थे। पहले इनका राज्य दिच्या में नासिक त्र्यंबक की तरफ था। इनके पूर्वज सूर्य की खपासना करते थे। मंत्रध्यान करने पर सूर्य ग्रा प्रसच होता था जिससे कोई जोधा उसको जीत न सकता था।

होना बतलाया परंतु प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचंद्र (हेमाचार्य) ने, जो क्रमारपाल के समय तक जीवित थे, दिचेश के सोलंकियों के ताम्रपन्नादि के ब्रनुसार सोलंकियों का चंद्रवंशी श्रीर पांडवों की संतान होना जिखा है। इसी तरह वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४०) के ग्रासपास जिनहर्षः गणि ने 'वस्तुपालचरित' रचा जिसमें स्नालंकियां की चंद्रवंशी माना है। इन दोनें। जैन विद्वानें के उक्त कथन से अनुसान होता है कि गुजरात के ब्राह्मण विद्वानें की अपेचा जैन विद्वानों में इतिहास का ज्ञान अच्छा था। चेदी के हैहय (कलचरी) वंशी राजा युवराजदेव ( दूसरे ) के समय की बिल्हारी (जवलपुर ज़िले में ) की प्रशस्ति बनानेवाले कवि ने प्रसंगवशात् सोलंकियों की उत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है कि "भरद्वाज के वीर्य से महाबजी भारद्वाज (द्रोण) उत्पन्न हुन्ना। उसने <sup>त्रपना</sup> श्रपमान करनेवाले राजा द्भपद के। शाप देने के लिये श्रपने चुलुक में जल ितया तो उसमें से साचात् विजय की मूर्ति-रूप एक पुरुष उत्पन्न हुन्ना जिससे चौलुक्य ( सोलंकी ) वंश चला।" पृथ्वीराज-रासे के कर्ता ने श्राबू पर्वत पर वसिष्ठ के श्रक्षिकुंड से चालुक (सोलंकी) का उत्पन्न होना दतलाया श्रीर श्राज कल के सोलंकी चंद्रवंशी होने की पुरानी बात के। न जानने से अपने को अग्निवंशी ही कहते हैं (सोलंकियों की उत्पत्ति के विषय की जपर लिखी हुई सत्र बातों के मूल प्रमाणों के लिये देखो, मेरा बनाया हुआ 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास', प्रथम भाग, ए० ३-13 श्रीर नागरी-भवारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, संख्या २, पृ०२०७-२१८।

इसी तरह राठों इ वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी भिन्न भिन्न कल्पनाएँ मिलती हैं। दिन्निया के राठों इ राजा अमोधवर्ष (प्रथम) के समय के शक सं० ७८२ (ई॰ स॰ ८६०) के कीन्तर के शिलालेख में (प्रिप० इंडि॰, जि॰ ६, पृ॰ के खंभात से मिले हुए दानपत्र में (प्रिप० इंडि॰, जि॰ ७, पृ॰ ३७), उसी राजा के शक सं० ८११ (ई॰ स॰ ६३०) के सांगाली से मिले हुए दानपत्र में (प्रिप॰ इंडि॰, जि॰ ७, पृ॰ ३७), उसी राजा के शक सं० ८११ (ई॰ स० ६३३) के सांगाली से मिले हुए दानपत्र में (इंडि॰ ऐंटि॰ जि॰ १२, पृ॰ २४६)। कृष्णराज (तीसरे, अकालवर्ष) के शक सं० ६८० (ई॰ स॰ ६१८) के कहाँ इ के दानपत्र में (प्रि॰ इंडि॰,

उसके पुत्र न हुआ। उसने पुत्र के लिये सूर्य से विनती की तब सूर्य ने कहा कि ग्रंबा देवी की जात बोलो ग्रीर पुत्र की इच्छा करो जिससे गर्भ रहेगा। राजा ने जात बोली, राणी के गर्भ रहा। जब राणी जात देने की चली, राजा की सूर्य की उपासना मिट गई, शत्रुग्रें ने उस पर हमला कर दिया। राजा लड़ाई में काम ग्राया ग्रीर उसका गढ़

जि॰ ४, पु॰ २८२ ) श्रीर कर्कराज ( दूसरे, - श्रमोधवर्ष ) के शक सं॰ प्रश्व (ई० स० १७२) के खर्डा के दानपत्र में राठौड़ों का यदुवंशी (यादव) होना जिखा है। राठौड़ राजा इंद्रराज (तीसरे, नित्यवर्ष) के शक सं० द३६ (ई॰ स॰ ६१४) के बगुमरा से मिले हुए दो दानपत्रों में (बंब॰ पृशि सोसा जर्नेल, जि १८, पृ २४७; २६१ ) ग्रीर कृष्णराज ( तीसरे, अकालवर्ष) के शक सं० ८६२ (ई० स० ६४०) के देवली से मिले हुए दानपत्र में ( एपि॰ इंडि॰, जि॰ १, पृ० १६२,१६३ )-राठौड़ों का चंदवंश की यदु शाखा के सात्यिक के वंश में होना लिखा है। हलायुध पंडित ने अपनी रची हुई 'कविरहस्य' नामक पुस्तक में उसके नायक राठोड़ राजा कृष्णराज की सोमवंश ( चंद्रवंश )का भूषण कहा है (बम्बई गैज़ेटिग्रर, जि॰ १, भाग २, ए॰ २०८-१)। दिच्या के कजचुरि (हैहय)वंशी राजा विज्ञल के वर्तमान शक सं० १०८४ ( ई० स० ११६१ ) के मनगोत्ति के शिलालेख में राठौड़ों की दैत्यवंशी जिला है (एपि॰ इंडि॰, जि॰ ४, पृ॰ २०)। राठौड़ों के भाट उनके मूल पुरुष की राचस (? श्रसुर) हिरण्यकशिए की संतान कहते हैं (राजस्थान रत्नाकर, तरंग १, प्र॰ मम )। कर्नल टाँड ने इंद्रं की राठ ( रीढ़ की हड्डी। से मूजपुरुष का उत्पन्न होना लिखा है ( टाँड शजस्थान, कलकते का छुपा, जि॰ २, पृ॰ २) श्रीर वर्तमान समय के राठींड श्रपने को सूर्य्यवंशी रामचंद्र के पुत्र कुश की संतान मानते हैं।

इसी तरह वर्त्तमान चौहान श्रपने को पृथ्वीराजरासे के श्रनुसार श्राग्नवंशी मानते हैं, परंतु श्रजमेर के श्रद्धाई दिन के से।पड़े से, जो वास्तव में चौहान राजा श्राना (श्रणीराज) के द्वितीय पुत्र राजा वीसबदेव (विग्रहराज) का सरस्वती मंदिर था, मिली हुई एक बड़ी शिला से, जिमपर किसी श्रजात किव के बनाए हुए चौहानों के इतिहास के किसी काव्य का प्रारंभ का भाग खुदा है, पाया जाता है कि उस समय चौहान सूर्व्यवंशी माने जाते थे (कोकी रतप्रकियासान्ती दिच्चणमी चुणां मुरिरपोर्द्वेवो रिवः पातु वः ॥ ३३ ॥ तस्मात्समालंबनदण्डयोनिरभू जनस्य स्वजतः स्वमार्गे। वंशः स वैवोहरसी स्थाणामजुद्गतैनो दुणाकी हर्षः ॥ ३४॥ समुधितीका

बाँसला शत्रुत्रों ने ले लिया। राणी अंबा जी की जात देकर नागदा गाँव में ग्रा ठहरी। वहाँ उसकी अपने पति के मारे जाने के समाचार मिले। वह चिता बनवाकर सती होने को तय्यार हुई तो उसे रोकने के लिये ब्राह्मण ने कहा कि सगर्भा स्त्री के सती होने का निषेध है। ग्रापके दिन भी पूरे होने त्राए हैं। इससे वह रुक गई। पंद्रह बीस दिन बाद उसके पुत्र हुआ। फिर १५ दिन हो जाने पर उसने स्नान किया ग्रीर चिता तय्यार करवाई । राग्यी जलने की चली। लड़का उसकी गोद में था। वहाँ की टेश्वर महादेव के मंदिर में ब्राह्मण विजयादित्य पुत्र के लिये आराधना किया करता था। उसकी बुला कर राग्री ने वस्त्र में लिपटा हुन्या वह लड़का दे दिया। विजयादित्य ने उसे माल (दौलत) समभ कर ले लिया। इतने में खड़का रोया तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस राजपूत के लड़के की लेकर क्या करूँ, बड़ा होने पर यह शिकार में जानवर मारेगा श्रीर दुनिया से लड़ाई भगड़े करेगा, दनरण्ययोनिस्त्पन्नपुन्नागकद्वशाखः । श्राश्चर्यमंतः प्रसरक्शोयं वंशोर्थिनां श्रीफबतां प्रयाति ॥ ३१ ॥ श्राधिन्याधिकुतृत्तदुर्गीतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते सप्तद्वीपभुनो नृपाः समभवजिङ्वाकुरामादयः । ...॥ ३६॥ तस्मिन्नथारिविजयेन विराजमाना राजानुरंजितजनाजनि चाहमानः । ...॥३७॥) इसी तरह अजमेर के श्रंतिम सम्राट् प्रसिद्ध पृथ्वीराज के समय में कश्मीरी कवि जयानक (जयरथ) द्वारा राचत पृथ्वीराजविजय महाकान्य में जराह जगह पर चौहानों के सूर्य, रघु, इक्ष्वाकु शादिका वंशज कहा है (काकुत्स्थमिक्ष्वाकुरवृ च यद्दधत् पुराभवत्रिप्रवरं रघोः कुतम् । कजाविष प्राप्य सचाहमानतां प्ररूढतुर्यप्रवरं बभूव तत् ॥२॥७१॥..... भानीः प्रतापोन्नतिंतन्त्रनोात्रगुरानिं जेन नृपतेर्जे सुता जन्मना ॥७।४०॥) श्राबू पर श्रवलेश्वर के मंदिर में लगे हुए सिरोही के राजाश्रों के पूर्वज लुंढदेव (शव लुंभा) के समय के विक्रम संवत् १३७७ के शिलालेख में चौहानों की चंद्रवंशी कहा है (निजायुधेद त्यवराजिहत्य संतोषयत्कोधयुतं तु वच्छं [वत्सम्] वच्छ्यास्तदाराधन-तिपराश्च चंद्रस्य · चंद्रचंश्याः ॥ ८) । कर्ने त टाँड ने चौहाना की श्रामिवंशी मान कर भी उनके गोत्रोचार में उन्हें सोमवंशी कहा है (टाड राजस्थान, जिल्द २, पृ०

यहाँ केवल तीन राजवंशों के उदाहरण ही दिए गए हैं। श्रन्य राजवंशों की अंतरित थें ही भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी मिलती है। विस्तारमय से उसका केलेल नहीं किया गया।

में पाप में पहुँगा ग्रीर मेरा धर्म जाता रहेगा, इसलिये यह दान मुमसे लिया नहीं जाता। इस पर राणी ने उससे कहा कि तुमने कहा से। ठीक है, परंतु यदि मैं सती होकर जलती हूँ तो मेरा यह वचन है कि इस लड़के के वंश में जी राजा होंगे वे १० पुश्त तक तेरे कुल के भाचार का पालन करेंगे धीर तुभको बड़ा आनंद देंगे। तब विजयादिस ने उस लडको को रख लिया। फिर रागी ने उसकी धन, भूषण भादि दिया ग्रीर वह सती हो गई। विजयादिस के उस लड़के के वंशजों ने १० पीढ़ो तक ब्राह्मण धर्म का पालन किया और वे नागदा १० (नागर) ब्राह्मण कहलाए । विजयादित्य का वह सूर्यवंशी पुत्र गुहिलोत (गुहिल) सेामदत (सेामादित्य) कहलाया । उसके पीछे सीलादत (शीलादित्य) धादि हुए १ । " यही कथा मेवाड़ की पुरानी ख्यातों में भी मिलती है श्रीर कर्नल टाँड ने भी बहुत कुछ इसीकी उद्धत किया है १२ परंतु उसमें गुहादित्य (गुहिल) के पिता की वलभीनगर (काठिया-वाड़) का ग्रंतिम राजा शीलादित्य माना है, जिसके समय में वलभी का राज्य नष्ट हुआ था और उसकी माता का नाम पुष्पावती दिया है। शीलादिय का नाम न ता मूंहणोत नैणसी की ख्यात में श्रीर न मेवाड़ की ख्यातों में मिलता है। गुहिल का वलभी के ग्रंतिम राजा शीलादित्य को वंश में होना भी संभव नहीं, क्योंकि उसका गुप्त सं० ४४७ (वि० सं० ८२३ = ई० स० ७६६-६७) का अलीना का ताम्रपत्र मिल चुका है रहे श्रीर मेवाड़ के राजवंश का शीलादित्य (शील), जो गुहिल से पाँचवीं पुश्त में हुन्ना, वि० सं० ७०३ में मेवाड़ का राजा था, यह सामोली गाँव (मेवाड़ के भोमट ज़िले) से

४०. नागदा ब्राह्मण नागर हैं। जैसे प्रष्णोरे नागर ब्राह्मण जो मंद्सीर में जा बसे मंद्सीर (दशपुर) के नाम से दसीर (दशपुर) कहलाए वैसे ही बड़-नगर (त्रानंदपुर) के रहनेवाले नागर जी नागदा में त्रा बसे उक्त नगर के नाम से नागदे कहलाए।

४१. मुँह गोत नेगसी की मारवाड़ी भाषा की ख्यात, ए॰ १।

४२. टॉड राजस्थान, पृ० २३७-३८।

४३. फ्लीट, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० १७३--८०।

मिले हुए उक्त राजा के शिलालेख से निश्चित है। नैयासी के लेख भीर मेवाड़ की ख्यातों से यही पाया जाता है कि ब्राह्मण विजयादित्य का पालित पुत्र (गुहिल, गुहदत्त), जो मेवाड़ को राजवंश का मूल-पुरुष हुआ, सूर्यवंशी चत्रिय था जैसा कि बापा रावल के सिके भीर नरवाहन के समय की वि० सं० १०२८ की प्रशस्ति से पाया जाता है। मंह गोत नैयसी की लिखी कथा कितनी पुरानी है यह निश्चित नहीं परंतु यह कहा जा सकता है कि वह वि० सं० १७०५ से पूर्व बोगों में परंपरा से प्रसिद्ध चली छाती थी क्योंकि नैग्रसी ग्रपनी ख्यात में, कई जगह, वृत्तांत भेजने या लिखवानेवाले का नाम ग्रीर उसके लिखने का संवत् भी देता है जिससे पाया जाता है कि उसकी ख्यात वि० सं० १७०६ ग्रीर १७२५ के बीच में लिखी गई। नैयसी के कथन की छाया राजा शक्तिकुमार के समय के वि॰ सं० १०३४ के शिलालेख में पाई जाती है क्योंकि उसमें लिखा है कि "भानंदपुर (बड़नगर) से निकले हुए ब्राह्मणों (नागरों) के कुल की श्रानंद देनेवाला महीदेव गुहदत्त जिससे गुहिलवंश चला " विजयी है।" 'महीदेव' को अर्थ के विषय में विद्वानों में विवाद है। कोई उसका अर्थ 'ब्राह्मण' और कोई 'राजा' करते हैं , परंतु नैणसी की कथा के अनुसार विजयादित्य के पालित पुत्र (गुहिल) और उसके वंशजों को चाहे ब्राह्मण कही, चाहे चत्रिय कही, बात एक ही है।

हैं॰ सं॰ की १५वीं शताब्दी के अंत के आस पास तक के शिलालेखों आदि के देखने से यही पाया जाता है कि एक ही समय का एक लेखक ते। गुहिल के वंशजों की ब्राह्मण लिखता है तो उसी समय का दूसरा लेखक उनको चित्रय बतलाता है।

राविष समरसिंह के समय के वि० सं० १३३१ के चित्तींड़ के और १३४३ के आबू के शिलालेखों के रचयिता नागर ब्राह्मण वेदशर्मा

इंडि॰ एंटि॰, जि॰ ३१, ए० १६१.)

४४, श्रानंदपुरविनिर्गतविष्रकुकानंदना महीदेवः । जयति श्रीगुहदत्तः प्रभवः श्रीगुहिकवंशस्य ॥

कित ने पहले लेख में बापा को विप्र (त्राह्मण) कहा है और दूसरे में कहा है कि 'व्रह्मा के सदृश हारीत छे बप्पक (बापा) ने पैर के कहे के मिस से चात्र तेज प्राप्त किया और अपनी सेवा के छल से ब्रह्म-तेज मुनि को दे दिया" इस अर्थात् बापा ने चात्र धर्म धारण किया। "

४४. जीयादानंदपूर्वे तदिह पुरिमलाखंडसोंदर्यशोधि-चोणीप(पृ)ष्टस्थमेव त्रिदशपुरसधः कुर्व्यंदुच्येः सर्व्यः। यस्मादागत्य विप्रश्चतुरुद्धिमहीवेदिनिलिसयूपे। बप्पाख्ये वीतरागरचरणयुगमुपासीत(सीष्ट) हारीतराशेः॥

वित्तीड़ का लेख, श्लोक ६ (भावनगर इंस्क्रिपशंस, पृ० ७१) इस लेख में बापा का श्रानं रपुर (बड़नगर--गुजरात में) से आकर हारीत राशि की चरण सेवा करना लिखा है जो विश्वास योग्य नहीं क्यों कि शीला-दित्य, श्रपराजित, महेंद्र श्रीर बापा (कालभोत्र) की राजधानी नागदा नगर ही थी। ऐसी दशा में बड़नगर से श्राना श्रीर हारीत राशि की सेवा कर राज्य पाना कैसे संभव हो सकता है। ऐसे ही उक्त लेख में बापा को गुहिल का पिता बतलाया है वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त वित्तीड़ के लेख से ३०३ वर्ष पूर्व की नरवाहन के समय की प्रशस्ति में बापा का गुहिलवंशी राजाओं में चंद्रमा के समान होना लिखा है जो श्रधिक विश्वास योग्य है। श्रनु-मान होता है कि पुराने इतिहास से परिचित न होने के कारण प्रशस्ति के कर्ता ने गुहिल से भी पहले श्राकर नागदे में बसनेवाले विजयादित्य श्रादि नागरों की कथा का संबंध मिलाने के लिये नागरों के मूलस्थान श्रानंदपुर (बड़नगर) से बापा के श्राने की कल्पना कर डाली हो।

४६. हारीतात्किल बप्पकें।ऽह्वित्वयन्याजेन लेभे महः चात्रं धातृनिभाद्वितीर्य मुनये ब्राह्मं स्वसेवाच्छ्लात्। एतेऽचापि महीभुजः चितितले तद्वंशसंभूतयः शोभंते सुतरामुपात्तवपुषः चात्रा हि धर्मा हव॥ ११॥

श्रावू का शिजालेख. (इंडि॰ ऍटि॰, जि॰ १६, ए॰ ३४७) इस लेख में बापा का हारीत की सेवा कर राज्यश्री पाना भी जिला है (हारीत: शिवसंगमंगविगमात्प्राप्त: स्वसेवाकृते बप्पाय प्रधिताय सिद्धिनिल्यो राज्यश्रियं दत्तवान् ॥ १० ॥) जो सर्वधा श्रसंभव है। मेवाड़ का राज्य ती गुहिज वंशियों के श्रधिकार में गुहिज से, जो बापा का श्राठवाँ पूर्वपुरुष धी। चला श्रात था, जैसा कि हमने श्रागे बतलाया है।

४७, नैश्वसी की ख्यात में गुहिल्बंशियों का इसकी माता सती है वस्ती

परंतु उसी रावल समरसिंह के समय का वि० सं० १३३५ का एक तैन शिलालेख चित्तीड़ के किले से मिला है जिसमें उक्त रावल के पिता तेजसिंह की राग्णी जयतस्त्रदेवी के द्वारा श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाए जाने का उल्लेख हैं। उसमें ऊपर के दोनों लेखें के विरुद्ध गुहिलवंशी राजा सिंह को चत्रिय लिखा है । रावल समरसिंह के पीछे महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के वि० सं० १५१७ की कुंभलगढ़ की बड़ी प्रशस्ति में, जहाँ राजवंश-वर्णन के पहले पुरानी प्रसिद्धियों के अनुसार मेवाड़ के कुछ राजाओं का हाल दिया है वहाँ उपर्युक्त चित्तौड़ के वि० सं० १३३१ के लेख का वही श्लोक उद्धृत कर है वापा को विप्र (ब्राह्मण) कहा है भीर उसी महाराया के समय के बने हुए 'एक लिंग-माहात्म्य' में 'उक्तं च पुरातनै: कविभि:', कहकर वि० सं०१०३४ के ब्राटपुर (ब्रहाड़) के लेख का वही क्लोक उद्धृत किया है जिसमें गुहदत्त की श्रानंदपुर (बड़नगर) से निकले हुए ब्राह्मणों (नागरों) के वंश की आनंद देनेवाला लिखा है ' । परंतु उसी महाराणा कुंभकर्ण के पिता महाराणा मोकल ने अपनी महाराणी वाघेली (बघेली) गौरांबिका के पुण्य के निमित्त पकिलिंगजी से ६ मील दूर शृंगी ऋषि के स्थान पर वि० सं०१४८५ में एक वापी बनवाई जिसकी प्रशस्ति के रचिता योगीश्वर कविराज वागीविलास ने, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ग्रीर एकलिंग-माहात्म्य के विरुद्ध, उक्त महाराणा मोकल के दादा चेत्र (चेत्रसिंह, खेता) की 'चित्रियवंशमंडलमिय' लिखा है ११। महाराणा कुंभकर्ण के द्वितीय

मुसार १० पुश्त तक ब्राह्मणों के श्राचार विचार का पालना लिखा है। बापा गुहिल का मर्वी वंशधर था ऐसा हमारे शोध से पाया जाता है। यहाँ दो पुश्त का शंतर पड़ता है जिसका कारण या तो जो वंशावली शिलालेखों में मिलती है उसमें एक नाम का छूट जाना या नैण्सी की ख्यात की संख्या में भूल का हो जाना हो।

1,

1

४८. चत्रियगुहिलपुत्रसिंह०( इंडि० एंटि०, जि० ३६, ए० १८६)

४६. जीयादानंदपूर्वं० (देखो जपर, टिप्पण ४४).

४०. श्रानंदपुरविनिगतविष्रकुता० (देखो ऊपर टिप्पण ४४)

र्भः एवं सर्वमकंटकं समगमद्भ मंडलं भूपतिः हंमीरो जलनास्मरः सुरपदं संपाल्य कारिचत्समाः।

पुत्र रायमल के राज्य के समय एक लिंगजी के मंदिर के दिल्ल पद्वार की वि० सं०१५४६ की प्रशस्ति में बापा की 'द्विज' दे छीर उसी महाराणा के समय के बने हुए 'एक लिंग माहात्म्य' (एक लिंग पुराण) में 'ब्राह्मण' लिखा है परंतु उसके विरुद्ध उसी महाराणा के राजत्वकाल के वि० सं०१५५७ (न कि १५६० जैसा कि छपा है) के नारलाई गाँव (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के जैन मंदिर के शिलालेख में गुहिदत्त (गृहदत्त), बप्पाक (वापा), खुम्माण श्राहि राजा श्रों को सूर्यवंशीय लिखा है। '

इस प्रकार एक ही समय के ब्राह्मण-लेखक तो गुहिलवंशियों का ब्राह्मण होना, श्रीर जैन तथा साधु-लेखक सूर्यवंशी श्रीर चत्रिय होना बतलाते हैं। इस भिन्नता का कारण सूँहणोत नेणसी की पुस्तक से ऊपर उद्धृत की हुई कथा से स्पष्ट हो जाता है।

#### बापा रावल का समय।

इस सिके के समय के लिये बापा रावल का समय निश्चय करना श्रावश्यक है। पुराने राजाश्चों का समय निर्णय करने में उनके

> सम्यावमेंहरं ततः स्वतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे चेत्रं चत्रियवंशमंडनमिणं प्रत्यधिकालानलं ॥ ४ ॥ श्टंगी ऋषि के स्थान की प्रशस्ति ( श्रप्रकाशित ),

४२. श्रीमेदपाटसुवि नागह्दे पुरेमू-हाण्यो हिजः शिवपदार्चितचित्तवृत्तिः ।

( भावनगर इंस्क्रिप्शंस, पृ० ११८).

ऐसे ही महाराणा कुंभकर्ण रचित 'रित्यकप्रिया' नामक 'गीतगोविन्द' की टीका में वापा को 'द्विज' बतलाया है (श्रीवैजवापेन सगोत्रवर्यः श्रीवण्यनामा द्विजपुद्भवोभूत्। हरप्रसादाद्दपसादराज्यप्राज्योपस्रोगाय नृपोऽभवद्यः ॥१॥

४३ श्री मेद्पाटदेशे । श्रीसूर्यंशीयमहाराजाधिराजश्रीसि(शी)बादित्यवंशे श्रीगुहिद्त्तराउजश्रीवप्पाकश्रीखुमाणादिमहाराजान्वये।राणाहमीरश्रीपे(खे)तिसंह श्रीजखनसिंहपुत्रश्रीमे।कजमृगांकवंशे।चोतकारक... श्रतुजमहाबजराणाश्री-कुम्भकर्ण पुत्रश्रीरायमछविजयमानप्राज्यराज्ये.....

(भावनगर इंस्किप्शंस,पृ० १४१)

शिलालेख ग्रीर दानपत्र बड़ी सहायता देते हैं क्योंकि उनमें बहुधा उनका निश्चित संवत् दिया हुआ होता है परंतु वापा के राजत्वकाल का कोई शिलालेख या दानपत्र अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। अतएव ग्रन्य साधनों से उसका निर्णय करना पड़ता है। उपर्युक्त वि० सं० १०२८ की राजा नरवाहन के समय की प्रशस्ति के राजवर्णन के प्रारंभ में बपक (= बापा) का वर्णन होने से इतना तो निश्चित है कि बापा इक संवत् से पहले किसी समय हुआ। मेत्राड़ का राजा महाराणा कंभकर्ण (कंभा) बडा ही वीर तथा विद्वान भी था। उसके समय से पहले ही मेवाड के प्राचीन राजाओं की शुद्ध थीर शृंखलाबद्ध वंशा-वली अलभ्य हो गई थी और जनश्रति या किस्से कहानियों में उनके जी नाम मिलते थे वे ही उपलब्ध थे। इसलिये उसकी ठीक करने का यत वि० सं० १५१० में जब कुंभलमेर (कुंभलगढ़) में मासादेव के मंदिर की विस्तृत प्रशस्ति बनाई गई, किया गया था। क्योंकि उस प्रशस्ति में जनश्रुति को आधार पर पहले कुछ प्रसिद्ध राजाग्रें। का हाल लिखने के बाद 'श्रनेक प्राचीन प्रशस्तियों के आधार पर राजवंश का नर्गन करना' लिखा है १४। परंतु जितनी प्रशस्तियाँ उक्त वंश की इस समय मालूम हुई हैं उतनी उस समय देखी श्रीर पढ़ी गई हों ऐसा पाया नहीं जाता । क्योंकि उसकी 'राज-वर्णन' में जो वंशावली ही है उसमें पुराने राजाश्रों की नामावली भपूर्ण ही है। उसके पीछे उसी राजा भने ने कन्ह व्यास भ की सहायता

थतः श्रीराजवंशोत्रप्रव्यक्तः [ प्रोच्यते ] धुना ।

चिरंतनप्रशस्तीनामनेकानामतः चणात् [ ? मवेचणात् ] ॥ १३८॥ (कुंभलगढ़ की प्रशस्ति)

११. इति महाराजाधिराजरायरायांराणोरायमहाराणाश्रीकुं मकर्णमहेंद्रेण विरचिते मुखवाद्यचीरसागरे राजवर्शनो नाम [ श्रध्यायः ] ।

महाराणा कुंभकर्ण के समय का 'एकजिङ्गमाहास्य'। ४६. श्रीकुंभदत्तसर्वार्था गोविंदकृतसःपथा । पंचाशिकार्थं (१ केयं) दासेन केंद्रिव्यासेन कीर्त्तिता ॥ (वही)

४४. अथ राजवण्गीनं ॥

से "एकलिंग-माहात्म्य" बनाया जिसमें कितने एक राजाश्रों के वर्णन में तो पहले की प्रशस्तियों के कुछ श्लोक ज्यों के त्यों घरे हैं श्रीर बाकी के नए बनाए हैं। कहीं कहीं तो " यदुक्तं पुरातनैः किविभिः" (जैसा कि पुराने किवयों ने कहा है) लिखकर उन श्लोकों की प्रामा-णिकता दिखाई है। महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) को किसी प्राचीन प्रशस्ति या पुस्तक से बापा रावल का समय ज्ञात हो गया था जो उक्त 'माहात्म्य' में नीचे लिखे अनुसार दिया है—

यदुक्तं पुरातनैः कविभिः ॥

श्राकाशचंद्रदिग्गजसंख्ये संवत्सरे वभूवाद्यः ।

श्रीएकलिंगशंकरलब्धवरो बाप्पभूपालः ॥

श्रथं—जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है—

संवत् ८१० में श्रीएकलिंग शंकर से प्राप्तवर राजा बाप्प (बापा) पहना
[प्रसिद्ध राजा ] हुआ ।

इस रलोक से इतना ही पाया जाता है कि बापा संव प्रश्न में हुआ। यह निश्चय नहीं होता कि उक्त संवत् में उसकी गदीनशीनी हुई या उसने राज्य छोड़ा या उसकी मृत्यु हुई। इतना ही निश्चित है कि उक्त पुस्तक की रचना के समय बापा का संव प्रश्न में होना माना जाता था और यह संवत् पहले के किसी शिलालेख, ताम्रपत्र या पुस्तक से लिया गया था क्यों कि उसके साथ यह स्पष्ट लिखा है कि 'पुराने किव ऐसा कहते हैं'।

महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के दूसरे पुत्र रायमल के राज्य समय में 'एकलिंग माहात्म्य' नाम की दूसरी पुस्तक बनी जिसकी 'एकलिंग पुराण' भी कहते हैं। उसमें बापा के समय के विषय में यह लिखा है कि

राज्यं दत्त्वा स्वपुत्राय भ्राथर्वणमुपागतः ।
खचंद्रदिग्गजाख्ये च वर्ष नागहद्दे मुने ॥ २१ ॥
चेत्रे च भुवि विख्याते स्वगुरोर्गुरुदर्शनम् ।
चकार स समित्पाणिश्चतुर्थाश्रममाचरन् ॥ २२ ॥
(एकलिंग-माहात्म्य, भ्रध्याय २०)

श्चर्य—हे मुनि, संवत् मा भी में, श्वपने पुत्र की राज्य देकर संन्यास प्रहण् हर हाथ में सिमध् १७ लिए वह (बापा) श्रपने गुरु के पृथ्वी में प्रसिद्ध नागहृद् हेत्र (नागद) श्रथर्व--विद्याविशारद १८ [गुरु] के पास पहुँचा श्रीर उसने गुरु का दर्शन किया।

इस कथन से पाया जाता है कि वि० सं० ८१० दि में बापा ने अपने पुत्र की राज्य देकर संन्यास धारण किया। बापा के राज्य होड़ने का यह संवत् स्वीकार करने के योग्य है क्यों कि प्रथम तो महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के एक लिंग-माहात्म्य से पाया जाता है कि यह संवत् कपोल-किएत नहीं किंतु प्राचीन श्राधार पर लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि बापा ने मोरियों (भौर्यवंशियों) से चित्तौड़ का किला लिया यह प्रसिद्धि चली श्राती है दि । चित्तौड़ के

१७. तिह्वज्ञानार्थे स गुरुमेवािभगच्छेत्सिमित्वािणः श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम् । ( सुंडकोपनिषद् १।२।१२ ) जिज्ञासु ज्ञान के लिये गुरु के होम की श्राप्ति के जिये सिमिध ( लकड़ी ) हाथ में लेकर उसके पास जाया करते थे ।

४८. राजाश्रों के गुरु श्रोर पुरोहितों के लिये अथर्व विद्या ( मंत्र, श्रभिचार आदि ) में निपुण होना श्रावश्यक गुण माना जाता था ( रघुवंश १।४६, ८।४, कौटिस्य श्रर्थशास्त्र, पृ० १४ )

रह. बीकानेर दरवार के पुस्तकालय में फुटकर बातों के संग्रह की एक पुस्तक हैं जिसमें मुँहणोत नेणली की ख्यात का एक भाग भी है। उसमें चंद्रावतों (सीसीदियों की एक शाखा) की बात भी है जहाँ राणा भावणसी ( भुवनसिंह) के पुत्र चंद्रा से लगा कर अमरसिंह हरिसिंघोत तक की वंशावली दी है और ग्रंत में दो छेटि छेटि संस्कृत काव्य हैं। इनमें से पहले में रावल बापा से लगा कर राणा प्रताप तक की वंशावली है जिसमें बापा का शक संवत् ६८४ (वि० सं० ६२०) में होना लिखा है—

बापाभिधः सम[भ]वत् वसुधाधिपोसौ पंचाष्ठवट्परिमितेथ स(श)केंद्रकालौ (बे)।

हैं हैसीटोरी संपादित 'डिसिकिप्टिन कॅटबॉग श्रॉफ़ बार्डिक एंड हिस्टोरिका मनुस्क्रिप्टस्', साग २ (बीकानेर स्टेट )' पृ० ६३।

इसमें दिया हुआ बापा का समय जपर दिए हुए दोनों एक लिंग-माहात्म्यों के समय से १० वर्ष पीछे का है और उसके लिये के के प्रमाण नहीं दिया।

६०, हर हारीत पसाय सातवीर्सी वर तरणी मंगज बार अनेक चैत बद पंचम परणी । किले के निकट 'मानसरोवर' नामक तालाब है जिसकी लोग राजा मान मोरी का बनाया हुआ बतलाते हैं। उस पर वि० सं० ७७० का उक्त राजा का शिलालेख कर्नल टाँड के समय विद्यमान था जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'टाँड राजध्यान' के ग्रंत में छपा है और जिसमें उक्त राजा मान के पूर्वजों की नामावली भी दी है। उक्त लेख से निश्चित है कि चित्तौड़ का किला सं० ७७० तक तो मान में मोरी के अधिकार में था जिसके पीछे किसी समय बापा ने उसे मोरियों से लिया हो। यह समय ऊपर दिए हुए बापा के राज्य छोड़ने के संवत प्रश् के निकट था जाता है। कर्नल टाड ने वि० सं० प्रभ में बापा का चित्तौड़ लोग माना है, वह भी करीब करीब मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि मेवाड़ में यह जनश्रुति चली ग्राती है कि बापा ने 'संदत् एके एकागुरु' ग्रर्थात् सं० १-६१ है। में राज

चित्रकोट कैंसास श्राप वस परगह कीधा मोरी दब मारेव राज रायांगुर लीधा ।

सुँहणोत नेगसी की ख्यात, पत्रा दूसरा, पृ॰ १.

नागह्दपुरे तिष्ठनेकितिंगशिवप्रभोः ।

चके वाष्पाऽर्चनं चास्मै वरान् रुद्रो ददो ततः ॥ ६ ॥

चित्रक्र्टपतिस्त्वं स्थात्वद्वंश्यचरणाद्ध्रुवम् ।

मा गच्छताच्चित्रक्र्टः संततिः स्थाव्खंडिता ॥ १०॥

ततः स निर्जित्य नृपं मोरीजातीयभूपं मनुराजसंज्ञम् ।

गृहीतवांश्चित्रितचित्रक्र्टं

चकेत्र राज्यं नृपचक्रवर्ती ॥ १८ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३.

६१. मेवाड़ में यह प्रसिद्धि चली श्राती है कि बापा ने चित्तौड़ का राज्य मानमोरी से लिया था । राजप्रशस्ति में भी वैसा ही लिखा है (देखो टिप्पण ६०, श्लोक १८) । वहाँ 'मजुराज' लिखा है जो 'राजा मान' का सूचक है।

६२. यह जनश्रुति पुरानी है क्योंकि 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' में वापा का

संवत् १६१ में राज पाना जिखा है-

चित्रकृटपतिस्त्वं स्याः ॥ १० ॥ (जनर टिप्पण ६० में ) धाप्येत्यादिवरान् बाष्प एकस्मिन् शतके गते ।

पाया। मेरे संप्रह में संवत् १७३८ भाद्रपद शुक्ता ८ गुरुवार की लिखी हुई महाराणा कुंभकर्ण को समय को एकलिंग माहात्म्य की पुस्तक है। इसमें जहाँ वापा का समय ८१० दिया है वहाँ हंसपद (दूटक का चिह्न) देकर हाशिये पर किसी ने ''ततः शशिनंदचंद्र सं० १-६१ वर्षें' लिखा है जो उक्त जनश्रुति को अनुसार ही है। यदि इस जनश्रति का प्रचार किसी वास्तविक संवत् के आधार पर हुआ हो तो उसके लिये केवल यही कल्पना की जा सकती है कि प्राचीन लिपि में ७ का ग्रंक पिछले समय के १ के ग्रंक का सा होता या जिससे किसी प्राचीन पुस्तक त्रादि में वापा का समय ७-६१ लिखा हुआ रहा हो जिसको पिछले समय में १-६१ पढ़ कर बापा का उक्त संवत् में राज पाना मान लिया गया हो । सेवाड़ के राजा शीलादित्य के संवत् ७०३ के शिलालेख में ७ का श्रंक वर्तमान १ के श्रंक से ठीक मिलता हुआ <sup>६३</sup> है जिसको प्राचीन लिपियों से परिचय न रखने वाला पुरुष एक का श्रंक ही पढ़ेगा। कर्नल टाँड ने सं० ७६ से वापा का जन्म होना और १५ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ७८४ में मोरियों से चित्तौड़ का किला लेना माना है। यदि उक्त कर्नल का दिया हुआ वापा के जन्म का संवत् ७६ ६ ठीक हो तो १५ वर्ष की छोटी अवस्था में चित्तौड़ का किला लोना न मान कर यदि २२ वर्ष की युवावस्था में उस घटना का होना मानें ते। वि० सं० ७ ६१ में बापा का चित्तौड़ का राज्य लेना संभव हो सकता है। ऐसी इशा में बापा का राजत्वकाल

> एकायनवितसृष्टे माघे पत्तवलक्षके ॥ ११ ॥ सप्तमीदिवसे वाष्पः स पंचदशवरसरः। एकळिंगेशहारीतप्रसादाद्धाग्यवानभूत् ॥ १२ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३ ६३. 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' लिपिपत्र ७४ के दूसरे खेंड में मेवाड़ के राजा शीलादित्य के संवत् ७०३ के लेख से ७०० का श्रंक उद्भुत किया है जिसमें जिन्नों १०० का चिह्न तो 'स्न' श्रचर (प्राचीन) के समान है। उसकी दाहिनी थोर ७ का चिह्न तो 'स्न' त्रज्ञर ( प्राचीन ) के समान ह । उत्तर से ग्रंक जिल्लों के के त्र है जो वर्तमान १ के ग्रंक के सदश ही है। इस प्रकार से ग्रंक बिलने की शैली प्राचीन है।

२७४ नागरीप्रचारिखी पत्रिका।

संवत् ७६१ से ८१० तक श्राता है श्रीर यही समय उक्त सिके का है।

# मेवाड़ के राजा ख़ों की वंशावली में बापा का स्थान।

मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में बापा का ठीक स्थान निश्चित नहीं हुआ। उक्त वंश के राजा अख़ट तक के अर्थात् वि० सं० १०१० तक के जो शिलालेख मिले हैं उनमें तो उस एक ही राजा का नाम दिया है जिसका लेख है। अख़ट के उत्तराधिकारी नरवाहन के समय की उपर्युक्त वि० सं० १०२८ की प्रशस्ति में तीन नाम दिए थे जिनमें से बीच का नष्ट हो गया है। उसके पींछे की कितनी एक प्रशस्तियों में प्रारंभ से वंशावली देने का यह किया है। उनमें प्रारंभ से शक्तिकुमार तक की नामावली नीचे लिखे अनुसार मिलती है—

| मिटानेकों से<br>ज्ञात निश्चित<br>समय                                                                                                                                                                   |                         |              | वि० सं० ७०३ ६९ | (शीळादिस का जेख)<br>वि॰ सं॰ ७१८ ७° |                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| कुंभळगढ़ का लेख <sup>4</sup> ं<br>वि॰ सं॰ १११७<br>का                                                                                                                                                   | . गुहिल                 | भोज          | मान मान        | ञ्चपराजित                          | महींद्र (दूसरा)<br>कालभोज  | खुस्माया<br>मन्द         |
| गियपुर का बोख <sup>६७</sup><br>वि <b>॰ सं॰</b> १४६६<br>का                                                                                                                                              | बप्प<br>गुहिल           | भोज          | शील            |                                    | काळमोज                     |                          |
| निसोड़ का लेख <sup>व ५</sup> / थाबू का लेख <sup>व ६</sup>  ए <b>यपु</b> र का लेख <sup>६</sup>  छुंभळगढ़ का लेख <sup>६ ८</sup><br>वि॰ सं॰ १३३१   वि॰ सं॰ १३४२   वि॰ सं॰ १४६६   वि॰ सं॰ १४१७<br>का का का | बप्प (बप्पक्र)<br>गुहिळ | मोज          | यील            |                                    | कालभोज                     |                          |
| विसोड़ का बेख व<br>वि• सं• १३३१<br>का                                                                                                                                                                  | बप्प<br>गुहिल           | भोज          | शील            |                                    | काल मोज                    | मछ [ता?]ट                |
| श्राटपुर (श्रहाड)<br>का वेख १४<br>वि॰ सं॰ १०३४ का                                                                                                                                                      | गुहद्त                  | मोज<br>महेंद | नाग<br>मीछ     | श्रपराजित                          | महेंद्र (दूसरा)<br>काल्योज | खोम्मा <b>ण</b><br>मत्तट |
| संख्या                                                                                                                                                                                                 | 6 8                     | m x          | ) 24 W         | 9                                  | n m                        | 0 6                      |

त

न्

इस. इंडी० प्टी०, जि० ३६, प्र० १६१ । ६४. मावनगर इंस्किप्शंस, प्र० ७४-७७ । ६६. इंडी० प्टी०, जि० १६, प्र० ३४७-११ छपा नहीं 45 श्रब Sol Miles रक्ता हिव ६७. माननगर हेस्किप्शंस, पु॰ ११४-१४। ६८. उदयपुर इ. देखी अपर, टिप्पण ३०। ७०. देखी अपर, टिप्पण ३१

#### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

| शिवाबेखों से<br>ज्ञात निश्चित<br>समय                                      |                                    |                                   | वि० सं० ६६६, ७१<br>१००० ७२<br>वि० सं० १००८, | वि० स० १०२ व<br>वि० स० १०२ म | वि० सं० १०३४, ७५ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| रायापुर का जेख ६७ कुंभद्धराढ़ का लेख६८<br>वि• सं• १४६६ वि• सं• १४१७<br>का | ਜਜੁਧਣ                              |                                   | <b>报</b> 经 <b>5</b>                         | न्सवाहन                      | साकिक्रमार       |
| रायपुर का जेख ६७<br>वि॰ सं॰ १४६६<br>का                                    | सत्भद                              | महायक<br>खुस्मा <u>ण</u>          | 報務之                                         | न्रवाहन                      | शक्तिकुमार       |
| श्राबुका लेख <sup>६६</sup><br>वि॰ सं॰ १३४२<br>का                          | भर्तभट<br>सिंह                     | सहा <b>यक</b><br>खुम्माया         | अछट                                         | नरवाहन                       | शक्तिक्रमार      |
| चित्तोड़ का लेख ६५<br>वि॰ सं॰ १३३१                                        | भर्ने भट<br>सिंह                   | महायक<br>खुम्मार् <u>स</u>        | मछट                                         | नरवाहन                       | शक्छिमार         |
| शाटपुर (महाड)<br>का लेख⁴ ४<br>वि॰ सं० १०३४ का                             | भठ्ंपट्ट<br>सिंह<br>खोसमाया (दसरा) | महायक<br>महायक<br>खोम्माय (तीसरा) | भतृषेह (दूसरा)<br>ब्रह्मट                   | नस्याहन<br>आस्तियाहन         | शक्तिकृमार       |
| संख्या                                                                    | 0" 0" 00<br>0" 0" 0"               | * & &                             | 9 U                                         | w o                          | . 8              |

९४. ६४. ६६. ६७. ६८. देखे। पृ० २७४।७१. देखो अपर, टिप्पण ३२। ७२. देखो अपर, टिप्पण ३३। ७३. देखे। अपर, टिप्पण ३४। देतों संवत् एक ही शिलालेख से हैं। ७४. देखे। अपर, टिप्पण ३४। ७४. देखो अपर, टिप्पण ६४।

इन पाँचों वंशावितयों में से पहली राजा शक्तिकुमार के समय के वि० सं० १०३४ के लेख से हैं जो सबसे पुरानी धीर पूर्ण है। उसमें तो 'बापा' (बप्प) का नाम ही नहीं है। परंतु उसके पूर्व की उपर्युक्त नरवाहन की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०२८ की है, बापा को गुहिलवंश के राजाओं में चंद्र के समान (प्रकाशमान) लिखा है जिससे शक्तिकुमार के पहले वापा का होना निश्चित है। उपर हम बतला चुके हैं कि प्राचीन प्राकृत बप्प शब्द प्रारंभ में पिता का सूचक था और पीछे से नाम के लिये तथा धन्य धर्थों में भी उसका प्रयोग होता था की अवत्य यह संभव है कि शक्तिकुमार के लेख में बप्प नाम का प्रयोग न कर वास्तिविक नाम का प्रयोग किया हो परंतु उसका वास्तिविक नाम क्या था इसका उक्त लेख से कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता।

दूसरी वंशावली चित्तीड़ के किले पर की रिसया की छत्री के द्वार के भीतर लगे हुए रावल समरासंह के समय के वि० सं० १३३१ के शिलालेख से हैं। तीसरी वंशावली उसी रावल समरिसंह के समय के वि० सं० १३४२ के शिलालेख से हैं। ये दोनों शिलालेख चित्तीड़ के रहनेवाले नागर ब्राह्मण प्रियपटु के पुत्र वेदशर्मा के रचे हुए हैं। ये दोनों वंशावलियाँ अपूर्ण हैं। चित्तीड़ के ही रहनेवाले ब्राह्मण किव को वहीं के राजाग्रेगं का वंशावर्णन करते समय उनकी पूरी वंशावली का न मिलना यही बतलाता है कि उस समय मेवाड़ के राजवंश का प्राचीन इतिहास ठीक ठीक उपलब्ध न था। यही नहीं, उसकी शुद्ध वंशावली भी ज्ञात न थी, क्योंकि उसमें बापा की, जो एहिल के वंश में अर्थात् उससे कई पुश्त बाद हुआ, गुहिल का पिता लिख दिया है जो सर्वथा ध्यसंभव है। उसी राजा समरिसंह के समय का वि० सं० १३३२ का चीरवा गाँव के मंदिर का शिलालेख चित्तीड़ के ही रहनेवाले चैत्रगच्छ के जैन साधु भुवनसिंह स्रि के शिष्य रत्नप्रभसूरि ने तय्यार किया जिसमें उपर्युक्त नरवाहन

७६. देखें। ऊपर, टिप्पणी १६।

के लेख की नाई वप्पक (बप्पक = बापा) का गुहिल के पुत्र के वंश में अर्थात् गुहिलोत वंश में होना बतलाया है ७ जिससे यह कहना अनु-चित न होगा कि रावल समरसिंह के समय में भी ब्राह्मण विद्वानें। की अपेचा जैन विद्वानें। में इतिहास का विशेष ज्ञान था।

चै। यो वंशावली महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय के राणपुर के जैन मंदिर के वि० सं० १४-६६ के लेख से है जिसकी शक्तिक्रमार तक की वंशावली उपर्युक्त श्राबू के वि० सं० १३४२ के लेख के अनुसार ही है। उसमें भी बप्प (बापा) को गुहिल का पिता लिखा है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पाँचवीं वंशावली महाराणा कुंभकर्ण के समय के कुंभलमेर (कुंभल गढ़) के किले के मामादेव के मंदिर की वि० सं० १५१७ की बड़ी प्रशस्ति से हैं। उक्त प्रशस्ति की रचना के समय के बहुत पूर्व से ही मेवाड़ के राजवंश की संपूर्ण और शुद्ध वंशावली उपलब्ध नहीं थी। उसको ठोक करने का यत्न उस समय अनेक प्राचीन प्रशस्तियों के आधार से किया गया । बापा को उसमें कहाँ स्थान देना इसका भी विचार हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि चित्तौड़, धाबू और राणपुर के मंदिर के लेखों में बापा को गुहिल का पिता माना था जिसको स्वीकार न कर गुहिल के पाँचवें वंशधर शील (शीलादित्य) के स्थान पर वप (बापा) का नाम धरा। उसीके आधार पर कर्नल टाँड ने भी शील को ही बापा और उसका वि० सं० ७८४ में चित्तौड़ लेना माना। परंतु यदि उस समय उक्त शील (शीलादित्य) का वि० सं० ७०३ का शिलालेख मिल जाता तो संभव है कि कर्नल टाँड शील को बापा न मान कर उसके किसी वंशधर को बापा मानते।

७७. देखो अपर, टिप्पया १० ।

७८ देखो जपर, टिप्पण १४।

७६. तस्मिन् गुहिलवंशेमूद्भोजनामावनीश्वरः । तस्मान्महींद्रनागाह्वो बप्पाख्यश्चापराजितः ॥१३३॥ (कुंभलगढ़ की प्रशस्ति)

बापा का वि० सं० ८१० में संन्यास लेना ऊपर बतलाया जा चुका है श्रीर पिछले कितने एक शिलालेखों ' तथा ख्यातों ' में खुंमाय की बापा का पुत्र बतलाया है अतएव कालभोज ' का नाम

दः. तां रावलख्यां पद्वीं दधानो वापाभिधानः स रराज राजा ॥१६॥ ततः खुमायाभिधरावलोस्मात्....॥२०॥ (राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३)

८१. रावल खूमाण वापा रो तिस्तरो कवित (मूँहस्रोत नैस्सी की स्थात,

दर. महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने 'वीरविनाद' नामक मेवाड़ के बृहत् इतिहास में (भाग १, ५० २१०) अपराजित के उत्तराधिकारी महेंद्र (दूसरे) का नाम वापा होना साना है जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने में उन दी राजाश्रों के लिये श्रनुमान वर्ष का समय मानना पड़ता है श्रीर वह कथन मेवाड़ की जनश्रुति के जो वापा के पुत्र की खुमाण वतलाती है, विरुद्ध है। श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने राजा शक्तिकुमार के समय का आटपुर ( श्रहाड़ ) का जेख वापते समय मेवाड के राजाओं की वंशावली में बप्प (बापा ) का स्थान निश्चय करने का यल इस तरह किया है कि अपराजित के लेख के वि० सं० ७१८ श्रीर श्रह्णट के सं० १०१० के बीच २६२ वर्ष का श्रंतर है जिसमें १२ राजा हुए। भतएव प्रत्येक राजा का राज्य-समय श्रीसत हिसाव से २४३ वर्ष माना। फिर बापा का विः सं ० ८१० में राज्य छोड़ना स्वीकार कर अपराजित के सं ० ७१८ श्रीर बापा के सं० ८१० के बीच के ६२ वर्ष के ग्रंतर के लिये भी वहीं श्रीसत लगा कर अपराजित से चीथे राजा खुम्माण की बापा ठहराया (इंडि॰ एँटी॰ जि॰ ३६ पु॰ १६०)। परंतु हम उनके कथन की ठीक नहीं समसते, क्योंकि मेवाड़ में वापा का पुत्र खुमास होना साना जाता है जैसा कि जपर (टिप्पस ८०,८१ में) वत्ताया गया है । दूसरा यह भी कारण है कि जो श्रीसत १२ राजाश्रों के बिये श्राए उसी की चार राजाश्रों के लिये भी मान बेना इतिहास स्वीकार नहीं करता क्यों कि कभी कभी दे। या तीन राजाओं के १०० या उससे श्रिधिक वर्ष राज्य करने के उदाहरण मिख आते हैं | बूंदी के महाराव रामसिंहजी की गद्दी-निशीनी वि॰ सं॰ १८७८ में हुई श्रीर वर्तमान वि॰ सं॰ १९७७ में उनके पुत्र श्री मान् महाराव रघुवीर सिंहजी वृंदी का शासन कर रहे हैं। इन ११ वर्ष में वहां रिसी पुरत चल रही है। अकबर से शहजहां के केंद्र होने तक के तीन बादशाही का राज्य समय १०२ वर्ष निश्चित ही है।

बापा होना चाहिए। ऐसा मानने में श्रपराजित, महेंद्र (दूसरा) श्रीर कालभोज इन तीन राजाश्रों का काल श्रनुमान १०० वर्ष मानना पड़ता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से विरल होने पर भी श्रसंभव नहीं है क्योंकि श्रकवर, जहांगीर श्रीर शाहजहाँ इन तीन बादशाहों का राज्य-समय शाहजहाँ के कैद होने तक १०२ वर्ष श्रीर उसकी मृत्यु तक १०६ वर्ष से कुळ श्रधिक ही श्राता है।

वापा और कालभोज एक ही राजा के नाम मानने पर इस सिक्की के विषय में यह शंका हो सकती है कि कालभोज मुख्य नाम है ग्रीर बापा प्रेम या महत्व का प्रसिद्ध नाम। ऐसे उपाधि के नाम की राजा के पीछे प्रसिद्धि हो सकती है किंतु उसी समय के सिक्के पर ते। प्रधान नाम ही होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि एक ही राजा के एक या अधिक उपनाम उसके जीवित काल में प्रचलित होने पर सिक्के और शिलालेखें में अकेले उपनाम का भी प्रयोग मिलता है। जैसे कन्नीज के प्रतीहार (पिंड्हार) राजाश्रों के दानपत्रों में भाजदेव (प्रथम) का नाम भोजदेव ही मिलता है ग्रीर उसीके विक्रम संवत् ५०० के दानपत्र (एपि० ईंडि० जिल्द ५ पृ० २११-१२) में तथा उसीके ग्वालियर से मिले हुए संवत् ६३३ के लेख ( एपि० इंडि० जिल्ह १, पृ० १५६) में उसका नाम भोजदेव ही है, परंतु वहीं से मिले हुए विक्रम संवत् £३२ को उसीको लेख (वहीं, पृ० १५६) में उसका उपनाम 'ग्रादि-वराह' ही दिया है और उसीके सिक्के पर भी 'श्रीमदादिवराह' लेख है, 'भोजदेव' नहीं (सिमय, इंडियन म्यूज़ियम, कलकत्ते के सिक्की की सूची, पृ० २४१)

बापा से संबंध रखनेवाली दंतकथा स्रों की जाँच।

(१) एक कथा ऐसी है कि जिस समय बापा का पिता ईडर के भीलों के हमले में मारा गया उस समय बापा की अवस्था तीन बरस की थी। जिस बड़नगरा (नागर) जाति की कमलावती ब्राह्मणी ने पहले गुहाबित्य की रचा की थी बापा की माता भी उसे लेकर उसीके वंशजों के शरण में चली गई। वे उसको पहले भाडेर के किले में

धीर कुछ समय पीछे नागदा में ले गए। वहाँ का राजा सोलंकी राजपूत था। बापा वहाँ के जंगलों और भाड़ियों में फिरा करता शा। एक दिन उसकी भेट हारीत नामक साधु से हुई जो एक भाड़ी में स्थापित एक लिंगजी की मूर्ति की पूजा किया करता था। हारीत ने ग्रपने तपोबल से उसका राजवंशी एवं भविष्य में बड़ा राजा होना जान लिया और उसकी अपने पास रक्खा। बापा हारीत की गै। (कामधेतु) को चराया करता। उसको एकलिंगजी में पूर्णभक्ति तथा अपने गुरु (हारीत) में बड़ी श्रद्धा थी। गुरु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उसके चत्रियोचित यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए और जब वह अपने त्रोवल से विमान में बैठ कर स्वर्ग में जाने लगा उस समय बापा कुछ देर से वहाँ पहुँचा। विमान पृथ्वी से कुछ ऊँचा चला गया। इतने में हारीत ने बापा को हेखते ही कहा कि मुँह खोल। बापा ने वैसा ही किया । गुरु ने उत्पर से पान श्रूका परंतु बापा को उसे ग्रॅंह में लेने से घृणा हो गई जिससे वह कुछ हट गया ग्रीर पान उसके पैर पर गिरा। गुरु ने कहा कि पान तेरे पैर पर गिरा है इस लिये मेवाड़ की भूमि तेरे छी। र तेरे वंश जों के पैरें। से कभी न निकलेगी। यह अशिर्वाद पाने के बाह बापा अपने नाना मोरीराजा (मान) के पास चित्तौड़ में जा रहा धीर अंत में चित्तौड़ का राज्य उससे छीन कर मेवाड़ का राजा हो गया 🐉।

(२) दूसरी कथा यह है कि हारीत ने बापा की सेवा से प्रसन्न होकर स्वर्ग में जाते समय उससे कहा कि अमुक जगह १५ करोड़ मीहरें गड़ी हैं उनको वहाँ से निकाल कर सेना तैयार कर धीर चित्तीड़ के मोरी राजा की मार कर चित्तीड़ ले ले। बापा ने वैसा ही किया थीर इससे चित्तौड़ का राज्य लिया १४।

पर कथा अञ्च हेर फेर के साथ कर्ने टॉड ने लिखी है (राजस्थान, १० २३६-४१)। कर्नल टॉड ने शील की बापा मान लिया था जिससे शील के पिता नागादित्य (नाग)का भीतों के हाथ से मारा जाना तिखा है।

८४. मूंहणोत नैण्ली की ख्यात, पन्ना १, पृ० २।

(३) तीसरी कथा ऐसी है कि बापा ने हारीत से राज्य-

ये दंतकथाएँ ग्रीर ऐसी ही दूसरी कथाएँ, जिनमें बापा का देवी को बलिदान को समय एक ही भाटको से है। भैंसी के सिर उड़ाना, बारह लाख बहत्तर हजार सेना रखना, चार बकरे खा जाना, पैंतीस हाथ की घोती और सोलह हाथ का दुपट्टा धारण करना, ३२ मन का खड़ रखना, 🕫 वृद्धावस्था में ख़ुरासान ग्रादि देशों को जीतना, वहीं रहकर वहाँ की धनेक स्त्रियों से विवाह करना, वहाँ उसके धनेक पुत्रों का होना, वहीं मरना, मरने पर उसकी ग्रंतिम किया के लिये हिंदू भीर वहाँवालों में भ्रगड़ा होना और अंत में कवीर की तरह शव की जगह फूल ही रह जाना आदि लिखा मिलता है; ये बातें अतिशयोक्ति के साथ लिखी हुई होने के कारण विश्वासयोग्य नहीं मानी जा सकतीं। उन कथाओं का भ्राशय यही है कि बापा के पास राज्य नहीं था, वह अपने गुरु हारीतराशि की गाएँ चराया करता था, गुरु की कृपा से उसकी राज्य मिला और वह गुहिलवंश में पहला प्रतापी राजा हुआ। इसीसे उसकी 'ग्रादाः' (पहला) कहा है। ऐसी कथाओं पर विश्वास कर कोई कोई यह त्रमान करते हैं कि हारीत ने ग्रंत समय ग्रपने शिष्य बापा की ग्रपनी जागीर देकर राजा बनाया। कोई हारीत के दिए हुए धन से चित्तींड़ का राज छीनना मानते हैं। परंतु हम उनसे सहमत नहीं हो सकते क्योंकि गुहिल वंश का राज्य ते। गुहिल (गुहदत्त, गुहादित्य) के समय से चला त्राना निश्चित है। ई० स० १८६६ में राजा गुहिल के २००० से अधिक चाँदी के सिक्के आगरे से गड़े हुए मिले जिनपर 'श्री गुहिल'' लेख है। इन सिकों से पाया जाता है कि गुहिल स्वतंत्र राजा **था । जयपुर राज्य के चाटसू** नामक <sup>प्राचीन</sup> गुहिल-स्थान से वि० सं० ११०० के ग्रास पास का

८४. वि॰ सं॰ १३४२ का आबू का लेख, श्लोक १०-११।

म६. मूंहणोत नेेेेेेें एसी की ख्यात, पत्रा २, पृ० १०।

प्तक किनंगहाम, आर्कियाँ जॉकिकल् सर्वे रिपार्ट, जि॰ ४, पृ० ६४।

वंशियों का एक शिलालेख मिला है जिसमें गुहिलवंशी राजा भर्तभट (प्रथम) से बालादित्य तक के ११ राजाओं के नाम दिए हैं ८८ । वे चाटसू के आस पास के इलाके पर, जो ग्रागरे के प्रदेश के निकट था, राज्य करते थे। सिक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं यह निर्विवाद है परंतु एक ही जगह एक साथ एक ही राजा के २००० से अधिक सिकों के मिलने से यह भी संभव हो सकता है कि वे सिक्के वहाँ चलते हों धीर वहाँ तक उसका राज्य हो जैसा कि सि० कार्लाइल का अनु-मान है १ । चाटसू का शिलालेख ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी तक पूर्व में मेवाड से बहुत दूर गुहिलवंशियों का राज्य होना सिद्ध करता है। गुहिल को उन सिक्कों से यह भी संभव हो सकता है कि गुहिल के पहले से भी इस वंश का राज चला आता हो जिसका कोई हाल अब तक हमको निश्चय के साथ नहीं मिला। काल पाकर पिछले लेखकों ने गुहिल के प्रतापी होने से उससे ही वंशावली लिखी हो। गुहिल से चौथा राजा शीलादित्य हुआ जिसके समय का वि० सं० ७०३ का शिलालेख मिला है जिसे पत्रिका की इसी संख्या में पंडित रामकर्ण जी ने संपादित किया है। इसमें उस राजा को शत्रुश्रों को जीतनेवाला, देव-द्विज ग्रीर गुरुजनों की ग्रानंद देनेवाला ग्रीर ग्रपने कुल रूपी आकाश के लिये चंद्रमा के समान बतलाया है। उक्त लेख से यह भी पाया जाता है कि उसके राज्य में शांति थी जिससे बाहर के महाजन लोग आकर वहाँ आबाद दोते थे तथा लोग धन-संपन्न थे 'े। शीलादित्य (शील) के पुत्र या उत्तराधिकारी राजा श्रपरा-जित का वि० सं० ७१८ का शिलालेख नागदे के निकट के कुंडे थर के मंदिर से मिला है, जिसमें लिखा है कि प्रपराजित ने सब

८८. एपि० इंडि० जि० १२ पृ० १३-१७।

८१. किनंगहाम; आर्किश्रॉकॉजिकल सर्वे रिपार्ट, जि॰ ४, पु॰ १४।

१०. जयति विजयी रिप्नां (यां) देवद्विजगुरुजया(ना)नन्दीः (न्दी) । श्रीशीकादित्यो नश्पति (तिः) स्वकुखाव (खांब) रचन्द्रमापृथ्वीः (थ्याम्) ॥

दुष्टों को नष्ट किया, राजा लोग उसको शिर से वंदन करते थे, श्रीर उसने महाराज वराहिसंह को (जो शिव का पुत्र था, जिसकी शिक को कोई तोड़ नहीं सका था, और जिसने अयंकर शत्रुश्रों को परास किया था) अपना सेनापित बनाया था ११ । इसी अपराजित का पौत्र बापा (कालभोज) बड़ा प्रतापी और पराक्रमी था और उसके सोने के सिक्के चलते थे। अपराजित और बापा के बीच के समय के लिये कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि गुहिल्लवंशियों का राज्य नष्ट हो गया हो। ऐसी दशा में बापा के पिता का मारा जाना और उसकी माता का अपने पुरोहित नागर बाह्याणों के यहां जाकर नागदे में शरण लेना कैसे संभव हो सकता है ? दंतकथा श्रों को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि गुहिल के पिता को मारे जाने और उसकी माता के अपने नवजात पुत्र सहित नागर बाह्याणों के यहां जाकर शरण लेने की पुरानी कथा को ही फिर बापा के नाम के साथ चिपका दिया हो। गुहिल संबंधी कथा में नागदा के राजा का सोलंकी १२ होना लिखा

एपि० इंडि०, जि॰ ४, पृ० ३१.

हर वि॰ सं॰ १७२४ के बने हुए राजविलास नामक कान्य में रघुवंशी गृहाादित्य (गृहदित्त,गुहिल) का मेवाड़ में नागद्रहा (नागदा) नगर के सेालंकी राजा की पुत्री धनवती से विवाह होना लिखा है—

राजत श्रीरघुनाथंश पाट रघुनाथ परंपर । गृहादिख नृप गरुश्र घरा रिचपाक धर्मधुर ॥२४॥ मनिह ईस सुनि भूप राज रघुवंशी राजन। सुत व्हेहें तुश्र सकल सबल जसु वषत सुजानन ॥२६॥

११ राजा श्रीगुहिजान्वयामजपयोराशो स्फुरद्दीधितिध्वस्तध्वान्तसमूहदुष्टसकज्जव्यालावलेपान्तकृत् ।
श्रीमानित्यपराजितः चितिभृतामभ्यचिता मूर्धियवृत्तस्वच्छतयैव कोस्तुभमणिजीतो जगद्भूणम् ।।
शिवात्मजोखिउत्तशक्तिसंपदुर्थः समाकान्तभुजंगशत्रुः ।
तेनेन्द्रवत्स्कंद इव प्रणेता
वृतो महाराजवराहिसंहः ॥

मिलता है। शीलादित्य (शील) अपराजित और बापा का नागहे में राज्य करना निश्चित है तो फिर बापा के पिता के समय में वहाँ पर सीलंकियों का राज्य होना कैसे संभव हो सकता है। नागदा बापा के समय से पूर्व ही मेवाड़ के राजाओं की राजधानी थी, उसीके पास एकिलंग जी का मंदिर है, जिसके पूजारी साधु वहाँ के राजाओं के गुरु थे। यदि बापा के हारीतराशि की गी चराने की कथा की कोई जड़ हो तो यही हो सकती है कि उसने पुत्र-कामना या किसी अन्य अभिलाषा से अपने गुरु हारीतराशि की आज्ञा से गी-सेवा का व्रत प्रहण किया हो, जैसा कि राजा दिलीप ने अपने गुरु विसष्ठ की आज्ञा से किया था जिसका उद्धेख महाकि कालिदास ने अपने रघुवंश में किया है। ऐसे ही बापा के चित्तीड़ लेने की कथा के संबंध में यह कह सकते हैं कि उसने गुरु के बतलाए हुए गड़े हुए दृज्य से नहीं, किंतु अपने बाहुबल से, चित्तीड़ का किला मोरियों से लिया हो। अपनी गुरुभिक्त के कारण इसे गुरु के आशीर्वाद का फल माना हो।

मेदपाट महिमंडले नागद्राहपुर नाम । स्रोलंकी संत्रामसी धनवित सुता सुधाम ॥२६॥ निरित्व बाव्हिका नाथ निज दिय पुत्री वरदान । राजन बरि त्रामे रमनि सुंदर सची समान ॥३०॥ नागरीप्रचारिग्री सभा का छुपवाया हुम्रा राजविलास, पृ० १८-२०।

तृ

9

व

म

# २०-प्राचीन पारस का संचिप्त इतिहास।

[ लेखक—पंडित रामचंद्र शुक्क, बनारस ।] ( पत्रिका पृष्ठ २२६ के आगे)

🎖 🏵 🏵 🎘 रयवहु का पुत्र चयार्श, (यूना० ज़रक्सिस्) सिंहासन पर बैठा। यह भी बड़ा शक्तिशाली हुआ। इसने मिश्रे देश की सर्वतीभाव से ध्रधीन किया ग्रीर वडी भारी सेना लेकर ईसा से ४८० वर्ष पहले यूनान पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई से यूनानियों ने प्रपनी रचा की। इसका उन्हें वहुत गर्व था श्रीर इसके संबंध में देशभक्ति श्रीर वीरता की कथाएँ उनके यहाँ प्रसिद्ध हुई । चयार्श को लौटना पड़ा । त्रान की श्रोर भी उसने समरकंद, बुखारा श्रादि प्रदेश जीते। वहीं किसी तुरुष्क बर्वर जाति के हाथ से उसकी मृत्यु हुई भ्रौर उसका पुत्र धर्तचत्रश् (यूना० अर्तज़रिक्सस्) ४६४ ई० पूर्व में बादशाह हुआ। वह "श्राजानुवाहु" कहलाता था। ईसा से ४२४ वर्ष पहले उसका परलोकवास हुआ धौर उसके स्थान पर दारयवहु (द्वितीय) गद्दी पर वैठा। स्पार्टीवालीं (यूनानियों) के साथ उसका मित्रभाव रहा। उसका उत्तराधिकारी हुआ अर्तज़रिक्सस् द्वितीय, जिसने अपनी कन्या से विवाह किया। प्राचीन पारसीकों में कन्या ध्रीर बहिन से विवाह करने की प्रथा थी। उससे स्पार्टावालों का युद्ध हुआ। द्वितीय प्रर्तज़रिक्सस्

की मृत्यु ईसा से ३५८ वर्ष पूर्व हुई। अर्तज़रिक्सस् तृतीय जो उसका उत्तरिकारी हुआ, बहुत योग्य ध्रीर शिक्तमान् था। उसके उपरांत तृतीय दारयवहु (दारा) पारस के साम्राज्य का भियोश्वर हुआ। इसी के समय में यूनान के प्रसिद्ध दिग्वजयी सिकंदर की शहर हुई थ्रीर विशाल पारस्य साम्राज्य सिकंदर के हाथ में भ्राया।

#### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

दारयवहु (दारा) माद (उत्तर मद्र) देश की झोर भागा। पारद देश में वक्तर (बैक्ट्रिया, वाह्णीक, झाधुनिक बलख) के सामंत विशस् ने उसका वध किया। यूनानियों ने पारस्यपुर झादि नगरों को लूटा झौर राज-प्रासाद भस्म कर दिए।

## यवन (यूनानी) साम्राज्य।

## सिलूकस् वंश।

सिकंदर ने बाबुल की अपनी राजधानी बनाया श्रीर वह पंजाब से लीटने पर वहीं जाकर ईसा से ३२६ वर्ष पहले परलोक सिधारा। सिकंदर की अकाल-मृत्य से उसका अधिकृत साम्राज्य छित्र भित्र है। गया। प्रदेशों के शासक अलग अलग सालिक वन वैठे। एक ग्रोर सिकं-दर के पिता फिलिप का एक जारज पुत्र फिलिप के नाम से ५ गा ६ वर्ष तक वादशाह बना रहा। दूसरी छोर सिकंदर का एक पुत्र (जो वक्तर की राजकुमारी रुक्साना से उत्पन्न था) बादशाह कह-लाता रहा। पर ये केवल नाम के बादशाह थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक यूनानी सरहारों में घ्रधिकार के लिये ४२ वर्ष तक मार-काट होती रही। ग्रंत में बाबुल के चत्रप (पारस साम्राज्य के प्रदेश-शासक प्राचीन काल से चत्रप ही कहलाते आते थे ) सिल्कस् की विजय हुई श्रीर उसकी श्रधीनता शेष प्रदेशों ने स्वीकार की । श्रपने प्रतिहंदियें से छुट्टी पाकर सिल्कस् ने वक्तर (बाह्रीक ) की ग्रधीन किया ग्रीर पंजाब को लेने का भी हौसला किया जिसे चंद्रगुप्त मै।र्य ने यवनी (यूनानियों) से छोन लिया था। पर चंद्रगुप्त के हाथ से उसने गहरी हार खाई श्रीर उसे वाह्लोक, कांबोज, शकस्थान (सीस्तान) श्रादि देश अर्थात् याजकल का सारा धफ्गानिस्तान ग्रीर बलूचिस्तान चंद्रगुप्त के हवाले करना पड़ा। चंद्रगुप्त को उसने भ्रपनी कन्या भी ब्याह ही। इस प्रकार मीर्यवंश धीर सिल्कस्वंश में मैत्री स्थापित हुई जी पीढ़ियों तक रही। ३१२ ई० पू० से लेकर २८० ई० पू० तक सिंह कस् ने राज्य किया। सिल्कस् ने दजला (टाइप्रीस) नदी के कितार

का

ল-

11

हे।

÷'n-

रूत ह-

न

51

क

यों

K

नेां

री

গ্ৰ

क

1

ने।

1

रि

सिल्सिया नामक नगर बसाया और पहले उसीको अपनी राजधानी वृताया। पर पीछे राज्य के पश्चिमी भाग पर अंकुश रखने के विचार से उसने शाम देश के अंटिओक नगर में अपनी स्थिति जमाई और पारस आदि पूर्वीय प्रदेशों को अपने बेटे अंटिओकस के सुपुर्द किया। अंटिओकस ने पारस में यूनानी सभ्यता और संस्कार फैलाने में बड़ा यत्न किया। राजकाज से संबंध रखनेवाले यूनानी भाषा पढ़ते थे। सिकों आदि पर बहुत दिनों तक यूनानी अचरों का ही व्यवहार रहा। अंटिओकस की राजधानी सिल्सिया रही और उसने ई० पू० २८० से लेकर ई० पू० २६१ तक राज्य किया। इसके उपरांत अंटिओकस द्वितीय ने ई० पू० २६१ से लेकर रह ई० पू० तक राज्य किया। यह विषयी और निर्वल था।

रेश्व ई० पू० तक राज्य किया। यह विषयी ग्रीर निर्वल था। अशोक के शिलालेख में जिस "ग्रंतिग्रोक नाम योनराज" का जिक है वह यही है। जैसा पहले कहा जा चुका है मीर्यवंश ग्रीर यवन सिल्कस्वंश के बीच बहुत दिनों तक मित्रता का संबंध रहा। इस निर्वल बादशाह के समय में कई देश स्वाधीन हो गए। वाह्रीक देश में डायडोटस नाम का यूनानी सरदार राजा बन बैठा। एक ग्रेर से पारहां का ज़ोर बढ़ा ग्रीर पारस का पूरबी भाग सिल्कस् वंश के हाथ से निकल गया।

### पारद साम्राज्य।

श्रार्य-शक वंश।

कैस्पियन सागर के दिचाण के ऊँचे पहाड़ों की पार कर के पारस का जो भदेश पड़ता था उसे पारह (यूना० पारथिया) कहते थे। जब पारहीं का प्रताप चमका तब यह देश दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। महा-भारत, मनुस्मृति, बृहत्संहिता ग्रादि में पारद देश ग्रीर पारद जाति का एष्ट उल्लेख है \*। यहाँ पर यह कह देना ग्रावश्यक है कि पारस

भ पैंड्कारचाडूद्विडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाः पह्नवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ मनु० १० । ४४ । पर बहुत दिनों से उत्तर-पूर्व की श्रोर से तूरानी या शक जातियों के धाकमण होते श्राते थे। ईरान श्रीर तूरान के विरोध की कथा इधर की फारसी पुस्तकों में बहुत मिलती हैं जिनमें श्रफरोसियाब की कथा सबसे प्रसिद्ध है। सारांश यह कि कुछ शक श्राकर पारस के पूर्वीत्तर प्रांत में बहुत दिनों से बसे थे। इससे उस प्रांत को भी, जी मूल शकस्थान वा सगदान (श्राधुनिक समरकंद, बुखारा) से लगा ही हुश्रा था, शक देश कहते थे। पर वहाँ के श्रार्थिनवासी श्रपने को असली शकों से भिन्न करने के लिये श्रपने को श्रार्थशक कहते थे। उसी देश के पहाड़ों में पर्ण नाम की एक पहाड़ी जाति निवास करती थी जिसका उल्लेख विष्णुप्राण में है। यवनराज श्रंटिश्रोकस (द्वितीय) के समय में इस जाति के दे। साइयों ने पारद प्रदेश में पहुँच विदेशीय यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया श्रीर वहाँ से यूनानियों को निकाल दिया।

ईसा से २५० वर्ष पूर्व इन दें। भाइयों में से एक अरसकेश (आर्य-शकेश) के नाम से धूम धाम से गद्दी पर बैठा और पारद का प्रथम राजा कहलाया। सिंहासन पर बैठते ही इसने बड़े समारोह के साथ अभिस्थापना की और विदेशीय यवन (यूनानी) संस्कारों की दूर कर देशी रीति-नीति स्थापित करने का उद्योग किया। उसके मरने

इसी प्रकार वृहत्संहिता में पश्चिम में बसनेवाली जातियों में 'पारत' ग्रीर उनके देश का उल्लेख है—पञ्चनद-रमठ-पारत-तारचितिजुंगवेश्यकनकशकाः।

पुराने शिलालेखों में 'पार्थन' रूप मिलता है जिससे यूनानी पार्थिया शब् बना है। यूरोपीय विद्वानों ने 'पह्नन' शब्द की इसी 'पार्थन' का श्रपश्रंश या रूपी सर मानकर 'पह्नन' श्रीर 'पारद' की एक ही ठहराया है। पर संस्कृत साहित्य में ये देनेनों जातियाँ भिन्न जिल्ली गई हैं। मनुस्मृति के समान महाभारत श्रीर वृह्व तिहिता में 'पह्नन' 'पारद' से श्रला श्राया है। श्रतः पारद का पह्नन से केहि संबंध नहीं प्रतीत होता। पारस में पह्नन शब्द ससानवंशी राजाश्रों के समय से ही भाषा श्रीर जिपि के शर्थ में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इसकी प्रयोग श्रीक क्यापक श्रथ में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इसकी प्रयोग श्रीक क्यापक श्रथ में —पारसियों के जिये—भारतीय श्रंथों में हुआ है। प्रयोग श्रीक क्यापक श्रथ में स्वता के जिल्ले भारतीय श्रंथों में हुआ है। किसी समय में पारस के सरदार पहल्लान कहलाते थे। संभव है यह शब्द पहने शब्द से बना हो।

प्र उसके उत्तराधिकारी तिरिदात ने बरकान ( हर्केनिया ) का प्रदेश जीतकर मिलाया। इधर श्रंटिश्रोकस द्वितीय का पुत्र सिल्कस द्वितीय मिस्र के यूनानी बादशाह से लड़ने में लगा था जिसने उसका बहुत सा प्रदेश छीन लिया। मिस्र से संधिकर के उसने तिरिदात पर चढ़ाई की पर हार गया। उसका पुत्र सिल्कस (तृतीय) सोटर तीन ही वर्ष राज्य करके ईसनी सन् से २२३ पूर्व मर गया। उसके उपरांत श्रंटिश्रोक्स तृतीय राजा हुआ जिसने सिल्कस वंश का गीरन थोड़े काल के लिये फिर से स्थापित कर दिया। माद्र ( उत्तर मद्र ), पारस प्रांत, आर्मेनिया आदि प्रदेशों को ठीक कर एक लाख पैदल श्रीर वीस हज़ार सवार लेकर उसने तिरिदत्त के पुत्र अरसकेश (द्वितीय) पर चढ़ाई की, उसकी हराया पर उसके राज्य पर अधिकार नहीं किया।

पहले कहा जा चुका है कि श्रंटिश्रोकस द्वितीय के समय में वाहीक प्रदेश का शासक डायडोटस स्वतंत्र हो गया था। कुछ दिनों में उसके उत्तराधिकारियों को हटा कर यूथिडिमस (Euthydemus) वाह्रोक (बक्तर) का राजा बन बैठा । ईसवी सन् से २०८ वर्ष पहले अंटि श्रोकस तृतीय ने उसपर चढ़ाई की पर जब उसने शकों का टिड्डी-इल छोड़ने की धमकी दी धीर समकाया कि उनके प्रवेश से यूनानी राज्य और सभ्यता का चिह्न पशिया से एक बारगी लुप्त ही जायगा तब अंटिओकस प्रसन्न हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह यृथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस के साथ कर दिया। वाहीक से अंटिओकस (तृतीय) कांबीज (काबुल) की भ्रोर गया भीर वहाँ मौर्य सम्राट् सुभगसेन (सोफाइटिस) के पास सिल्कस वंश की पुरानी मित्रता सूचित करने के लिये बहुमूस्य उपहार भेजे। मौर्य समाट की ब्रोर से १५० हाथी बदले में मिले। इसके पीछे ग्रंटिम्रो-किस को रोमवालों से सामना करना पड़ा श्रीर हार कर बहुत सा धन हैना पड़ा। पराजित होकर वह सूसा नगर में आया और उसने वहाँ प्रे एक संपन्न मंदिर को लूटा जिससे बड़ी इलवल मची भीर वह

T

•

iT

ई० सन् से १८७ वर्ष पूर्व मार डाला गया। यूनानी राज्य की नींव फिर हिल गई। प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। उधर रोमन (रोमक) साम्राज्य एशिम्रा में अपना राज्य बढ़ाने की ताक में था। इसके पींछे ग्रंटिग्रे।कस एतीय के दे। पुत्र राजा हुए। दूसरे पुत्र ग्रंटिग्रे।कस (चतुर्थ) ने १७५ ई० पू० से लेकर १६४ ई० पू० तक किसी प्रकार यूनानी राज्य सँभाला। उसके बाद ग्रंटिग्रे।कस पंचम नाम का एक बालक ग्रीर फिर डिमिट्रियस प्रथम राजा हुग्रा जिसने ग्रंपनी शक्ति का परिचय दिया। रोमन लोग उसे बराबर तंग करते रहे। पर उसे कई यूनानी शासकों ने मिलकर सन् १५० ई० पू० में मार डाला। वड़ी कितिनाइयों के बीच में डिमिट्रियस द्वितीय राजा हुग्रा ग्रीर बराबर प्रपने पड़ोसियों से लड़ता रहा। पाँच वर्ष के भीतर वह शाम देश के एक बड़े भाग से निकाल बाहर हुग्रा। ऐसे ही समय में पारदों से युद्ध छिड़ा।

उधर पारद राज्य में अरसकेश द्वितीय (ई० पू० १८१ से ई०पू० १७६) के उपरांत फावित प्रथम राजा हुआ जिसकी मृत्यु ई० सन् से १७१ वर्ष पूर्व हुई। उसकी मृत्यु के उपरांत परम प्रतापी मिश्रदात (सं० मित्रदत्त) राजा हुआ जिसने पारद साम्राज्य की नींव डाली।

पहले कहा जा चुका है कि ग्रंटिग्रेशकस तृतीय ने वाह्नीक के नए बने हुए राजा यूथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस की ग्रंपनी कन्या ज्याह दी थी। यूथिडिमस के मरने पीछे डिमिट्रियस राजा हुग्रा पर थोड़े ही दिनों में (ई० पूर्व १८१ ग्रीर १७१ के बीच) यूकेटाई डीज नामक एक ज्यक्ति उसे राज्य से निकाल ग्राप वाह्नीक का राजा बन बैठा। उसने पंजाब पर चढ़ाई की ग्रीर वह सतलज तक बढ़ा। वाह्नीक से निकाले जाने पर डिमिट्रियस पंजाब की ग्रीर बढ़ा ग्रीर उसने साकल में ग्रंपनी राजधानी स्थिर की। सिंधु तह के दिच्या होते हुए उसने पाटाल (सिंध में) को जीता ग्रीर क्रमशः सीराष्ट्र देश को ग्रंपने ग्रंथिकार में किया। उसके उपरांत कई यवन (यूनानी) राजाग्रों ने भारत के पश्चिम भाग में राज्य किया। वार्थ (यूनानी) राजाग्रों ने भारत के पश्चिम भाग में राज्य किया। वार्थ

पुराण में लिखा है कि ग्राठ यवन राजाश्रों ने ८२ वर्ष के बीच राज्य किया। सिकों में भी कई यूनानी राजा है। इससे इतिहास के संबंध में पुराणों की उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि हम यवनों के राज्य का ग्रारंभ डिमिट्रियस के ग्रागमन से लें ता ईसवी सन् से ६३ वर्ष पूर्व तक यवन-राज्य की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार पारस में यवन साम्राज्य नष्ट हो जाने के ५० या ६० वर्ष बाद तक भारत को एँक भाग में यवन (यूनानी) राजा राज्य करते रहे। इन ग्राठ यवन र। जाग्रों में सबसे प्रतापी मिनांडर था जिसने मथुरा श्रीर साकते श्रीर राजपूताने तक अपना राज्य बढ़ाया था। साकत ( श्रयोध्या ) श्रीर सध्यमिका ( नगरी, सेवाड़ में चित्तौड़ से श्राठ मील उत्तर को ) पर मिनांडर का धावा और घेरा जिस समय हुआ उस समय महाभाष्यकार पतंजलि विद्यमान थे। मथुरा में इसके सिक बहुत मिलते हैं। बैाद्ध मंथों से पता लगता है कि मिनांडर बैद्धि हो गया था। बैद्धि शंध मिलिंदपन्हो ( मिलिन्दप्रश्न ) में नागसेन श्राचार्य से उसके धर्मविषयक प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। वह जंबूद्रोर के सब राजाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। उसका जन्मस्थान ग्रल-सद बताया गया है जो भारतवर्ष में या उससे बाहर सिकंदर के बसाए हुए कई अलेगजेंडिया नगरें। में एक के नाम का अपभ्रंश जान पड़ता है। यहाँ पर यह समभ्त लोना भी आवश्यक है कि ईरान के पूर्वी भाग में बैद्धि धर्म का प्रचार बहुत दिनों पहले से था। ध्रमथाक्लीज नामक यूनानी राजा के सिक्के में (जिसने ईरान के पूरबी भाग में राज्य किया था, (ईसवी सन् से १८० वर्ष पूर्व से १६५ वर्ष पूर्व तक) एक बैद्धि स्तूप श्रंकित है। । डिमिट्रियस के समय से यूनानियों ने भारतीय रीति-नीति प्रहण की। उनके सिकों पर भी भारतीय चिह भीर श्रचर रहने लगे। काबुल प्रदेश उस समय हिंदुस्तान में ही सम्भा जाता था धौर वहाँ की भाषा हिंदुस्तानी ही कही जाती थी।

ने

11

T

FT.

Ŧ

हा स

1:

7

यु

यूकेटाइडीज की मृत्यु के उपरांत वाह्लीक, कांबीज, शक-स्थान

(सीस्तान) ग्रादि के युनानी सरदार राज्य के लिये परस्पर लड़ने लगे। पारदेश्वर मिश्रदात ने अच्छा अवसर देख वाह्नोक आदि भारत से लगे हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कुछ लेखकों ने लिखा है कि उसने पंजाब तक अपना अधिकार बढ़ा लिया था। पूरव से छुट्टी पाकर उसने माद पर अधिकार किया और १४० ई० पू० में बाबुल आदि डिमिट्रियस के बचे हुए प्रदेशों को भी ले लिया। इस प्रकार सिकंदर द्वारा स्थापित पारस का यवन-साम्राज्य नष्ट हुआ और पारद-साम्राज्य की स्थापना हुई। ईसा के १३८ वर्ष पूर्व मिश्रदात की मृत्यु हुई। वह जैसा प्रतापी और वीर था वैसा ही नीतिज्ञ और न्यायपरायण भी था। इसके साम्राज्य का विस्तार वाह्नोक से लेकर पश्चिम में दजला नदी के किनारे तक था।

पारद लोग जरशुस्त्र के पक्के श्रनुयायी थे। जब तिरिदात रोमक सामंत नीरे। से मिलने गया था तब वह स्थल मार्ग से ही गया था क्योंकि जहाज पर जाने से उसे पिवत्र समुद्र में थूकना पड़ता। उसके साथ बहुत से मग याजक गए थे। पारदें। के समय में मग याजकों का यद्यपि उतना अधिक प्राधान्य नहीं था जितना ससानें। के समय में था; पर उनका मान बहुत था।

मिश्रदात के पीछे उसका पुत्र फावित (Phraortes) द्वितीय हुआ। उसके समय में ईसा से १२-६ वर्ष पूर्व शाम देश के सिल्कवंशी यवन राजा श्रंटिश्रोकस सप्तम ने एक बार किर भाग्य की परीची की। वह माद प्रदेश पर चढ़ श्राया पर पारदों की १२००० सेना के सामने पराजित हुआ। पकड़े जाने के डर से वह एक चट्टान पर से कूद कर मर गया। फावित के समय तूरानी शकों का भारी प्राक्रमण हुआ। दजला के किनारे तक का देश उन्होंने लूटा श्रीर फावित को १२८ ई० पू० में मार डाला। फावित का उत्तराधिकारी अर्चवान या अर्दवान (प्रथम) शकों को कर देने पर बाध्य हुआ। शकों ने ईरान के एक पूरवी प्रदेश पर अधिकार करके उसमें अपनी

बस्ती बसाई ग्रीर उसका नाम शकस्थान रखा जो ग्रागे चलकर सीस्तान कहलाया। अर्त्तवान के वाद मिश्रदात द्वितीय, फिर अर्त्तवान द्वितीय ग्रीर उसके पीछे फावति तृतीय राजा हुआ। श्रमेनिया देश के भगड़े की लेकर रोमक लोगों के साथ फावति का युद्ध हुआ जिसमें रामक सेना पराजित हुई। फावित तृतीय की इत्या उसके पुत्र हरीय ( यूना॰ Hyrodes या Orodes) ने की। उसके समय में अर्थात् ईसवी सन् से ५३ वर्ष पहले रोमन लोगों ने मेसापो-टामिया ( फरात और इजला नदी के बीच के प्रदेश ) पर चढ़ाई की, पर गहरी हार खाई। इस युद्ध के उपरांत रोमन लोगों में भीतरी विवाद उपस्थित हुआ जिससे पारद लोग बहुत लाभ उठा सकते थे। पर यह उनसे नहीं बना। पाँपे ने सीज़र के विरुद्ध पारदों से सहायता माँगी। पारदें। ने बदले में शाम देश माँगा श्रीर उसे न पाने पर सहायता अस्वीकार की । पाँपे की रामन सेना के साथ पारदें का घोर युद्ध हुआ जिसमें पारदों की हार हुई ग्रीर उनका राजपुत्र पाकौर मारा गया।

हुरौध के पीछे उसका दूसरा लड़का फावति ( Phraortes ) राजा हुआ जिसके समय में रोमन सेनापित एंटनी ने चढ़ाई की। फावित हार गया भीर उसकी जगह पर तिरिदात नाम का एक व्यक्ति रोमनें की सहायता से ईसा से २७ वर्ष पूर्व पारद साम्राज्य का म्राधीश्वर वन बैठा। फावति बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। ग्रंत में उसने शकों को भ्रापने पत्त में किया श्रीर उनका टिड्डी दल लेकर भाया जिसे देखते ही तिरिदात भाग कर रोम नगर चला गया। फ्रावित ने कुछ दिन राज्य किया। उसके भ्रानंतर पूर्वीय देशों में रोमनें का अधिकार बढ़ता गया श्रीर पारदों का प्रभाव कम होने लगा। ईसा से २० वर्ष पूर्व फावित के साथ रोमनें ने संधि की । फावित ने भारते कि पुत्र की छोड़ श्रीर सारे परिवार की इसलिये रोम भेज दिया जिसमें सिंहासन के लिये विवाद न खड़ा हो।

ईसवी सन् के धारंभ में पारद प्रदेश से लगा हुआ बरकान

(हरकेनिया) का पहाड़ी प्रदेश स्वतंत्र पाया जाता है। उसके सात स्वतंत्र राजाओं के सिके मिले हैं जिनमें पहला है अरसकेश दाइक (Arsaces Dicaeus)। इन राजाओं में सबसे शक्तिशाली गंदोफर (यूना० Gondophores) या जो उन कई प्रदेशों का राजा या जो पहले पारद साम्राज्य के अंतर्गत थे। इसके सिके हेरात, सीस्तान, कंदहार और पंजाब आदि में पाए गए हैं। पेशाबर के पास तख्तेबाही के शिलालेख में भी इसका नाम है। ईसाइयों की कहानी के अनुसार ईसामसीह का चेला टामस इसीके राजत्व-काल में हिंदुस्तान पहुँचा था।

इसी समय के लगभग वाह्नीक के तुरुक शकों की टाचरी शाखा प्रवल हुई। इसमें हिमकपिश (सिक्कों पर "हिमकपिशो", यूना Ooemo kadphises) बड़ा वीर राजा हुआ जिसके सिक कावुल और पंजाब से लेकर काशी तक मिले हैं। भारतवर्ष में तुरुष्क-शक राज्य की स्थापना इसीने की। प्रसिद्ध बौद्ध राजा कनिष्क इसी का वंशज था। फावति चतुर्थ की मारकर उसका कनिष्ठ पुत्र फावति पंचम के नाम से गहा पर बैठा। इसने अर्मेनिया पर चढ़ाई की जो रोमनों के अधिकार में था पर युद्ध में पराजित होकर यह पकड़ा गया। रोमन सम्राट् त्रागस्टस ने उससे ऋर्मेनिया पर कभी चढ़ाई न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ दिया। उसके लीटने के थोड़े ही दिनें पीछे विद्रोह हुआ जिससे उसे फिर रोम भागना पड़ा। उसके खान पर लोगों ने हुरीध द्वितीय को बुलाकर सिंहासन पर बिठाया पर श्रपनी कूर प्रकृति के कारण शिकार खेलते समय वह मार डाला गया। कुछ दिनों तक लूट पाट ग्रीर ग्रराजकता रही। ग्रंत में सरहारी ने फावति चतुर्थ के ज्येष्ठ पुत्र की वुलाकर राज्य पर विठाया। पर यूरोप में रहने के कारण उसकी चाल ढाल बदल गई थी। उसे उतार कर अरसकेश वंश का एक दूर का व्यक्ति अर्त्तवान सन १० या ११ ई० में गद्दी पर बैठाया गया। यह तृतीय अर्त्तबान बड़ा चतुर ग्रीर पराक मी था। यह अर्मेनिया के लिये रोमनों से बराबर लड़ता ब्रीर

राज्य के विद्रोहों का भी इमन करता रहा। दो बार यह सिंहासन से इटाया गया पर उसने उसे फिर प्राप्त किया। रोमन लोगों का यह मान ध्वंस करना चाहता था पर भीतरी भगड़ों से कुछ कर न सका और सन् ४० ई० में इसने शरीर त्याग किया। उसकी मृत्य के पीछे कुछ काल वरदान ( यूना० Vordanes ) ने राज्य किया. फिर उसे उतार गोतार्ज ने सिंहासन लिया। उसके निष्ट्र व्यवहार से असंतुष्ट प्रजा ने वरदान का पच लिया और वह राजा हुआ। गोतार्ज फिर विद्रोही दिश्रा। वरदान उसे पराजित करके लीट रहा या कि उससे बीच ही में मारा गया। गोतार्ज फिर राजा हुआ और इसने अत्याचार आरंभ किया। रोम नगर से फिर एक और राजकुमार मिहिरदात् भेजा गया पर बीच ही में पकड़ा गया। गीतार्ज ने उसे मारा नहीं, रामनों के प्रति उपेचा प्रकट करने के लिये उसके कान काट कर उसे छोड़ दिया। ५१ ई० में गोतार्ज की मृत्यु हुई। ५४ ई० तक बान् ने राज्य किया उसके पीछे उसका बड़ा बेटा बलकाश प्रथम (Valogeses I) गद्दी पर बैठा । श्रर्मेनिया के भगड़े की लेकर रीमवाली से उसे फिर युद्ध करना पड़ा। श्रमेंनिया बराबर पारस्य साम्राज्य के श्रधीन रहा श्रीर वहाँ के निवासी भी पारसियों के ही भाई-बंधु श्रीर श्राट्यधर्म के अनुयायी थे। बलकाश ने अपने भाई तिरिदात की वहाँ का शासक नियुक्त किया। रोमनों ने षड्चक्र रचकर वहाँ की गद्दी पर एक अपना सरदार बैठा दिया। बलकाश ने धूम धाम से चढ़ाई की पर अंत में उसे संधि करनी पड़ी जिसके अनुसार यह स्थिर हुआ कि तिरिदात राम के सम्राट् से छत्र प्राप्त करके तब अमेंनिया पर राज्य करे। तिरिदात संधि के अनुसार सन् ६६ ई० में रोम गया। इसके पीछे ग्रलान नाम की जंगली पहाड़ी जाति काकेशस या कोहकाफ के ग्रंचल से टिड़ी-दल के समान उमड़ी भीर भर्मेनिया श्रादि को लूटती उजाड़ती पारद प्रदेश में जा पहुँची। वेलकाश ने रोमनें से सहायता माँगी, पर न मिली। इस उपद्रव के थोड़े ही दिनों पीछे बलकाश प्रथम की मृत्यु हुई धीर द्वितीय बलकाश भीर द्वितीय पाकौर ने कुछ दिन राज्य किया। ग्रंत में सन् ८१ ई॰

में धर्त्तवान या अर्दबान चतुर्थ राजा हुआ। यह भी रोमनें से छेड क्राड़ करता रहा। इसके समय में पारद साम्राज्य का संबंध बहुत दूर दूर तक विस्तृत हुआ। चीन आदि देशों से उसका संबंध स्थापित हुआ। पारद और बरकान के राजा के यहाँ से चीन के सम्राट के पास. चीन-सम्राट् के यहाँ से पारद-सम्राट् के पास भेंट की वस्तुएँ त्राती जाती थीं। अर्त्तवान के पीछे सन् ६३ ई० में पाकौर द्वितीय नामक बादशाह के सिके मिलते हैं। उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य के तीन उत्तराधिकारी परस्पर युद्ध करते श्रीर इधर उधर राज्य करते रहे— उसरा, बलकाश द्वितीय श्रीर मिहिरदात षष्ट । रामनां ने मौका देख चढ़ाई कर दी और अर्मेनिया पर अधिकार करते हुए वे मेसापेटा-मिया में आ पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने शासक नियुक्त किए। तुरंत बलवा हुआ धीर रोमन निकाल दिए गए। फिर भी पारद राजवंश श्रापस में लड़ता रहा श्रीर रोमनों ने फिर से बाबुल श्रादि पर श्रिध-कार जमाया। पर ठहरना असंभव समभ उसरो के पुत्र पर्धमस्पात को पारद का राजा मानकर वे चले गए। पर वह पारद देश में रहत सका भ्रीर उसरे। उसका राजा बना रहा। श्रंत में बलकाश द्वि<sup>तीय</sup> राजा हुआ जिसने ७१ वर्ष राज्य करके ६६ वर्ष की सबस्था में नवंबर १४८ ई० में परलोक गमन किया।

उसके पुत्र बलकाश तृतीय ने ग्रमेंनिया से रोमनें की हटाया।
पर ग्रंत में रोमनें से हारकर उसने १६६ में संधि की जिसके ग्रनुसार
मेसापाटामिया रोमनें के हाथ में गया। उसकी मृत्यु सन् १८१ ई०
में हुई। बलकाश चतुर्थ के समय में मेसापाटामिया रोमनें से किर
ले लिया गया। इसके उपरांत सीवरस बड़ी भारी सेना लेकर पहुँचा
ग्रीर इस्फहान तक बढ़ गया। पारद-सम्राट् उसके सामने ठहर त
सका ग्रीर रोमनें ने प्रजा पर घार ग्राट्याचार किया। पर पारद के
सामत राजा बरसीन ने रोमनों के खूब छक्के छुड़ाए ग्रीर उन्हें भागन
पड़ा। सन् २०६ ई० में बलकाश पंचम राजा हुग्रा। उसका भाई
ग्रदेवान उसका प्रतिद्वंद्री खड़ा हुग्रा ग्रीर ग्रंत में इस्फहान ग्रादि

उसने ले लिया। बलकाश भी बायुल में अपनी राजधानी जमा कर राज्य करता रहा। इन दोनों में प्रबल अर्त्तवान ही था जिसने रोमन लोगों को खूब ध्वस्त किया। रोमन सेनापित मैंकिनस को इसने दें। बार हराया। अंत में सन् २१७ ई० में रोमन लोग मेसापोटामिया से निकालबाहर किए गए और शाम देश में भागे। रोमन सेनापित मैकिनस को पाँच करे। इहीनार देकर पारदों से अपना पीआ बुड़ाना पड़ा। इसके उपरांत पारस्य प्रदेश (यूना० परसिस) का ससान वंश प्रबल हुआ और पारदों के हाथ से ईरान का साम्राज्य ससानों के हाथ में गया।

#### ससान साम्राज्य।

पारदों के राजत्वकाल में पारस्य प्रदेश के राजा कभी पारदें के श्रधीन हो जाते थे श्रीर कभी सिल्कसवंशी यवनें के। इन राजाश्रों के नाम या ते। इखामनी वंश के राजाग्रें। के नामों से मिलते जुलते होते थे ( जैसे, अर्त्तचत्र दारयवहु ) अधवा धर्मग्रंथों में आए हुए होते थे (जैसे, नरसँह, यज्दकर्त्त, मिनुचेत्र)। पारद-साम्राज्य के पिछले दिनों में पारस्य प्रदेश का शासन बाजरंगी वंश के हाथ में था। उसका श्रंतिम राजा गीजिह (पुरानी पारसी-गीसित्र) या। पारस्य प्रदेश जरशुस्त्र धर्म का केंद्र था। अनाहेथ देवी का प्रसिद्ध अग्निमंदिर वहीं इश्तख नगर में था। उसके पुजारी का नाम ससान था जिसका विवाह बाजरंगी वंश की एक राजकुमारी रामिविहिश्त से हुआ था। उसके पुत्र पापक (आधु० फा० पावेक, वावेक ) ने गोजिह को तख्त से उतार दिया और वह आप राजा बना। सन् २१२ ई० में पापक का पुत्र ध्रार्दशीर ( ग्रादेशिर बाबेकान) राजा हुआ। इसकी जरथुस्त्र धर्म स्त्रीर उसके याजकों में बड़ी श्रद्धा थी। इसके सिकों पर अग्निवेदी का चिह्न और इसके नाम के आगे मन्द्यश्न (अर्थात् यज्ञपटु) लगा मिलता है। इसीके समय में अर्दा-विराफ़ नामी पारसी याजक ने ज़द्युस्त्र की वाणी को लेखबद्ध किया।

τ

τ

1

I

7

11

à

इसने क्रमशः किरमान् सूसियान् आदि प्रदेशों को जीता और श्रंत में श्रंतिम वह पारदवंशी सम्राट् अर्दवान से जा भिड़ा जो २८ अप्रैल २२४ ई० में लड़ाई में मारा गया । अर्दशीर ने शाहंशाह की उपाधि प्रहण की। रोमन लोग इस नई शक्ति का उदय देख डरे। इससे उनसे भी उसे लड़ना पड़ा। नाम के लिये ता राजधानी इश्तख़ (प्राचीन पारस्यपुर) रहा पर असली राजधानी पारदें। की राजधानी इस्फहान थी।

श्चर्दशीर का पुत्र शापूर (प्रथम ) (प्राचीन रूप—शहपुह) २० मार्च २४२ ई० में गदी पर बैठा। यह बराबर रोमनों से लड़ता श्रीर उन्हें हराता रहा। एक बार रोमन बादशाह वलेरियन श्राप सेना लेकर चढ़ा, पर बंदी किया गया। वह कारागार ही में मरा। शापूर ने रोमनों के अधिकृत देश एशिया कोचक श्रीर श्रमेंनिया पर श्राक्रमण किया, पर कृतकाटर्य न हुआ। उसके पीछे उसके पुत्र हुरमुद्ध (प्रथम) श्रीर फिर बहराम (प्रथम) ने राज्य किया। सन २०० से लेकर २-६४ ई० तक बहराम द्वितीय राजा रहा। वह बड़ा धार्मिक था। उसकी धर्मलिपियाँ कई जगह पाई गई हैं। उसके पीछे बहराम तृतीय श्रीर फिर नरसेँह राजा हुआ। इसके समय में रोमनों की सफलता हुई श्रीर मेसापोटामिया श्रीर श्रमेंनिया प्रदेश सन् २-६८ ई० में उन्हें मिल गए।

नरसे ह के पीछे हुरमुज्द द्वितीय धीर फिर अधरनरसे ह राजा हुआ, जिसे थे। इसे दिनों में सरहारें। ने गई। से उतार दिया और शापूर द्वितीय को बाहशाह बनाया। यह बड़ा पराक्रमी और धीर बाहशाह या। मरभूखे जंगली अरब सीमा पर के स्थानों में आकर लूट-पाट किया करते थे। इसने कठोर शासन द्वारा उनका दमन किया और उन स्थानों को उनके आक्रमणों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि खुरासान का नैशापूर (पु० पा० नवशहपुह) शहर इसी शापूर का बसाया हुआ है।

शमई पैगंबरी सतें का स्वाभाविक कट्टरपन प्रकट करते की

साहस यहूदियों को नहीं हुआ या। रोमन धीर पारसी ये दी प्रतापी आर्य जातियाँ उनके सिर पर थीं। पर अब ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में हुआ और रोमन लोग ईसाई होने लगे। रोमन बादशाह कांस्टटाइन (जन्म २७२—मृत्यु ३३७ ई०) के समय से ईसाई धर्म रोमनों का राजधर्म हुआ और कांस्टंटिने। (कुस्तुन्तुनिया या इस्तंवील) रोमन राजधानी हुआ। एक ईसाई साम्राज्य को इतना निकट पाकर यहूदा, अर्मेनिया और पारस के ईसाई उद्धत हो उठे। वे पारसी मंदिरों में जाकर देवताओं की और पारसी सम्राट की निंदा करने लगे। रोमन सम्राट जुलियन भी हार की मेंप मिटाने ध्राया तो हारा और बहुत सा राज्य देकर संधि करके लीटा। जब शापूर रोमनों से लड़ रहा था उस समय उसकी कुछ ईसाई प्रजा ने गुप्त रूप से रोमनों की सहायता की थी। शापूर ने उन्हें कड़ा दंड दिया। यहाँ पर यह कह देना भी परम आवश्यक है कि पारसी लोग धर्मसंबंध में बड़े उदार थे। वे किसी मत के साथ विरोध नहीं करते थे। सन् ३७६ ई० में शापूर द्वितीय का परलोकवास हुआ।

कुछ दिनों तक उसका बुड्टा भाई आईशोर द्वितीय तस्त पर
रहा पर सन् ३८३ ई० में वह उससे उतार दिया गया और शापूर तृतीय
गही पर बैठा। उसने रोमनों से संधि कर ली और कांस्टेंटिनोष्ठ में
राजदूत भेजे। उसके मारे जाने पर बहराम चतुर्थ (किरमाान शाह)
राजा हुआ जिसने संधि स्थिर रखी। इस संधि के अनुसर रोमनों
को अरमेनिया का अधिक भाग पारस साम्राज्य के अधीन कर देना
पड़ा। बहराम को सन् ३६६ में कुछ बहमाशों ने मार डाला।
किरमानशाह के उपरांत शापूर तृतीय का बेटा यज्दगर्द प्रथम तस्त
पर बैठा। यह ईसाइयों पर बड़ी कृपा रखता था, पर उनके मतोन्माद
पर उन्हें दंड भी देता था। धब्दा नाम के एक मतोन्मत्त पादरी ने
पक्त अप्रिमंदिर में जाकर पारसी धर्म की निंदा और देवता
का अपमान किया। उसे समुचित दंड मिला। ससानों के समय में
मा याजकों की बड़ी चलती थी। ससान वंशी राजा याजकों और

पुरोहितों की मुट्टी में रहते थे। यज्दगई उदार श्रीर स्वतंत्र प्रकृति का था इससे वे उसे नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि सन् ४२० ई० में बरकान के पहाड़ी प्रदेश में वह मार डाला गया। सरदारों ने उसके उत्तराधिकारी को भी मार कर खुसरी नाम के एक संबंधी की सिंहासन पर बैठाया । पर जब मृत राजकुमार का एक भाई बहराम श्ररवीं का दल लेकर पहुँचा तब खुसरी की तख्त छोड़ना पडा। बहराम-गोर पारसियों का बहुत प्रिय राजा ग्रीर ग्रनेक कथाग्रें का नायक है। उसने उद्धत ईसाइयों का पूरा शासन किया और उनके उत्तेजक रोमनों पर भारी चढ़ाई की। रोमनों ने हार कर सन् ४२२ ई० में संधि की। हैतालों या हू गों पर वहराम-गोर की चढ़ाई भी बहुत प्रसिद्ध है। हूग उस समय वंज्ञ नद (श्राक्सस नदी) के किनारे आकर बसे थे और पारस की पूर्वेत्तर सीमा पर लूट-पाट किया करते थे। बहराम-गोर ने सन् ४२५ में उन्हें हराकर वंज्ञ नद के पार भगा दिया श्रीर कुछ दिनों के खिये पारस की हूणें के आक्रमणों से मुक्त कर दिया। बहराम के इधर फँसने के कारण रामनों को दम लेने का समय मिला।

सन् ४३८ या ४३६ ई० में बहुराम-गोर की मृत्यु हुई भीर उसका बेटा यज्दगर्द द्वितीय तख्त पर बैठा जो बड़ा क्रूर श्रीर निष्ठुर था। उसे खुरासान में जाकर हूगों से लड़ना पड़ा। यहूदियों श्रीर ईसाइयों के मतोन्माद का उसने कठेारता से दमन किया। श्रमेंनिया

१ काजिद्दास के समय में हूण भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे, वंजु नद के किनारे के प्रदेश में ही बसे थे जैसा कि रघुवंश के इन श्लोकों से सूचित होती है—विनीताध्वश्रमास्तस्य वंजुतीरविचेष्टनेः । दुधुवुर्वाजिनः स्कंधिष्ठम कंड्रमकेसरान् ॥ तन्न हूणावरेधानां भर्नुषु व्यक्तविक्रमम् । क्वेजिपाटनादेशि बभूव रघुचेष्टितम् ॥ श्राजकल की पुस्तकों में 'वंजु' के स्थान पर 'सिंधु' पाठ मिजता है । पर नौ प्राचीन प्रतियों में से ६ में 'वंजु' पाठ है । सिंधु पाठ ठीक मानने से काजिदास का समय गुप्तों के भी पीछे मिहिरगुज श्रीर तुरमानशाह का समय हो जाता है । पुराना पाठ 'क्योजपाटना' है, 'पाटलांव' नहीं; क्योंकि पितस्या पर हूण खियों में श्रपने गाज फाड़ ढाजने की रीति थी ।

के लोग ईसाई हो गए थे और अपने देश में पारसी धर्म नहीं देख सकते थे। रामनें के इशारे से उन्होंने बलवा किया पर वे दवा दिए गए। रामनों के ऊपर भी यज्दगई को चढ़ाई करनी पड़ी थी। उसकी मृत्य अर्थात् सन् ४५७ के पीछे उसका छोटा लड़का पीराज या फीराज हणों की सहायता से अपने बड़े भाई को हराकर और मारकर सन् ४५६ ई० में गद्दी पर बैठा। हुणों के साथ फीरोज का विवाद हुआ ग्रीर वे पारस पर चढ़ दै। हु । हु । उस समय पारसी सभ्यता प्रदृ कर चुके शे ग्रीर भ्रपने नाम स्रादि पारसी ही रखने लगे थे। उनके बादशाह लुशनेवाज के हाथ से फीरोज ने गहरी हार खाई। लडाई के पीछे डरका कहीं पता न लगा श्रीर उसकी कन्या पकडकर हण वादशाह के हरम में दाखिल की गई। हणों की लूट-पाट के कारण कुछ दिनों तक सारे देश में श्राराजकता रही, श्रंत में सरदारों ने फीराज के भाई बलाश की गदी पर बैठाया। यह बड़ा निर्वल शासक या। ईसाइयों के उपद्रव पर इसने स्वीकार कर लिया कि अर्मेनिया में जरतुरत धर्म नहीं रहेगा। उससे मग पुरोहित स्पीर याजक परम श्रमंतुष्ट घे। ग्रंत में वह ग्रंधा करके सिंहासन से उतार दिया गया थीर भीरोज का बेटा कबाइ (प्रथम) सन् ४८८ या ४८€ ई० में तस्त पर बैठा। वह याजकों श्रीर पुरोहितों के हाथ की पुतली नहीं रहा चाहता था। उसके समय में मज्दक नामक एक व्यक्ति एक नए मत का प्रचार करने लगा कि जिसके पास प्रावश्यकता से श्रिधिक बहुत धन या सामान हो उसे उसकी उन लीगों की बाँट देना घाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कबाद ने इस मत को बहुत पसंद किया ग्रीर उसके अनुसार थोड़ी बहुत व्यवस्था भी होने लगी। सरदारों ने मिलकर उसे कैंद कर लिया ग्रीर उसके भाई जामास्प की तेरत पर बैठाया। पर कबाद बंदीगृह से निकल हेतालों या हूणों के पास गया ग्रीर उनकी सहायता से उसने फिर सिंहासन प्राप्त किया। उसने शाम देश में रामनें। पर चढ़ाई की ग्रीर मेसापाटामिया का बहुत सा भाग हो लिया। कबाद ८२ वर्ष का होकर सन् ५३१ ई० में मरा।

कबाद का पुत्र परम न्यायी श्रीर प्रतापी खुसरा हुआ जो नीशेरवाँ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी उपाधि श्रादिल या न्यायी है श्रीर इसके न्याय की श्रनेक कथाएँ फारसी किताबों में प्रसिद्ध हैं। ईसाइयों पर वह कृपा रखता था जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने उसीके एक पुत्र को ईसाई किया श्रीर रोम में भगा दिया। नीशेरवाँ ने उन ईसाइयों को दंड दिया, पर बहुत साधारण। न्यायी के श्रातिरिक्त नीशेरवाँ बड़ा पराक्रमी श्रीर प्रतापी भी था। उसने शाम देश पर रोमनों के विरुद्ध चढ़ाई करके उन्हें खूब ध्वस्त किया। वह बहुतों को वंदी करके ले श्राया श्रीर उसने रोमनों पर भारी कर खगाया जिसे देकर उन्होंने संधि की। धर्मेनिया पर भी चढ़ाई करके नौशेरवाँ ने रोमनों का जोर ते। इस समिय पर भी चढ़ाई करके नौशेरवाँ ने रोमनों का जोर ते। इस समिद्ध हुई। नौशेरवाँ के समय में राज्य की सब तरह समृद्धि हुई। नौशेरवाँ के समय में राज्य की सब तरह समृद्धि हुई। नौशेरवाँ के समय में ही धरब में हज़रत मुहम्मद साहब हुए जिनके मत ने आगे चलकर पारस श्रीर तुर्किस्तान से धारर्यधम्मी श्रीर श्रार्थसभ्यता का लोप किया। सन् ५७० ई० में नौशेरवाँ का परलोकवास हुआ

नौशेरवाँ का पुत्र हुरमुज्द थोड़े ही दिन राज्य करके मारा गया और उसका बेटा खुसरा परवेज़, सेनापित बहराम चोवों के विद्रोह का दमन कर, सन् ५-६० ई० में तख्त पर बैठा। रीमन राज्य के भगड़ों में वह बराबर हाथ डालता रहा धीर उसकी सेना कुस्तुंतुनिया तक जा पहुँची थी। उसने यहूदियों और ईसाइयों के ख्रादि स्थान दिमश्क थीर यरूशलम पर अधिकार किया और वह ईसाइयों के परम पवित्र कूस की, जो यरूशलम में स्थापित था, उखाड़ लाया। सारे एशिया कोचक की तहस नहस करता हुआ वह मिस्र में पहुँचा और उसपर अधिकार किया। यह बड़ा उद्धत और अत्याचारी बादशाह था। इसके समय में बहुत से अरव मुसलमान हो चुके थे और उनमें लूट पाट की प्रवृत्ति के साथ इसलाम का जोश भर रहा था। खुसरा परवेज़ के समय में धरबी सीमा पर नौमान नाम का एक पराक्रमी सरदार नियुक्त था जिसके डर से

नंगली ग्ररव पारस साम्राज्य में कुछ उपद्रव नहीं करने पाते थे। खुसरा परवेज़ ने बड़ी आरी सूर्खता यह की कि नौमान को मरवा डाला। इससे ग्ररवों की क्रिछ धड़क खुल गई, यहाँ तक कि वक-वित-बायल नाम के एक फ़िरके ने इफरात के किनारे लूट पाट करके पारिसयों की एक सेना को हरा दिया।

क्स के छिन जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची। रीमन सम्राट हिराक्लियस पराजय की खज्जा दूर करने ग्रीर बदला लेने के लिये काकेशस पहाड़ से बड़ी धूसधाम से चढ़ा ध्रीर इस्फहान के पास तक ग्रा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर ६ जनवरी सन् ६२८ को उसने बड़ा भारी भोज दिया। रेमिनों की यह तैयारी देख खुसरा परवेज़ भाग खड़ा हुआ। पर पारस लड़ने की तैयार था। इससे रोमन सम्राट्ने भी भागने ही में कुशल समभ्ती। उसका उद्देश्य तो केवल लज्जा-निवा-रण था। खुसरो परवेज अपने अत्याचारों के कारण छोटे बड़े सबको प्रित्य हो गया। उसका भागना देख लोगें। को उससे ग्रीर भी घृणा हो गई। उसने शीरीं नाम की एक ईसाई लड़की से विवाह किया था। <sup>उसने उससे उत्पन्न पुत्र मरदानशाह को सिंहासन देने के उद्देश्य से</sup> अपने लड़कों को कैद किया। अंत में सरदारों ने उसके पुत्र कबाद दितीय की कैद से निकाल कर गद्दी पर बैठाया श्रीर खुसरी परवेज़ को प्राणदंड दिया (२५ फरवरी ६२८ ई०)।

भवाद द्वितीय केवल ६ महीने राज्य कर के मरा जिससे श्रदेशीर रतीय नाम का एक सात वर्ष का बालक गदी पर बैठाया गया। उसके समय में ईसाइयों का क्रूस रोमन सम्राट् के पास भेज दिया गया जिसने उसे फिर बड़ी धूमधाम से यरूशलम में प्रतिष्ठित किया। किचे की गही पर देख सेनापित शहरवराज़ ने राज्य हाथ में करना पहा धीर चट अभिसंधि के लिये वह रामन-सम्राट् से मिला। उसने क्षिति लिया श्रीर बालक श्रद्शीर की मार डाला। पर सरहार उठ खड़े हुए। शहरबराज़ सार डाला गया श्रीर उसकी लाश गलियों में भीटो गई । कुछ दिनों तक खुसरो परवेज़ की बेटी बोरां धीर फिर

उसकी बहिन आजारिमदोख्त तख्त पर रहीं। यह गड़बड़ बहुत दिनों तक रही, अंत में सरदारों ने खुसरा परवेज़ के पोते, शहरवार के बेटे, एक दूसरे बालक को सन् ६३३ ई० में अग्निमंदिर में यज्दर्जि हतीय के नाम से तख्त पर बैठाया।

धरव में इसलाम का जार उस समय खूब बढ़ती पर था। पास साम्राज्य की गड़बड़ी में यमन ग्रीर उत्तरी ग्ररब का कुछ भाग भर्बा ने ले लिया था। मुसन्ना नाम का बहुग्रों का एक सरदार, जो हाल ही में मुसलमान हुआ था, पारस राज्य में लूट-पाट करने लगा। थोड़े ही दिनों में मुसलमान भरबों का सेनानायक खालुद-विन-वालिद बहुग्रें। का सेनापित हुग्रा। इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई बसे थे जो पारिसयों के ग्रार्थिधर्मानुयायी होने के कारण उनसे द्वेष रखते थे। वे गुप्त रीति से ग्ररबों की सहायता करने लगे। भ्ररबों ने इफरात पार किया ग्रीर पारस के राज्य में लूट-पाट की।

कहते हैं कि पारसी सेनापित रुस्तम और फिरुज़न की आपस की फूट से पारसी अरवें का ठीक सामना न कर सके। जब अरवें की लूट-पाट बढ़ रही थी तब १४ मुसलमान दूत मदयान (वर्तमान टिसिफन) पर यज़द्ज़र्द से मिलने आए। यज़द्ज़र्द ने पूछा कि तुम्हारी भाषा में चोगा, चायुक और खड़ाऊँ का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि बुर्द, सौत और नाल। पारसी भाषा में इनके समाने।चारण शब्द बुर्दन, मुख़्तन और नलीदन का अर्थ बाँधना, जलाना और विलाप करना होता है। यह सुनते ही यज़द्ज़र्द का चेहरा ज़र्द हो गया। राजा के पूछने पर दूतों ने कहा कि हम इसलाम की, जोईश्वर का एकमात्र सच्चा धर्म है, फैलाने आए हैं और कर लेकर या जीत कर लौटेंगे। इस पर राजा ने एक थेले में मिट्टी भराकर उनके सिर पर यह कहकर रखवा दी कि तुम्हें यही कर मिलेगा और उन्हें अपमानपूर्वक तिकाल दिया। अरब दूतों में प्रधान असीम अमीन बड़ी प्रसन्नता से मिट्टी उटा कर ले गया और अपने सेनापित के पास उसे रखकर उसने कहा कि पास की मूम हमारी हो गई। यह चेटक भी अरबों की

हत्तेजित ग्रीर पारिसयों को निराश करने में सहायक हुन्ना। कहेसिया (ई० स० ६३६) ग्रीर जलुला (सन् ६३७) की लड़ाइयों में पारिसी सेना हारती गई।

इस बीच में खालुद बुला लिया गया और अबुग्ने बैद बदुग्नें का नायक हुन्ना जिसे पारसी सेना ने मार भगाया। ग्रंत में खलीफा उमर ने (ई० स० ६३३) एक बड़ी सेना को इराक लेने के लिये भेजा। उसने इसलाम फैलाने का जोश दिलाया और पारस की स्वर्गभूमि में प्रवेश करने का लोभ दिखाया। पारसी लोग अरबवालों को जंगली समभ्क उन्हें उपेचाकी दृष्टि से देखते थे। उनकी ग्रेगर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया था। पर जब उन्होंने सुना कि ग्ररबें ने रोमन लोगों से शाम का मुल्क ले लिया तब उनके कान कुछ खड़े हुए और उन्हेंने रुस्तम की एक बड़ी सेना ग्रीर "दुरफ्शे कावियानी " नाम की प्राचीन पताका के साथ भेजा। ग्ररब ग्रीर मुसलमानों के नायक साद-इंबन-ग्रंबी-विका के साथ फरीलिया के मैदान में युद्ध हुग्रा जिसमें रुस्तम मारा गया ग्रीर

१ यह पारसी जाति की जातीय पताका थी श्रीर कई हजार वर्ष से पारसी सम्राटों के पास वंश-परंपरा से चली आती थी। इसकी कथा इस प्रकार है। जमशेद की मार जुहाक नाम का एक अत्यंत क्रूर श्रीर श्रत्याचारी मनुष्य फारस के तस्त पर वैठा। उसके कंधे पर दे। जलम थे जिनकी पीड़ा की शांति आदमी के भेजे के मरहस से होती थी। इस सरहम के लिये रोज आदमी मारे जाते थे। इस श्रवाचार से प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी । श्रंत में कावः नाम का इस्फहान का एक छोहार, जिसके चार लड़के मारे जा चुके थे, चमड़े के एक दुकड़े की पताका की तरह बाँस में बाँध कर उठा और ज़हाक के श्रत्याचार के गीत गाता हुआ वारों श्रीर फिरने लगा । बहुत से लोग उसके भंडे के नीचे श्राए श्रीर उसने पहले इस्फहान श्रीर फिर सारा फारस ले लिया। जमशेद का वंशज फरीदूँ गड़ी पर वैठाया गया। उसी समय से चमड़े की यह पताका पारसी सम्राटों की विजय-लक्ष्मी को चिह्न समस्री जाने लगी श्रीर इसकी पूजा होने लगी। पारस के बादशाह इसे अने क प्रकार के रहीं से विभूषित करते आए। जिस समय यह पताका अरब के मुसलमानों के हाथ में आई उस समय यह जवाहरात से इतनी हैं हैं थो कि इसका मूल्य कोई नहीं श्रांक सकता था। श्रंत में खलीका एमर ने इसे चुर चूर किया।

दुरफ्शे कावियानी छिन गया। इस जीत की उमंग में मुसलमान इस्फहान की ओर बढ़े। यज़्दज़ की अवस्था उस समय केवल १७ वर्ष की थी। वह बेचारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भागता रहा। इधर अरबों के फुंड के फुंड आते रहे। अंत में ६४० और ६४२ ई० के बीच नहावंद की लड़ाई हुई जिसमें पारस के प्रताप का सूर्य सब दिन के लिये धरत हो। गया, पारस के निवासी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए जाने लगे। इस प्रकार आर्यधर्म और आर्य सम्यता का लोप पारस से हो गया। यहाँ तक कि पारस की धार्य पारसी भाषा भी अरबी से मिलकर अपना रूप खो बैठी। इतने दिनों तक यूनानी (यवन) नाम की युरोपीय जाति का अधिकार पारस पर रहा, पर पारस के भीतरी जीवन में कुछ परिवर्त्तन नहीं हुआ था। पर इसलाम ने घुस कर आर्य संस्कारों का सर्वथा लोप कर दिया—पारस की सारी काया पलट गई।

नहावंद की लड़ाई के पीछे यज़्दज़र्द कभी इस प्रदेश के शासक को यहाँ मेहमान रहता, कभी उस प्रदेश के। ग्रपनी इस स्थित में भी वह ग्रपने नाम के सिक्के ढलवाता जाता था। ग्रंत में दूरस्थ मर्व प्रदेश में वह एक चक्कीवाले की शरण जाकर उसी के हाथ से, वहाँ के शासक को इशारे पर मार डाला गया। खुरासान प्रदेश का स्पाहपत (सेनापित) जो ससान वंश का ही था तवरिस्तान नामक उत्तर के पहाड़ी प्रदेश में जाकर ससान वंश ग्रीर जरशुस्त्र धर्म का नाम जगाता रहा। खगभग सौ वर्ष तक उसके वंशजों ने वहाँ राज्य किया पर वे खलीफा को कर देते रहे।

नहावंद की खड़ाई के पीछे जब पारस पर ग्राव के मुसलमानें का ग्रिधकार हो गया ग्रीर पारसी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए जाने लगे तब बहुत से पारसी ग्रपने ग्रार्थधर्म की रचा के लिये खुरासान में ग्रा कर रहे। वहाँ वे लगभग सौ वर्ष रहे। जब वहाँ भी उपद्रव देखा तब पारस की खाड़ा के मुहाने पर उरमुल टापू में उनमें से कई भाग ग्राए ग्रीर वहाँ पंद्रह वर्ष रहे। ग्रापे

नि

0

ब

न

पि भी

₹

ार स

गी

Ŧ

π

वहाँ भी बाधा देख अंत में वे एक छोटे जहाज़ पर बैठ अपनी पवित्र धिम श्रीर धर्मपुस्तकों को ले अवस्ता की गाथाश्रों को गाते हुए खंभात की खाड़ी में दीव (संस्कृत द्वीप—Diu) टापू में धा उतरे जो म्राज-कल पुर्तगालवालों के हाथ में है। वहाँ उन्नीस वर्ष रह कर वे भारतवर्ष में आगए जो सदा से शरणागतों की रचा के लिये दर देशों में प्रसिद्ध था। दीव छोड़ने का कोई कारण विदित नहीं किंत कहते हैं कि एक पारसी दस्तूर (याजक) ने भविष्यवाणी की शो कि नचत्रों की गणना से अब आगे अभ्यदय का योग आया है। सन् ७१६ ई० को लगभग वे दमन को दिचा २५ मील पर संजान नाम स्थान पर द्या उतरे । वद्दां के स्वामी जाड़ी राना को उन्हेंाने सीलह श्लोकों में अपने धर्म का आभास दिया। राजा ने उनके धर्म की प्राचीन वैदिक धर्म स्रो समानता देख कर उन्हें आदरपूर्वक अपने राज्य में बसाया और अग्निमंदिर की स्थापना के लिये भूमि भीर कई प्रकार की सहायता दी। सन् ७२१ ई० में प्रथम पारसी अग्निमंदिर बना। उन्हीं पारसियों की संतान गुजरात, बंबई आदि में फैली हुई है। भारतीय पारसी अपने संवत् का आरंभ अपने अंतिम राजा यज्दज़र्द के पराभवकाल से लेते हैं। पीछे से इस संवत् में अधिमास (कवीसा) गिनने न गिनने के विवाद पर उनमें शहनशाही ग्रौर कदमी नामक दो भेद हो गए।

१ विकम संवत् ७७२ श्रावण श्रुदि नवमी, यज़दज़दी सन् मर रोज़ तीर माह वेहमन (पारसी लेखकों ने अप से रोज़ बेहमन, माह तीर, जिख दिया है)।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# २१—गुहिल शिलादित्य का सामोली का शिलालेख।

विक्रम संवत् ७०३।

[ लेखक-पंडित रामकर्ण, जोधपुर । ]

🔍 ह शिलालेख गुहिल वंशियों के शिलालेखें। में सबसे प्राचीन है। उनका इससे पुरातन शिलालेख श्रथवा ताम्रपत्र भ्रव तक नहीं मिला है। यह शिलालेख गुहिल वंश का सत्य इतिहास जानने के लिये अमूल्य है। यह सामाली गाँव से रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा को मिला था । इसके मिलने का वृत्तांत उनसे इस प्रकार ज्ञात हुन्या है कि सन् १८-६३ ई० में सामोली गाँव का एक गिरासिया मकान बनाने के लिये नींव खोद रहा था, उसमें से यह शिलालेख निकला। उसने भ्रपने मन में सोचा कि भ्रवश्य यह गड़े हुए धन का बोजक है, इससे वह उस शिलालेख के पत्थर की कपड़े में लपेटकर लिए लिए कई गाँवों में घूमा धीर वहां के वाह्मणों से उसे पढ़ाने का यह करता रहा। वह उसे उक्त पंडितजी की जनमभूमि गाँव रोहिड़े में भी ले गया ध्रीर उसने पंडितजी के वह भाई को भी वह लेख बतलाया कि शायद वे पढ़ सकें, परंतु वह कहीं पढ़ा नहीं जा सका। श्रंत में पंडितजी के भाई ने उससे कहा कि मैं तो इसे पढ़ नहीं सकता, मेरा छोटा भाई पढ़ सकता है। वह इस समय यहां नहीं है, उदयपुर में है, जब वह यहाँ आवेगा कह दूंगा, वह पढ़ देगा। गिरासिये को उसे पढ़ाने की बड़ी विंता थी। उसने पंडितजी के भाई से कहा कि जब प्रापक भाई पावें तव धाप बाह्यण धूला की, जी यहाँ से डेढ़ मील पर बासा गाँव

में रहता है, इत्तिला देवें। वह यह शिलालेख उनकी बता देगा। इस को अनंतर थोड़े ही समय में पंडितजी रोहिड़े में आए तो उन्हें यह सब वृत्तांत विदित हुआ। वे दूसरे ही दिन वासा गाँव में पहुँचे ग्रीर उन्होंने उस ब्राह्मण से जाकर कहा कि जिस पत्थर की तुम पढवाना चाहते हो उसे लात्रो, मैं पढ़ देता हूँ । उसने कहा कि वह ती सामोली गाँव में है, कल शाम तक यहाँ श्रा जायगा। परसों श्राप पढ़ लीजिए धीर धन का पता लगा ते। आपकी भी खुश करेंगे। नियत दिन पर पंडितजी वहाँ पहुँचे ता उनको शिलालेख तैयार मिला। पंडि-तजी ने उसे पत्थर पर से ही पढ लिया और उसकी तीन छापें भी ले लीं। फिर उन्होंने ध्रपनी नाटबुक में पंक्तिक्रम से उसकी नकल भी करली श्रीर उसके श्राशय से ब्राह्मण धूला की परिचित कर दिया। जब उसने उसमें धन न होने का हाल सुना तब वह अत्यंत उदास हो गया। दूसरे दिन धूला ने उस गिरासिये की लेख का सब वृत्तांत कहा ते। वह उस लेख को वहीं छोड़, उदास होकर, अपने घर चला आया। अनुमान दो वर्ष के अनंतर पंडितजी की फिर धूला बाह्यण से भेंट हुई। उस समव पंडितजी ने उससे पूछा कि तुमने उस लेख का क्या किया ? उसने कहा कि वह मेरे यहाँ पड़ा है। पंडितजी ने उससे कहा कि तुम्हारे तो यह किसी काम का नहीं है, कुछ लेकर हमें दे दो । ग्रंत में पच्चीस रूपए लेकर उसने वह पत्यर पंडितजी को है दिया, भ्रीर पंडितजी ने वह राजपूताना म्यूजियम श्रजमेर की भेट कर दिया जहां वह सुरचित है।

सामोली गांव, जहां से यह लेख मिला है, मेवाड़ के भोमट ज़िले के अंतर्गत है। मेवाड़ और सिरोही राज्यों की सीमा जहाँ मिलती है वहाँ से थोड़ी ही दूर पर और बी० बी० सी० आई० रेलवे के रोहिड़ा स्टेशन से १५ या १६ मील के अंतर पर है।

यह शिलालेख लंबाई में ११ है इंच ग्रीर चौड़ाई में ११ ईव है। चारों ग्रोर लगभग एक इंच हाशिया (ग्रायु) छूटा हुग्रा है ग्रीर बीच में बारह पंक्तियाँ हैं। पत्थर का दाहिने हाथ का नीचे का कीना

# गुहिल शीलादित्य का सामाली का शिलालेख। 🧪 ३१३

दूट जाने से १०,११,१२ पंक्तियों के अंत के अचर नष्ट हो गए हैं। इसवीं पंक्ति के कुछ ही अचर गए हैं, ग्यारहवीं में उससे श्रिधिक और बारहवीं का तो लगभग आधा भाग जाता रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि इस दूटे हुए भाग के पास मास और संवत् बच रहे हैं। इसीसे यह शिलालेख बड़े महत्त्व का हो गया है। यदि वे भी चले जाते तो यह किसी काम का न रहता। पंक्ति ८,६ के अंत के एक दो अचर पत्थर न दूटने पर भी जाते रहे हैं। बाकी शिलालेख अच्छी इशा में है।

इसकी लिपि उत्तर भारत की कुटिल लिपि हैं। इसके कितने ही अचर वर्तमान देवनागरी से बहुत कुछ मिलते हैं, —िकंतु र, य, ध आ, क, ज, ख, ट, ब, द्य ग्रीर च्छ बिलकुल भिन्न हैं। इ ग्रीर ए की मात्राएँ बड़ी सुंदरता से लहराती हुई ऊपर को लगाई हैं, उ की मात्रा दो तरह से लगाई हैं, ध्र की मात्रा ग्रचर के ऊपर को उदात्त के चिह्न की, या वर्तमान रेफ के सटश, रेखा के समान है। यह लिपि मेवाड़ के राजा ग्रपराजित के समय के संवत् ७१८ के शिलालेख की लिपि से बहुत सिलती है। विराम चिह्न के स्थान में विसर्ग की नाई कहां कहीं दो विंदु भी दिए हैं।

लेख की भाषा संस्कृत है ग्रीर पद्यमय है। रचना सुंदर है किंतु खोदने में श्रशुद्धियां बहुत हो गई हैं। ठौर ठौर श्रचरों की कमी होने से इतनी गड़बड़ हो गई है कि न छंद का पता चलता है, न श्र्य का समन्वय होता है, केवल ज्यों त्यों कुछ श्राश्य जान पड़ता है। यदि इसे पद्य न मान कर पद्यगंधि गद्य मान लें तो श्रनुचित न होगा क्योंकि छंदोभंग ग्रीर न्यूनाधिक श्रचरों से पद्यों का चरण-विभाग श्रसंभव है। यह रचना का देख भी हो सकता है ग्रीर खोदनेवाले का भी। पहली चार पंक्तियों में तो बिलकुल गड़बड़ हो गई है। इनमें दे प्रथवीछंद मा जा सकते हैं। श्रागे तीन

१ पृषि० इंडि॰, जिल्द ४, पू॰ ३१।

श्रार्था हैं किंतु उनमें भी मात्राश्चों की न्यूनाधिकता श्रीर ज्याकरण दोष हैं। चौथा छंद श्रार्था, श्रनुष्टुप् श्रीर गद्य की खिनड़ी है। श्रागे के श्रंश की बिना संकोच गद्य ही कह देना श्रच्छा है। पाठ तथा छंद की विशेषताश्रों का विवेचन लेख के नीचे टिप्पियों में किया गया है।

लेख को चार भाग किए जा सकते हैं — (१) मंगलाचरण, (२) राजवर्णन, (३) जेंतक महत्तर धीर उसके बनाए ध्ररण्यवासिनी देवी के देवकुल की प्रशस्ति तथा जेंतक की मृत्यु का वर्णन, (४) संवत्। पंक्ति १ से ४ तक मंगलाचरण है । इसमें छंद, चरण, अन्वय, भाषा सभी का गोलमाल है। इतना जान पड़ता है कि चंडिका के सूर्यं किरणों से विकसित कमलों के समान चरण, अभिज्वालासहर केसरों से युक्त सिंह, भगवती के न्पुर, शूल से विदारित असुर (महि-षासुर ) के वज्ञ: श्यल से बहते हुए रुधिर श्रीर उसे देख कर सिंह के भय धीर चापल्य का उल्लेख होने से तथा देवी के मंदिर की प्रशस्ति होने से दुर्गा की आशीर्वादात्मक स्तुति है। राजवर्णन ४-५ पंक्तियों में एक क्लोक में है । उसमें शत्रुश्रों के जीतनेवाले, देव ब्राह्मण गुरुजनें को अंगनद देनेवाले अपने कुलक्ष्पी आकाश के चंद्रमा शीलादिस का पृथ्वी में जयकार कहा गया है। यह उस समय उस प्रांत का राजा होना चाहिए। पांचवीं पंक्ति से प्रस्तुत वर्णन है कि वटनगर से भाए हुए महाजनों के समुदाय ने जिसमें जेक (जेंतक) मुखिया था, श्रारण्यक गिरि में लोगों का जीवन (साधन) श्रागर उत्पन्न किया। इसका यह प्रध नहीं करना चाहिए कि महाजनों में मुख्य जे(न्त)क ही वटनगर से भाया हुआ था श्रीर उसीने ग्रागर उत्पन किया । क्योंकि महाजनं ग्रीर जे(न्त)कप्रमुखं एकबचन में हैं धीर जेन्तकप्रमुखं बहुत्रीहि समास है जिसका अर्थ 'जेंतक है प्रमुख जिसका ऐसा महाजन' ही होता है। प्रमुख को, 'ख को ऊपर की अनुस्वार को विभक्ति का चिह्न और श्रागे के विसर्ग को विराम की स्वक मानें (जैसा कि इस खेख में धीर जगह भी है) ता महाजन

#### गुहिल शीलादिय का सामाली का शिलालेख।

ों

384

नेकप्रमुखं ही शुद्ध पाठ हो सकता है क्योंकि समाहार में नपुंसक भी है। सकता है। इस लेख में विसर्ग चाहे व्यर्थ लगे हों किंतु श्रतुखार कहीं व्यर्थ नहीं है। 'सहाजन: जेकप्रमुख:' या 'महाजनं जेक-प्रमुखं' दोनों का अर्थ महाजन संघ ही हो सकता है, न कि एक व्यक्ति। गुजरात में पंचायत या बिराइरी के श्रर्थ में 'महाजन' पह धव तक व्यवहार में आता है, जैसे आज महाजन मिला, महाजन ने यह श्राहा दी (श्राज सहाजन भेलुं थयुं, महाजने एवी श्राहा श्रापी) श्रादि। यह लेख गुजरात की सीमा के निकट का है। महाजन शब्द के इस प्रर्थका यह बहुत प्राचीन उदाहरण है। प्रकेले जेक (जेंतक) का ग्रागर उत्पन्न करना ग्रींर मंदिर बनाना होता तो मंदिर बनाने के लिये महाजन की आज्ञा क्यों ली जाती जैसा कि लेख (पंक्ति स) में स्पष्ट है। महाजन (महाजनों के संध) की आज्ञा से जे[न्त]क महत्तर ने श्री प्राण्यवासिनी (देवी) का देवकुल बनाया जो नाना देशों से प्राए हुए भ्रद्वारह बैतालिकों (स्तुतिगायकों) से विख्यात भीर नित्य भ्राए हुए धन-धान्य-संपन्न मनुष्यों की भीड़ से भरा पूरा था। उसकी प्रतिष्ठा करके चिर काल तक पालना होने की कामना की गई है। श्रागे शायद लिखा है कि जेंतक महत्तर यमदूतें की श्राता हुआ देख कर देवुवक सिद्धायतन में अग्नि में प्रविष्ट हुआ। हो जगह नाम 'जेक' हीं दिया है, तीसरी जगह 'जेंतक' है, 'जेक' लौकिक भाषा का (जेका) थीर जेंतक संस्कृत शैली का (जयंतक) रूपांतर है।

संवत् का ग्रंश बड़े महत्त्व का है। पहला ग्रचर 'सं' है जो सेकड़े बताने का संकेत है। ग्रीर शिलालेखों में 'संवत्सो' लिखा मिलता है जिसका भी यही ग्रर्थ है। ग्रागे सात का ग्रंक पुरानी ग्रेलों का वर्तमान एक के ग्रंक का सा है। स्र के ग्रागे ७ ग्राने से ग्रंथ हुआ ७००। श्रागे ३ का ग्रंक होने से संवत् ७०३ का ग्रमि-ग्रंथ है। यह संवत् विक्रम संवत् ही है क्योंकि इन प्रांतों में उसीका श्रार था। राजपूताने के लेखों में जिस संवत् के साथ कोई विशेष उल्लेख न हो उसे विक्रम संवत् माना जाता है। लिपि का काल भी

यही बतलाता है। आगे विराम चिह्न के अनंतर 'कतिक' पढ़ा जाता है जिसका अर्थ कार्तिक है आगे इ की मात्रा है। जो दि (=दिन) या ति (=तिथि) का अंश हो सकती है किंतु पत्थर दूट गया है।

शीलादित्य नाम के साथ लेख में वंश का निर्देश नहीं किया है जिससे संदेह हो सकता है कि यह शीलादित्य कीन ग्रीर किस वंश का था? परंतु यह शिलालेख मेवाड़ देश में मिला है ग्रीर उस समय मेवाड़ में गुहिलवंशियों का राज्य हो गया था; जिससे इतना जाना जा सकता है कि यह शीलादित्य गुहिल हो ग्रीर इसकी पृष्टि इससे होती है कि उसी प्रांत में, जहाँ हमारे शीलादित्य का शिलालेख मिला है, गुहिलवंशी अपराजित का भी शिलालेख मिला है ग्रीर वह शिलालेख इस शिलालेख के ग्रत्यंत समीप के समय का है; उसमें गुहिल वंश का निर्देश स्पष्टतया किया गया है। यथा—

"राजा श्रीगुहिलान्वयामलपयोराशौ स्फुरहीधिति-ध्वस्तध्वान्तसमूहदुष्टसकलव्यालावलेपान्तकृत् । श्रीमानित्यपराजितः चितिभृतामभ्यर्चितो मूर्धभि-र्वृत्तस्वच्छतयैव कौस्तुभमिण्जातो जगद्भूषणम् ॥"

यह अपराजित का शिलालेख संवत् ७१८ का है और हमारा लेख संवत् ७०३ का है, अपराजित के लेख से केवल पंद्रह वर्ष पूर्व का है; इससे यह भी प्रतीत होता है कि अपराजित का पिता शीलादित हो तो कुछ असंभव नहीं। इसकी पृष्टि इस बात से होती है कि मेवाड़ के लेखों में अपराजित का पिता शील लिखा मिलता है। आटप्र के संवत् १०३४ के गुहिल शक्तिकुमार के लेखें की वंशावली में अपराजित का पिता शील लिखा हुआ है. यथा—

''यस्यान्वये जगित भोजमहेन्द्रनाग-शीलापराजितमहेन्द्रजयैकवीराः॥"

२ देखो, एपि० इंडि॰, जिल्द ४, पृ० ३१ । ३ देखो, इंडि॰ एंटि॰, जिल्द ३१, पृष्ठ १८१ ।

### गुहिल शीलादित्य का सामीली का शिलालेख।

या

T₹

से

ħĪ

ख

या

U

FI

य

इस पद्य में उत्तरोत्तर पुत्रों को नाम हैं, जैसे भोज का पुत्र महेंद्र-नाग, महेंद्रनाग का पुत्र शील, उसका पुत्र अपराजित और उसका पुत्र महेंद्र। इससे स्पष्ट है कि अपराजित का पिता शील था, और इस शील का नाम केवल शिक्तिकुमार को दानपत्र में ही नहीं किंतु मेवाड़ के दसरे भी बहुत से शिलालेखों में लिखा मिलता है ।

उक्त लेखों से श्रपराजित का पिता शीक्ष सप्रमाण सिद्ध है। श्रव इस बात का विचार करना है कि अपराजित का पिता शील और हमारे शिलालेख का शीलादित्य क्या ये भिन्न भिन्न दे। व्यक्ति हैं किंवा दोनों एक ही व्यक्ति हैं ? इसका निर्णय करने के लिये कुछ श्रधिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं है; इसके लिये तो केवल एक यही प्रमाण पर्याप्त होगा कि श्रपराजित के शिलालेख से शीलादित्य का शिलालेख अत्यंत समीप का है, केवल पंद्रह १५ वर्ष का ग्रंतर है जितना कि पिता पुत्र में ग्रंतर हुआ करता है। इनके पिता पुत्र होने की फिर यह प्रमाग अधिक पुष्ट करता है कि दोनें। के शिलालेख उसी एक देश में उपलब्ध हुए हैं। त्रव रहा शील धीर शीलादिस यों भिन्न भिन्न रीति से नाम निर्देश। इस विषय में यह समाधान है कि एक ही व्यक्ति की शील ग्रीर शीलादिस लिखने की प्रथा प्रथम से चली आती है, दूसरे कई वंशों के शिलालेखें भी में एक ही राजा का पूरे नाम ग्रीर नाम के एकदेश से व्यवहार पाया जाता है। इसी वंश के मूलपुरुष गुहदत्त का नाम भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा मिलता है, कहीं गुहिल, कहीं गुहादित्य, कहीं गुहदत्त ग्रीर कहीं महादित्य। आटपुर के संवत् १०३४ के लेख में 'गुहदत्त'; चित्तौड़, अचलेश्वर ग्रीर राणपुर के संवत् १३३१, १३४२ ग्रीर १४-६ के शिलालेखों में 'गुहिल'; ग्रीर कुंभलगढ़ के संवत् १५१७ के शिला-लेख में गुहिल और गुहदत्त दोनों का निर्देश किया है—

४. देखो चित्तौड़गढ़ का संवत् १३३१ का (भावनगर इन्स्कृपशन्स पृ॰
७४-७७), श्रीर श्रचलेश्वर का संवत् १३४२ का शिळालेख (इंडि॰ एंटि॰ जि॰
१६, पृ॰ ३४७-११)।
१, भावनगर इंस्कृपशंस पृ० ११४--११। ६. यह श्रभी छ्पा नहीं है।

नागरीप्रचारिग्री पत्रिका।

''गुहप्रदानाद्गुहदत्तनामा वंशोऽयमुक्तो गुहिलश्च कैश्चित्॥''

राजसमुद्र की प्रशस्ति में 'गुहादित्य', मूहणोत नैणसी की ख्यात में 'गुहादित' जो 'गुहादित्य' का अपभंश रूप है, और डूँगर-पुर के रावल पुंजा के अप्रकाशित शिलालेख में महादित (महादित्य) लिखा है। इसी गुहदत्त से प्रवृत्त हुए वंश का कथन गुहिलपुत्र, गोभिलपुत्र, गृहिलोत और गौहिल्य शब्दों से किया गया है। वर्तमान समय में गुहिलवंशी गुहिलोत वा गेहलोत कहलाते हैं। यह शब्द संस्कृत 'गुहिलपुत्र' शब्द से बिगड़ कर बना है, प्रथम 'गुहिलपुत्र' शब्द से बिगड़ कर बना है, प्रथम 'गुहिलपुत्र' शब्द का अपभंश 'गुहिलउत' हुआ; तदनंतर संधि होकर गुहिलोत बन गया। उसी गुहिलोत शब्द के स्थान में गेहलोत और गैलोत भी कहा जाने लगा। मूँहणोत नैणसी अपनी ख्यात के आरंभ में लिखता है, 'औ आदि गेहलोत'। गुहिलपुत्र शब्द का प्रयोग विक्रमी संवत् १३३५ के शिलालेख में, जो चित्तौड़गढ़ में मिला था और अभी उदयपुर विक्टोरिया हाल में है, किया गया है—

''श्रीएकलिङ्गहराराधनपाश्चपताचार्यहारीत-राशि...चत्रियगुहिलपुत्रसिंहलब्धमहोदयाः'

इसमें सिंह की, जी मेवाड़ के राजाओं की वंशपरंपरा में है, गुहिलपुत्र लिखा है।

भेराघाट के ग्राल्हणदेवी (हंसपाल के पैति, वैरिसिंह के पुत्र विजयसिंह की कन्या) के कलचूरि संवत् २०७ (विक्रम संवत् १२१३, ईसवी सन् ११५६) के शिलाजेख में 'ग्रीमिलपुत्र' लिखा है—

७—इंडि॰ एंटि॰ जि॰ ३१, पृ॰ १८१। ५—देखो एपि॰ इंडि॰ जिल्द २ पृष्ठ ११-१२।

385

### गुहिल शीलादिस का सामाली का शिलालेख।

"ग्रस्ति प्रसिद्धमिह गोभिलपुत्रगीत्रं तत्राजनिष्ट नृपतिः किल हंसपालः।"

इसमें हंसपाल को, जो मेवाड़ के राजाग्रेां की वंशावली में है, 'गोभिलपुत्र' लिखा है । इसका श्रपभ्रंश होकर 'गोहिलोत,' ग्रीर 'गूहिलोत' ये शब्द प्रचलित हुए हैं। उक्त प्राकृत रूप 'गूहिलोत' शब्द का प्रयोग श्रासिकादुर्ग (जिसे श्रव हाँसी कहते हैं) के वि० संवत् १२२४ (ई० स० ११६५) के शिलालेख के तीसरे श्लोक में किया गया है—

"गूहिलोतान्वयन्योम मण्डनैकशरच्छशी।"

यहप द्य चाहमान पृथ्वीराज के मामा किल्हण के वर्णन में हैं जिसे पृथ्वीराज ने आसिकादुर्ग का रक्तक नियत किया था।

वि॰ सं० १३३१ (ई० स० १२७४) के चितौड़गढ़ के तथा कुंभलगढ़ के संवत् १५१७ के शिलालेखों में अपत्यार्थक तिद्धत का 'य' प्रत्यय लगा कर 'गै।हिल्य' शब्द का प्रयोग किया गया है—

''यस्माद्धौ गुहिलवर्णनया प्रसिद्धां गौहिल्यवंशभवराजगणोऽत्र जातिम् ॥''

हमारा शीलादित्य गुहिलवंशी है, तथापि शीलादित्य नाम के अनेक राजा हो जाने से कितने एक ऐतिहासिक पुरुष भ्रम में पड़ कर काठियावाड़ के शीलादित्य को इससे मिला देते हैं। परंतु काठियावाड़ में भी शीलादित्य नाम के छः राजा हुए हैं जो वलभीपुर के लामी थे। उनमें अंतिम राजा का नाम भी शीलादित्य था। कई लोग वलभीपुर के शीलादित्य को गुहिलवंशी मान कर गुहिलों का भादि स्थान वलभीपुर बतलाते हैं।

कर्नल टॉड साहिब भी वलभीपुर के ग्रंतिम राजा शीलादित्य की गुहिलवंश का मूलपुरुष मानकर गुहिलोतें का भ्रादि स्थान वलभीपुर बतलाते हैं परंतु वह शीलादित्य हमारे शिलालेख का

<sup>्</sup>यह श्रसल शिलालेख एंडिनवर्ग के रायल स्काटिश म्युज़ियम में है। (इंडि॰ एंटि॰ जि॰ ४१, पू॰ १६)

शीलादित्य नहीं है। क्योंकि वलभीपुर के अंतिम राजा छठे शीलादित्य का एक दानपत्र वलभी(गुप्त)संवत् ४४७ (विक्रमी संवत् ८२३,ई० स० ७६६) का मिला है, १० जिससे जाना जाता है कि उक्त संवत् तक वलभीपुर का राज्य विद्यमान था। एक जैन लेखक लिखता है कि ''वीर संवत् ८२५ में वलभी के राज्य का नाश हुआ ै।" यह वीर संवत् नहीं, विक्रम संवत् होना चाहिए। इससे पाया जाता है कि विक्रमी नवम शताब्दी के आरंभ में सिंध के अरबें द्वारा वलभी का राज्य नष्ट हुआ हो । वलभीपुर के अंतिम राजा शीलादित्य का समय विक्रम संवत् ८२३ निश्चित है, ग्रीर हमारे शिलालेख के शीलादित्य का समय ७०३ है, इनमें एक सी बीस वर्ष का ग्रंतर है; हमारा शीलादित्य १२० वर्ष पहले हुन्रा है ग्रीर वलभीपुर का शीलादित्य उससे १२० वर्ष पीछे हुआ है। तो वे दोनें एक कैसे हो सकते हैं ?

त्रप्रतएव यह शीलादित्य मेवाड़ का राजा, वंश के स्थापक गुहिल से पाँचवाँ वंशधर ग्रीर नाग का पुत्र तथा ग्रपराजित का पिता था।

जिस महाजन संघ का मुखिया जेंतक था उसकी वटनगर से निकला हुआ (विनिर्गत) कहा गया है। महाजनेां तथा भ्रन्य लोगें के उपनाम प्रायः प्रपने निकास की भूमि—उनके पूर्वजों की जन्म-भूमि का स्मरण दिलाया करते हैं। राजपूताने में बहुत सी जातियों को गोत्रनाम उनके श्रभिजन श्रर्थात् पूर्वजों को निवास के सूचक हैं। जिस वटनगर से जेंतक ग्रादि ग्राए थे वह कीन सा है यह विचारणीय है। यह वटनगर सामाली से थोड़ी ही दूरी पर का सिरोही राज्य का वसंतगढ़ नामक प्राचीन नगर है। वहाँ से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के विक्रम संवत् १०-६-६ के लेख में डसे वस्पूर थ्रीर वटनगर कहा है<sup>9 २</sup> थ्रीर एक जगह उस स्थान का निर्देश 'वटेषु'

११-टॉड राजस्थान, पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द श्रीमा संपादित, खंड १, पृष्ठ ३१६ ।

१२ - एपि० इंडि०, जिस्द् १, पृष्ठ ११।

पद से किया है। वहीं से मिले हुए राजा वर्मलात के विक्रम संवत् ६८२ के शिलालेख में उसे वटाकर स्थान कहा है १३। वहाँ अब भी बड़ के पेड़ बहुत हैं। साधारण दृष्टि से वटनगर नाम गुजरात के बड़नगर से मिलता हुआ होने से यह कल्पना हो सकती है कि जेंतक धादि महाजनों के पूर्वपुरुष बंडनगर से आए हों, किंतु बंडनगर नाम पुराना नहीं है थीर न किसी प्राचीन लेख में मिलता है। उसका प्राचीन नाम ग्रानंदपर या जो प्राने लेखें। में मिलता है।

ब्रारण्यकगिरि कहाँ तथा कीन सा है इसका पता लगाना कठिन है। सामोली गाँव को पास की पहाड़ी भूमि में ही कहीं वह होना चाहिए। जेंतक स्रादि महाजनों ने वहाँ 'स्रागर' उत्पन्न किया था जे। वहाँ के लोगों का जीवन कहा गया है। 'आगर' संस्कृत आकर (खिन, खान, कान) का अपभंश है। राजपूताने में नमक की खान को 'ब्रागर' कहते हैं। महाजनों ने ब्रयने जातिस्वभावसिद्ध व्यवसाय से लोज कर वहाँ ध्रारण्यक पर्वत में 'ग्रागर' उत्पन्न किया। खान का काम चल निकलने पर दूर दूर के महाजन वहाँ भ्राकर बस गए, उनकी श्राज्ञा से स्थान के नाम पर अरण्यवासिनी देवी का देवकुल (मंदिर) बनाया गया। नाना देशों से अठारह वैतालिकों के आने से विख्याति होने तथा धन धान्य से हृष्ट पुष्ट प्रविष्ट जनों की नित्य भीड़ भाड़ होने के उल्लेख से न केवल मंदिर की किंतु नगर की भी समृद्धि जान पड़ती है। देवकुल, देवल, देउल, देहरा सबका भ्रम्भ देवमंदिर होता है। जैतक को महत्तर की उपाधि (पदवी) थी। महत्तर राजकर्मचारियों में बड़ा ऊँचा पद था। दिचाय के राष्ट्रकूटों के लेखें। में 'महत्तरादीन सम्बोधयति' लिखा मिलता है। इसका अपभ्रंश 'महता' उपाधि है जो महाजन, कायध्य, पारसी ग्रादि कई जातियों के पुरुषों के नाम के साथ उनके पुराने मान की सूचक होकर ग्राब तक लगती चली त्राती है। फारसी में महतर बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रिधिपति का स्वक है, जैसे चित्राल के महतर।

य

1

11

I

1

१३-एपि० इंडि०, जिल्ड ६, पृ० १८७।

ग्रंत की डेढ़ पंक्ति का जो ग्रभिप्राय इमने समभा है उसके ग्रनुसार जान पड़ता है कि जेंतक ने युद्धावस्था ग्राने पर ( यमदूतों को देख कर ) देबुवक नामक सिद्ध स्थान पर चितारोहण करके शरीर लाग किया १ संभव है कि संवत् देवी के मंदिर की स्थापना का न होकर जेंतक के शरीरलाग का हो।

#### लेख का पाठे।

- (पंक्ति) १ द्यों े नमः ।। पुनातु दिनकृ ैमरीचिविच्छुरितपद्मपत्र-च्छविर्दुरितमाश्चश्र<sup>8</sup>ण्डिका <sup>६</sup>दाद्व-
  - २ यं ।। हरे शिखिशिखाभ केसरस्थितमपास रज-न्पुराभ ें याः च्छुरित देविभावस-
  - ३ टाः भ श्रमुरोरस्थलशूलः भविनिर्भिन भूद्रिररुधिर-निवहं । मवालोक्य भ केसरिवहतिति--

१४ - देखो इसी संख्या में विविध-विषय, 'त्रात्मघात'।

- १ राय बहादुर पं॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता की तैयार की हुई छाप से। साचात पत्थर से भी पाठ मिलाकर ठीक कर लिया गया है।
- र सात के ग्रंक का सा सांकेतिक चिह्न काम में लिया गया है।
- र पड़ो, दिनकृनम ।
- ४ पढ़ो, °माशु च °। °माशु नश्च ° है क्या ?
- १ 'गिड' प'क्ति के जपर टूटक की भांति खोदा गया है।
- ६ चिण्डकापादपद्मद्वयं हो सकता है।
- ७ पढ़ो, हरे: ।
- म शिलाभ ॰ के 'ल' में 'ल' का अम हो सकता है।
- ह "मपाम्भर" भी पढ़ सकते हैं, कि तु 'स्त' स्पष्ट है।
- १० पढो, "भया।
- ११ यहां विराम चिह्न चाहिए। यह पृथ्वी छुंद है, प्रथम चरण तो 'छ्वि' वर समाप्त होता है किंतु आगे अचरों के कमी बढ़ती होने से चरणों का विभाग स्पष्ट नहीं।
- १२ पढ़ो, °रःस्थलं।
- १३ °विनिर्भिन्न ॰ चाहिए।
- १४ श्रवाजोक्य या यदालोक्य चाहिए। पाद पूर्ण होने पर भी श्रवाजोक्य की

### गृहिल शीलादित्य का सामाली का शिलाखेल। ३२३

- 🗴 रश्चचापलममप्येव भयमुद्धि १ जनिवः 🔭 ॥ जयति विजयी रिप्नां १७ देवद्विजगुरु--
- जगानंन्दीः श्रीशीलादित्यो भ नरपति के स्वकुला-वर ११ चन्द्रमा प्रथ्वी: २२ ॥ जयति २१ वट-
- ६ नगरविनिर्गत महाजनं<sup>२४</sup> जेकप्रमुखं:<sup>२५</sup>। येनास्य लोक २६ जीवनं आगर २७ म--
- ७ प्रांदि सारण्यक्रगिरौ: २८ । नानादिदेशमागत अष्टा-२१ दशवेतालिलेक विख्यातं: ३ % ॥

<sup>&#</sup>x27;निवहं' के साथ संधि कर दी हो।

११ ° मुद्रिजनिव ( ° मुद्रिजान इव ) है क्या ?

१६ इस बंद का पता नहीं चलता, न उत्तरार्ध का श्रर्थ स्पष्ट है। 'यदानोक्य केसरी वहित तिरश्चां चापज्रभप्येव भयपुद्धिजनिव। ( मुद्धिजान इव )' हो सकता है।

१७ पढ़ो, रिपूर्णां ।

१८ पढ़ो, जनानन्दी ।

१६ विरामचिह्न चाहिए।

२० पड़ो, °पतिः।

२१ पढ़ो, °कुलाम्बर° ।

२२ पड़ो, °माः पृथ्व्याम् । यह आर्था छंद है परंतु उत्तरार्ध में 'श्री' श्रिधिक है श्रीर, नरपतिः, पढ़ने से छंद टूटता है ।

२३ श्रार्था छुंद है। प्रथम चरण में एक मात्रा श्रधिक है। उत्तरार्ध में गड़बड़ है।

२४ महाजनः (नो) भी हो सकता है।

१४ जेन्तकप्रमुखः भी हो सकता है। पंक्ति १० में जेन्तक पूरा नाम है। यहां खोदने में 'न्त' रह गया है जिसे जोड़ने से छंद पूरा हो जाता है।

रेर 'ले।कस्य जीवन'' पाठ शुद्ध होता क्योंकि 'ब्रस्य' पृथक् है, समास में नहीं। सुधारने से छंद हटता है।

२० पढ़ी, °नमागर °।

रेम पड़ो, ° सुरपादितमारण्यक्रगिरौ ।

रहे नानाविदेशसमागताष्टादशः वाहिए, परंतु इसमें छंदीभंग होता है। छंद षार्या ही है।

३० पड़ी, वैता लिकलोकविख्यातम्।

### ३२४ नागरीप्रचारिया पत्रिका।

| 5  | धनधान्यहृष्टपुष्टविष्ट ३ १ जननित्यसंबार्धं | - 11  | Ų     | मिर्ग्य |
|----|--------------------------------------------|-------|-------|---------|
|    | युतं ३२ तत्र [जे]                          |       |       |         |
| ક  | कमहतर ३३ श्रीग्ररण्यवासिण्या ३४            | द्देव | कुलं  | चक्रे   |
|    | महाजनादिष्ट <sup>३५</sup> ॥ देवी [द]       |       |       |         |
| 80 | पृाप्यंमनुपालयतु <sup>३६</sup> चिरं:३७ स   | च     | जेंतक | महत्रः  |
|    | त्रा [स]                                   |       |       |         |
| 88 | वस्ततदूता समवेच १८। देबुवक सिधायत[         | ₹ €   | •••   |         |
|    | लनं प्रविष्ट र ।। ७०० ३ ।। कति [कि ] ह     |       |       |         |

३१ °पुष्टप्रविष्टं ° पढ़ने से छुंद और अर्थ देनों की रचा होता है।

३२ पड़े। ° सौयु तं।

३३ पड़ो, जेकिमहत्तरः, श्राठवीं पंक्ति के श्रंत में ॰न्त॰ का स्थान नहीं है।

३४ पढ़ी, वासिन्या।

३४ पड़ों, °दिष्टः । यह गद्य है या पद्य ठीक कहा नहीं जा सकता, 'एभिर्गुणै' यु<sup>°</sup>तं तद्र' अनुष्टुभ् का प्रथम चरण हो ग्रीह ' ° वकुळं चक्रे महाजना दिष्टः' आर्या का चौथा चरण !

३६ प्रतिष्ठाप्यमनु॰ हो सकता है। पालयन्तु भी हो सकता है।

३७ पढ़ो, चिरम् । विरामचिह्न चाहिए ।

३८ 'वैवस्वतद्तान् समवेक्ष्य' हो सकता है।

३६ 'सिदायतने' हो सकता है।

४० ज्वलनं प्रविष्टः हो सकता है।

४१ पड़ो, कार्तिक।

# २२-विविध विषय।

[ लेखक-पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी॰ए॰, श्रजमेर ] ( पत्रिका भाग १, पृष्ठ २२० के श्रागे )

#### (८) स्रात्मचात।

ष्रात्मघात करना महापाप माना जाता है। स्रात्मघातियों के लिये ब्राशीच, जलदान, पिंडदान स्रादि उत्तर कर्मी का, पातिकयों की तरह, निषेध किया गया है । गैतिम स्मृति में इस निषेध के वचन में स्रात्मघात की प्रचलित रीतियाँ बताई गई हैं—प्राय, स्रनाशक, शस्त्र, श्रिप्त, विष, उदक, उद्बंधन, प्रपतन । 'प्राय' का स्रर्थ भूखा रहकर मरना होता है, वही स्रर्थ 'स्रनाशक' का है, इसलिये यहाँ पर गौतम के टीकाकारों ने प्राय का स्रर्थ महाप्रस्थानगमन स्रर्थात शरीर त्याग पर्यंत हिमालय की यात्रा करना, जैसा पांडवों ने किया धा , किया है। स्रनाशक = स्रनशन = भूखा रहकर मरना। शस्त्र, स्रिप्त, विष, उदक (= जल) स्पष्ट हैं। उद्बंधन गले में फाँसी लगाकर मरना श्रीर प्रपतन (= स्रगुपतन) ऊँचे पहाड़ पर से कूदकर प्राण देना है। किंतु पति के साथ सती के सहमरण को पातक नहीं माना है ।

विहितं तस्य नाशीचं नाग्निर्नाप्युदकादिकम् ॥ (कर्मपुराण)

यहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम् ।

<sup>।</sup> व्यापादवेद् वृथात्मानं स्वयं वे। अन्युद्कादिभिः।

भायोऽनाशकशस्त्रामिविषोदकोद्बंधनप्रयतनैश्चेच्छताम् (गौतम)

हर्देव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव च ॥ (वालमीकिरामायण ४।१३।१२) महाध्वनिक = महाप्रकानगानी ।

त्रावेदवादात्साध्वी स्त्री न भवेदात्मद्यातिनी (ब्रह्मपुराण)
यहाँ पर ऋग्वेदवाद से अभिप्राय 'इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सिर्पंषा
संविशन्तु । अनश्रवो अनमीवाः सुरता आरोहन्तु जनये। येानिमम्रे,
(मंडक १०।१८।७) मंत्र से है । यहां पर ''येानिमग्नेः'' पाठ से सतीदाह

ग्रीर ग्रसाध्यरोगी श्रीर ग्रसमर्थों के श्रात्मवात को उतना बुरा नहीं कहा गया है ।

ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि राजाओं अथवा अन्य जनें।
ने अग्नि में या गंगा आदि पुण्य निदयों में प्राण दे दिए। रामायण
में जहाँ दशस्थ कौसल्या को मुनिकुमार के शब्दवेधी वाण से मारे जाने
पर अंधमुनि के शाप की कथा कह रहे हैं वहाँ मुनिदंपती का दुःख
से चितारोहण कहा गया है । राजा श्टूक अग्नि में जलकर मरा
था । चंदेल राजा यशोवर्मा का पुत्र धंगदेव गंगा में इवकर मरा

का समर्थन किया जाता था किंतु प्राचीन पाठ 'अग्ने' हैं । वैदिक काल में कभी कभी सतीदाह होता था जैवा कि और कई सभ्य, असभ्य जातियों में था। हराडोटस ने थूं सी, सीथियन और हरे हती जातियों के दृष्टांत दिए हैं और वीनहोत्त्व ने जर्मनी के, किंतु यह पूर्णतया प्रचलित न वहाँ था, न यहाँ। वैदिक काल में यह रीति प्राचीन हो चली थी (इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उप त्वा मत्यं प्रेतम् । धर्म पुराण्मनुपालयंती,—अधर्ववेद १८।३।१) और स्त्री को प्रेत के पास केवल लिटा कर दस्तूर पूरा कर लिया जाता था, फिर देवर उसे हाथ पकड़ कर उठा लेता था (उदीउर्व नार्यमि जीवजीकं गतासुमेतसुप शेष एहि। इस्त्रप्राभस्य दिधिधोस्तवेदं पत्युर्जनित्व-मि सं बभूध,—ऋग्वेद १०।१८।७, अथर्व १८।३।२; अथास्य मार्यासुप संवेशयन्ति।... उत्थापयति,—बोधायन गृह्यसूत्र १।०।७ से १।८। ३-१)। वैदिक आर्थों में सतीदाह साधारणतः नहीं होता था। विष्णुस्मृति में भी 'मृते भर्तीर ब्रह्मवर्थं तद्रारोहणं वा' में जीवित रहकर ब्रह्मचर्य को मुख्य और सहमर को गीण कहा है।

- ६ वृद्धः शौचरमृतेर्नु सः प्रसाख्यातिभषक् क्रियः । आत्मानं घातमेद् यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः । तस्य त्रिरात्रमाशौचं (ग्रादिपुराण्), गच्छेत महाप्यं वापि तुषारगिरिमादरात्...सर्वेन्द्रियविमुक्तस्य स्वव्यापाराच्यमस्य च । प्राविश्वः तमनुज्ञातमित्रगतो महापथः । (ये वक्य निवन्धों से लिए गए हैं) श्रनुष्ठाना सर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भृग्विभ्रजन्नसंपातैर्मरणं प्रविधीयते (रघुवंश १ । ५१ पर मल्ळिनाथ की टीका में उद्धत)
- ७ वालमीकि, श्रयोध्याकांड ६४।११, रघुवंश १।८१
- ६ मृच्छकटिक नाटक, प्रस्तावना ।

शाहित का सोमेश्वर (ब्राह्वमल्ल) सोलंकी एकाएक दाहज्वर चढ़ने तथा नैरोग्य होने की आशा न होने से दिचा की गंगा समान तुंगभद्रा नदी में जलसमाधि लेना निश्चित कर मंत्रियों की सम्मति से वहाँ गया और शिव की आराधना करते करते जल-निमग्न हो परलोक को गया<sup>१</sup> । सामाली के गुहिल शीलादित्य के समय के सं० ७०३ को शिलालेख से जाना जाता है कि जेंतक महत्तर वैवस्वत के दूतों की आता हुआ देखकर किसी सिद्धायतन में श्रप्ति में प्रविष्ट हुन्रा ११ । बल्लालसेन रचित 'श्रद्भतसागर' की भूमिका में लिखा है कि गौडेंद्र (बल्लाखरोन ) ने शक संवत् १०६० (ई॰ स॰ ११६८) में इस प्रंथ का प्रारंभ किया किंतु समाप्त होने को पूर्व ही पुत्र (लच्मणासेन) को गद्दी पर विठाकर, प्रंथ पूर्ण करने का भार उसपर डाल, गंगा में अपने दान के जल के प्रवाह से यमुना का संगम बनाकर, वह स्त्रीसहित स्वर्ग की गया स्रीर उसके पुत्र लच्मणसेन के उद्योग से अद्भातसागर पूर्ण हुआ १। लाहौर के राजा जयपाल ने भी वृद्धावस्था में युसलमानों से हारकर लजित हो कर अग्निमें जलकर प्राण्यत्याग किया था भे। प्रसिद्ध सीमांसक कुमारिल भट्ट ने 'यदि वेदाः प्रमाणं' कह कर पूर्वपत्त में भी वेद की प्रामाणिकता में शंका करने की नास्तिकता के प्रायश्चित्त में तुषाग्नि में जलकर प्राय दिए ये यह कथा प्रसिद्ध है।

इससे जान पड़ता है कि कई लोग ग्रात्मवात को पाप ग्रीर "श्रंधेरे से घरे हुए श्रमुरों के लायक लोकों" में पहुँचानेवाला

१ एपि॰ इंडि॰ जिल्द १, ए० १४६, रत्नोक ४४।

१० विक्रमांकदेवचरित, सर्ग ४ रत्नोक ४६-६८।

११ इसी संख्या में पहले।

भेरे अञ्चलसागर की भूमिका; पं० गौरीशंकर श्रोमा, सोलंकियों का इतिहास, भयम भाग, पृ॰ ६५ टिप्पणः प्राचीन बिपिमाला, द्वितीय संस्करण, पृ॰ १८४-१, टिप्पसा २ ।

१३ तारीख यमीनी, इल्जियट, जिल्द २, पृ० २७ ।

श्रसुर्या नाम ते लोका श्रंधेन तमसाऽवृताः ॥

जान कर भी इन कारणों से उसकों स्वीकार करते थे— (१) किसी प्रसाध्य दु:ख वा रोग के छेशों से बचने के लिये, (२) किसी ऐसी लजा से बचने के लिये जिसको मिटाने की उन्हें ग्राशा न हो, (३) वीरों के लायक शस्त्र से मृत्यु पाने का मौका न पाकर, (४) किसी बड़े ग्रपराध के प्रायध्यत्त के लिये। इन सबका कारण यही है कि वीर लोग—सभी देशों में श्रीर सभी कालों में—खटिया पर पड़कर मरने से युद्ध में मरना श्रच्छा मानते श्राए हैं धौर कीर्ति नष्ट होना मरने से भी कष्टतर समभते रहे हैं।

महाभारत, कर्णपर्व, में भीष्म, द्रोण, कर्ण त्रादि का हराया जाना त्रीर मरण सुनकर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं—

संजम ! यदि मैं ऐसे दुःखों से नष्ट नहीं होता ते। अवश्य मेरा अदृट हृदय वज्र से भी कड़ा है। संबंधी, जातिवाले, और मित्रों का यह पराजय सुनकर मेरे सिवा ऐसा मनुष्य कौन है जो प्राण न छोड़े ? मैं विष खाना, आग में जल मरना, पहाड़ के शिखर से कूदना (स्पृतियों का भृगुपतन) हिमालय में गलने जाना, पानी में डूब मरना, या भूखे रहकर मरना अच्छा मानता हूं, परंतु संजय ! कष्ट-मय दुःखों को नहीं सह सक्ंगा १९।

भीष्म ने दुर्योधन को उपदेश दिया है कि-

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ (यजुर्वेद ४० । ३)
उपनिषदों के भाष्यकारों ने यहाँ पर 'श्रात्महनः' को ब्रह्मज्ञान में ध्यान त
लगाकर इंदियप्जा में लगे हुए छोगों के श्रर्थ में लिया है परंतु भवभूति ने
उत्तररामचरित में जनक के मुख से इसका श्रर्थ 'श्रात्मघाती' ही कहळवाया है।
१४- ईंदरीर्थचहं दुःखेर्न विनश्यामि संजय ॥

वज्राद्हदरं मन्ये हृद्यं मम दुर्भिद्म् । ज्ञातिसंविष्धिमत्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम् । को मद्न्यः पुर्मांत्लोके न ज्ञह्यात्सूत जीवितम् ॥ विषमिन्नं प्रवातं च पर्वतात्रादहं वृग्ये । महाप्रस्थानगमनं जलं प्रायोपवेशनम् । न हि शक्ष्यामि दुःखानि सोदुं कष्टानि संजय ॥

( भारत, कर्णंपर्वं, ४।३०-३२)

कीर्ति की रचा करो, कीर्ति ही परम बल है; जिस मनुष्य की कार्ति नष्ट हो गई है उसका जीना निष्फल है। जब तक मनुष्य की कीर्ति नष्ट नहीं होती तब तक वह जीता है; हे गांधारी के पुत्र, जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई वह रहता ही नहीं १६।

शांतिपर्व में लिखा है कि चित्रिय के लिये यह अधर्म है कि खिट्या पर मरे। जो चित्रिय दीनता से रोता हुआ, बलग्म और पित्त बहाता हुआ, शरीर की बिना छिदाए मरता है तो प्राचीन बातों की जाननेवाले उसके उस कर्म की नहीं सराहते। चित्रियों का घर में मरना, वीरों का कायरों की तरह मरना, प्रशंसित नहीं है, वह अधर्म और दया के योग्य है। यह दु:ख है, यह कष्ट है, कैस पाप है—यों कराहता हुआ, मुँह बिगाड़े हुए, दुर्गंधियुक्त, पास बैठे हुओं का सोच करता हुआ, बार बार नीरोगों की दशा की ईर्ष करता है या मृत्यु चाहता है। वीर अभिमानी और बुद्धिमान ऐसी मृत्यु के लायक नहीं है। युद्ध में मार काट करके मित्रों से आदर किया गया, तीच्या शक्षों से कटा हुआ चित्रिय मृत्यु के लायक होता है। बल और कोध से भरा हुआ शूर वीर युद्ध करता है और शत्रुओं से काटे जाते हुए अपने अंगों की परवाह नहीं करता। यों युद्ध में मृत्यु पाकर वह लोक-पूजित श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करके इंद्र का सलोक होता है ।

श्राश्चर्य की बात है कि वीरों के मरण के बारे में जा विचार

18

कीर्त्तिरहणमातिष्ठ कीर्त्तिहि परमं बद्धम । नष्टकीत्तर्मनुष्यस्य जीवितं ह्यफलं स्मृतम् ॥ यावत्कीर्त्तिर्मनुष्यस्य न प्रण्यति कौरव । तावज्जीवित गान्धारे नष्टकीर्त्तिनं जीवित ॥१॥ ( भारत, सभापर्व,

90

अधर्मः चित्रयस्येष यच्छ्रयामरणं भवेत् । विस्जिष्टरलेष्मपितानि कृपणं परिदेवयन् ॥ अविज्ञतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छ्रति । चित्रयो नास्य तस्कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ न गृहे मरणं तात चित्रयाणां प्रशस्यते । महाभारत में हैं। उन्हीं विचारों पर यूरोप की प्राचीन जाति नार्थमैन के रिवाज भी बने हुए थे। कार्लाइल लिखते हैं कि

"पुराने नार्थमैन की वीरता बेशक बड़े जंगलीपन की थी। स्नारो लिखता है कि वे युद्ध में न मरने की लजा छै।र कष्ट गिनते थे छै।र जब मैं।त अपने आप आती जान पड़ती तो वे अपने मांस में काट काट कर घाव कर लेते इसलिये कि ओडिन देवता उन्हें युद्ध में मरा जान कर उनका खागत करे। पुराने राजा, जब वे मरनेवाले होते, अपना देह एक जहाज़ में रखवाते। जहाज़ में आग सुलगाई जाती और जहाज़ खे दिया जाता कि समुद्र में पहुँच कर एकदम भभक उठ जिससे युद्ध वीर अपने खरूप के अनुसार आकाश के नीचे समुद्र पर दफ़न हो जाय! यह जंगली ख़ंखार वीरता थी, पर एक प्रकार की वीरता अवश्य थी, मैं कहता हूँ कि वीरता न होने से ते अच्छी थी।"

शौण्डीराणामशौण्डीर्यमधर्मं कृपणं च तत्।।
इदं कृष्यमहो दुःखं पापीय इति निष्टनन् ।
प्रतिध्वस्तमुखः पृतिरमात्यान नुशोष्यम् ।।
प्ररोगाणां स्पृहयते मुहुम् रयुमपीच्छिति ।
वीरो हसो मनस्ती च नेहशं मृत्युमहिति ।।
रणेषु कदनं कृत्वा सुहृद्धिः प्रतिपृजितः ।
तीक्ष्णैः शस्त्रैरभिक्छिष्टः चत्रिये। मृत्युमहिति ॥
शूरे। हि सत्वमन्युभ्यामाविष्टो युद्ध्यते भृशम् ।
कृत्यमानानि गात्राणि परेने वाववुष्यते ॥
स संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं खोकपूजितम् ।
स्वधर्मं विपुत्तं प्राप्य शकस्यैति सळोकताम् ॥

(महाभारत, शान्तिपर्व ६७। २३—३०) १८ नार्थमेन श्रार्थ जाति की परिचमी शाखा के लोग थे जो जर्मनी, खीडन नार्वे, डेनमार्क श्रादि देशों में बस कर इंगलैंड पर चढ़ गए थे। इनके पुरायों में श्रोडिन थार श्रादि बजप्रधान देवों की कथाएं हैं। श्रारेज़ी सप्ताह के दिनों के कई नाम इनके देवताश्रों के नामों पर रक्खे गए हैं।

११ कार्जाइल, हीरो एज़ डिविनिटी, पृष्ठ २१।

जैसा बिंब-प्रतिबिंब भाव पुरानी जातियों की चालों में मिलता है वैसा ही देश विदेश के कवियों की भाषा में भी मिलता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है। स्कॉट ने किसी अज्ञात कवि की यह कविता उद्धृत की है—

Sound, sound the clarion, ring the fife,
To all the sensual world proclaim;
One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name.

इससे ठीक मिलता हुआ भाव महाभारत, उद्योग-पर्व में है जहाँ बिदुर ने अपने दुर्वल-मना पुत्र को उपदेश दिया है (१३३। १४-१५)—

> अलातं तिन्दुकस्येव मुहूर्तमिष हि ज्वल । मा तुषाग्निरिवानर्चिर्धूमायस्व जिजीविषुः ॥ मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्।

घास फूस को पलीते की तरह घड़ी भर ही भभक उठ; प्राय बचाने की भ्राशा में तुस की भ्राग की तरह बिना चमके धुँधुँ आता मत रह। घड़ी भर जलना अच्छा है, चिर काल तक धुम्राँ देना भच्छा नहीं।

(१०) गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस ग्रीर संस्कृत कवियों के काव्यों में विंबप्रतिविंब-भाव।

रुधिर गाढ़ भरि भरि जमेड, ऊपर धूरि उड़ाइ।
जिमि ऋँगार राशीन्ह पर मृतकधूम रह छाइ।।

(लंका कांड)

स छिन्नमूतः चतजेन रेणु-स्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः। अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे॥

(कालिदास, रघुवंश ७। ४३)

#### नागरीप्रचारिणी पत्रिका।

## ( ११ ) चागूर अंध्र।

विष्णुसहस्रनाम में विष्णु के हज़ार नामों में से एक 'चाणूरान्ध-

श्रमहाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय २४४ (कुंभघोणं संस्करण) = अध्याय १४६ (प्रतापचंद्र राय का संस्करण)। महाभारत के सब पते कुंभघोणं संस्करण ही से दिए जायँगे।

विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, गीता, अनुस्मृति और गर्जेंद्रमोच वे महाभारत के पंचरत कहे जाते हैं, इनमें से विष्णुसहस्रनाम (अनुशासन-पर्व, अध्याय २१४) भीष्मस्तवराज (शांतिपर्व, अध्याय ४६) श्रीमद्मग-वद्गीता (भीष्म-पर्व, अध्याय २१-४२) और अनुस्मृति (शांतिपर्व, अध्याय २१०, अनुगीता दूसरी चीज़ है, आध्वमेधिकपर्व, अध्याय १७-११) तो वहां हैं, किंतु गर्जेंद्रमोच का कहीं महाभारत में पता नहीं है। गर्जेंद्रमोच को पंचरतों में पढ़ा जाता है वह श्रीमद्भागवत में हैं (स्कन्ध, म अध्याय २-४)

कुछ समय बीता हिंदी के एक कवितामय पत्र में यह बात उठाई गई थी कि एक प्रसिद्ध प्रेस के छपे भागवत में 'विप्राद् द्विषडगुण्युतात्॰--' इत्यादि श्लोक नहीं छुपा है सो यह स्मार्त पंडितों की चालाकी है। सांप्रदायिकों पर पुराणों में जोड़ देने का दोषारोपण तो सदा से होता श्राया है, स्मातों पर छाँट कर श्लोक निकाल देने का यह कलंक नया है। प्रेस के स्वामी ने चमा माँग ली। इस रलोक को निकालने से स्मातों का क्या बन जाता श्रीर रहने से क्या बिगड़ता था ? यदि वैद्णव गुगयुक बाह्मण से श्वपच की अच्छा मानते हैं ती मानते रहें, स्मार्त भी मानते हैं, करके न वैष्णवों ने दिखाया, न स्मार्ती ने । उसी समय उसी पत्र में एक राज्यरत महाशय ने एक नई वात निकाली थी कि नारद्रपंचरात्र महाभारत में था, जैसा कि श्रकवर के समय के उसके श्रवु वाद रज़मनामें से प्रकट है, पीछे स्मातों ने ही इसे महाभारत में से निकाब दिया। बात यह है कि महाभारत के अनुक्रमणिकापर्व त्रादि के अनुसार कहीं नारद्वंचरात्र का दूँसने की गुंजाह्श नहीं, न कहीं महाभारत की क्या या उपाख्यानें में उसका बंध बैठता है। जैसे गर्जेंद्रमोत्त भारत में पांचवी रत्न कहलाता है किंतु उसमें कहीं न होकर भागवत में है, वैसे नारदर्वन रात्र प्रथक ग्रंथ है। उसके उपक्रम, उपसंहार, प्रश्लोत्तर, कथाप्रसंग किसी में महाभारत का गंध नहीं। श्रकवर के समय में फ़ारसी जाननेवाले मुसलमान श्रनुवाद्कर्ता की जी कह दिया गया वही उसने मान विया, महाभारत की पेशियों से श्राधुनिक रीति पर छान बीन कहां की गई थी ? हरिवंशपुराण

तिपूदन' भी है। इसका अर्थ होता है चाणूर नामक ग्रंध्र को मारने-वाला। यही भ्रर्थ शांकर भाष्य में किया है । चाणूर मथुरा के राजा कंस का प्रसिद्ध मल्ल था जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । उसे ग्रंध

प्यक ग्रंथ है किंतु महाभारत का खिल माना जाता है, उसकी कथाएँ भी भारत की ही कही जाती हैं, आगवत का गर्जेंद्रमोच भी भारत का ही कहा जाता है. यें नारदपंचरात्र भी भारत का ही कहा जाता होगा। नारदपंचरात्र को कीई महाभारत से निकाल कर क्या ले लेता जब कि भागवतधर्म, पांच-रात्रागम, ऐकांतिक धर्म, सात्वतधर्म या अक्तिमार्ग महाभारत में स्थान स्थान पर बिखरा हुन्ना है ? महाभारत के शांतिपर्व में जी नारायगीयास्थान (मध्याय ३४४-३४८ आदि) है उसीमें कथा है कि नर नारायण ऋषियों ने श्वेतद्वीप में इस धर्म का उपदेश किया, वहां से नारद इसे लाए श्रीर 'पंचरात्रानुशब्दित' करके इसका प्रचार किया। इसी से यदि नारदपंचरात्र की महाभरात के श्रंतर्गत कहा जाय तो कह सकते हैं। नारदर्पचरात्र में द्वादश स्कंधों के भागवतपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता और महाभारत का नामोछेख है। नारायणीय उपाख्यान के मूळ पाठ में हंस की प्रथम अवतार, कूर्म की दूसरा, मत्स्य की तीसरा कहा है। फिर वराह आदि गिन कर राम दाशरथि (ब्राठवाँ), सात्व (कृष्ण) नवाँ श्रीर कल्कि दसवाँ गिना गया है। नारदपंचरात्र में बुद्ध की नवाँ अवतार गिन कर आरंभ में हंस की छोड़ दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि नारदपंचरात्र का मुल उपादान महाभारत में होने पर भी वह पीछे का ग्रंथ है। रज़म नामे के श्रनुवादकत्तीश्रों की यही कह दिया गया होगा कि नारदपंचरात्र महाभारत में है। यों ही सांप्रदायिक खेँचतान के दिनों में पवित्रं ते विततं, प्र तद् विष्णोः, इत्यादि श्लोक, या प्रचित्र अथवा कल्पित मंत्र, वेद से मिलती हुई भाषा में बनाए जाकर खिल, परिशिष्ट या 'इति श्रुतिः' तक की छाप से काम दे दिया करते थे, श्रव पदपाठ, सर्वानुक्रम, शाखाभेद, भाष्य आदि की पूरी जांच होने, प्राचीन पेशियों के विदेशों के पुस्तकालयों या सरकारी पुस्तकालयों में पहुँचने श्रीर कई प्रतियों से शोध कर पाठों के छुप जाने से वह व्यवसाय बंद हो गया है।

महाभारत, श्रनुशासनपर्वं, श्रध्याय २१४, श्लोक १०३।

श्रीवाणीविज्ञास प्रेस, श्रीरंगं का स्मारक संस्करण, जिल्द १३ पृष्ठ १३-(रलोक १०१ का भाष्य)।

महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय, १३० श्लोक ६१, श्रीमद्भागवत स्कंघ १०,

कहने के दो ही धर्थ हो सकते हैं, या तो वह धंध्र नामक वर्णसंकर (प्रतिलोम) जाति का हो जो वैदेहिक से कारावरी में उत्पन्न होता है? या वह ग्रंध्रदेश का निवासी हो है, दूसरा अर्थ अधिक उचित जान पड़ता है क्योंकि ग्रंध्र जाति मृगया से जीविका करनेवाली और नगरों से बाहर रहनेवाली कही गई है , मल्ल नहीं। सो ग्रंध्रदेश पहले भी एक राममूर्त्त उत्पन्न कर चुका है।

श्रध्याय ४४ । हरिवंश, श्रध्याय ८६, में भी इसके मारे जाने की कथा है। महाभारत, सभापर्व, में चाण्डर श्रीर श्रंध्रक नामक दो राजा भी कहे गए हैं जो सभाप्रवेश में युधिष्ठिर के साथ थे (श्रध्याय ४, खोक ३२ श्रीर ३०)।

वैदेहिकादन्ध्रमेदी बहिर्मामप्रतिश्रयी (मनु० १० | ३६), चुद्रो वैदेहकाद्ग्री बहिर्मामप्रतिश्रयः (महाभारत, श्रनुशासनपर्व, श्रध्याय ८३, श्लोक २४)।

४ मनुस्मृति १०। ३६।

द श्रंध्र वा श्रंध्र देश तथा उसके निवासी दोनों के लिए श्राता है। यह तेलंग (तेलगु-भाषी) देश है जिसमें मदास के उत्तरी सरकार विभाग, विजयानगरम, विज्ञागपटम् (विशाखपत्तन) श्रादि प्रांत है। पेतरेय बाह्मण के श्रुनःशेप उपाध्यान में लिखा है कि विश्वामित्र ने जब श्रुनःशेप को नरमेश्व से बचा कर श्रुपना पुत्र बनाया तब उसके पचास पुत्रों ने इसे स्वीकार न किया। विश्वामित्र के शाप से वे श्रीर उनके वंशज श्रंथ्र पुंड्र, शबर, पुलिंद श्रीर मृतिब हुए (ऐतरेय मा १म)। शांखायन श्रीतस्त्र में पुलिंदों का नाम नहीं है, श्रीर मृतिब के स्थान पर मृत्विप है। ऐतरेय में उन्हें विश्वामित्र ने शाप दिया है कि 'श्रंतान् वः प्रजा भवीष्ट' श्रवांत् तुम्हारी संतान (सीमा +) श्रंत देशों को भोगे श्रीर ब्राह्मण में उन्हें उदंत्य (सीमाप्रांतवासी) श्रीर 'दस्यूनां मृत्यिष्ठाः' कहा है। इसका ग्रही श्र्यं है कि ये जातियां ऐतरेय ब्राह्मण के काल में श्रार्यों की निवास भूमि के सीमाप्रांतों पर रहती थीं। कृष्णा श्रीर गोदावरी का मध्यभाग श्रंध्र या श्रांध्र सनार्यों का वासस्थान था।

## २३-ऋशोक की धर्मालीपियाँ।

[ लेखक - रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्ता, बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए०, श्रीर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी० ए० ]

क्किल्किल्लिस्तवर्षं के २५०० वर्ष पूर्व के इतिहास की जानकारी के लिये त्रियदशीं राजा अशोक के लेख बड़े महत्त्व भा के हैं । इनसे उस समय की राज्यव्यवस्था, राजनीति, राजविस्तार, धार्मिक विचार, भाषा तथा लोगों की रहन सहन धादि का बहुत अच्छा पता चलता है। ईसवी सन के ३२३ वर्ष पूर्व को जून मास में यूनानी विजयी सिकंदर (एलिंग्जेंडर) का देहांत बैबिलन में हुन्ना। इसके म्रनंतर उसके बड़े बड़े सेनापतियों ने उसके विस्तृत राज्य का बटवारा त्र्यापस में कर लिया, पर वे बहुत दिनों तक उन प्रदेशों की अपने हाथ में न रख सके जिन्हें सिकंदर ने जीता था। ऐसा जान पड़ता है कि मौर्यवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने स्वदेश की यवनों ( यूनानियों ) से छीन लेने में बड़ायत किया था। चंद्रगुप्त ने मगध के राजा नंद की अपने गुरु प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाग्यक्य (विष्णुगुप्त कौटिल्य) की सहायता से मार-कर तथा नंदवंश का मूलोच्छंद कर, उसके राज्य-सिंहासन को ईसवी पूर्व सन् ३२२ में अधिकृत किया। इसने २४ वर्ष तक राज्य किया। इस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी था। चंद्रगुप्त का राज्य नर्मदा से लेकर हिंदूकुश तक फैला हुआ था। इसके अनंतर उसका पुत्र बिंदुसार ईसवी पूर्व सन् २६८ में राजा हुआ। किसीके मत से इसने २५ वर्ष भीर किसीके मत से २८ वर्ष राज्य किया। ईसवी पूर्व सन् १७३ में इसका पुत्र प्रशोक (प्रशोकवर्धन) इस विस्तृत राज्य का अधिकारी हुआ। कहते हैं कि इसने ४० वर्ष राज्य किया और इसके पीछे इसका पौत्र दशरथ पाटलियुत्र की गही पर बैठा। शिलालेखों में

73

¥

4

K

90

ज

ना

वा

वा

30

ध्रशोक के केवल एक पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह गदी पर बैठा अथवा अपने पिता को जीवन-काल में ही मर गया। पुराणों के ध्रनुसार उसके पुत्र कुनाल ने उसके पिले आठ वर्ष राज्य किया। कुनाल का पुत्र संप्रति भी राजा हुआ। बौद्ध संतकथाओं के अनुसार अशोक का एक और पुत्र महेंद्र था, तथा एक कन्या संघिमत्रा थी। कोई कोई महेंद्र और संघिमत्र को उसका भाई और बहिन कहते हैं।

फाहियान अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि "नगर (पाटलिपुत्र) में त्रशोक राजा का प्रासाद श्रीर सभाभवन है। सब <del>श्रमुरों के बनाए हैं</del> । पत्थर चुनकर भीत श्रीर द्वार <mark>बनाए</mark> हैं। सुंदर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नहीं बना सकते। ग्रव तक वैसे ही हैं।" इस प्रासाद ग्रीर सभा-भवन का पता पटने में जो खुदाई हुई है उससे कुछ कुछ लगना माना जाता है। अशोक के बनवाए हुए संघारामों (मठों) का चिह्न अब कहीं देखते में नहीं त्राता। उसके बनवाए हुई स्तूपों में से कई अच्छी अवस्था में चौर कई दूटे फूटे मिलते हैं। फाहियान का कथन है कि उसने ८४००० स्तूप बनवाने के लिये सात स्तूपों की गिरवाया था। वास्तव में वह कितने स्तूप बनवा सका इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता है। स्तंभों की अवस्था स्तूपों से अच्छी है। ये अधिक संख्या में मिलते हैं। इतमें से अनेक ऐसे भी मिले हैं जिनपर लेख खुदे हुए हैं। इनके अतिरिक्त चट्टानों पर भी उसके खुदवाए हुए अनेक प्रज्ञापन मिलते हैं। कुछ गुफाएँ भी मिली हैं जिन्हें अशोक ने आजीविक नामक भिन्नु औं की रहने के लिये दिया था। उसके पौत्र दशरथ की दान की हुई गुफा भी मिली हैं। सारांश यह है कि अशोक की कीर्ति का बहुत बड़ा ग्रंश श्रव तक वर्तमान है। जितने श्रभिलेखें। का श्रव तक पता वता है उनसे यह धनुमान सहज ही में किया जा सकता है कि इस राजा को इस बात की बड़ी रुचि थी कि वह अपनी आज्ञाओं की चट्टानें और

<sup>(</sup>१) नागरीप्रचारिणी सभा का संस्करण । पृष्ठ १८ ।

संभों पर खुदवाए जिसमें वे चिरस्थायिनी हों तथा प्रजा ग्रीर उसके प्रधिकारी वर्ग को सदा उपदेश और अनुशासन देती रहें।

प्रव तक अशोक के १३२ अभिलेखों का पता चला है जिन्हें हम वांच मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं अर्थात्-(क) प्रधान शिलाभि-तंब, (ख) गाँग शिलाभिलेख, (ग) प्रधान स्तंभाभिलेख, (घ) गाँग तंभाभिलेख, ग्रीर (ङ) गुहाभिलेख। प्रशोक ने स्वयं त्रपने ग्रमि-हेलों के लिये 'धर्मलिपि' शब्द का प्रयोग किया है, इसिलिये इस लेख के शोर्षक पर वही ऐतिहासिक नाम दिया गया है।

(क) प्रधान शिलाभिलेखें। में १४ प्रज्ञापन हैं जो निम्न-लिखित स्थानों में मिलते हैं-

₹

Q

1

t

- (१) चौदहां प्रज्ञापन कालसी नाम के गाँव से, जी संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में है, लगभग डेढ़ मील दिचिय की श्रोर जमुना भ्रीर टोंस के संगम पर एक विशाल चट्टान पर खुदे हैं। इसी च्हान पर लेखें। के ऊपर हाथी की एक मूर्ति भी खुदी है जिसके नीचे <sup>'गजतमो'</sup> (= सबसे श्रेष्ठ गज ) लिखा है ।
- (२) चै।दहों प्रज्ञापन काठियावाड़ में जूनागढ़ रियासत की उसी नाम की राजधानी से आध मील पर गिरनार की ओर गानेवाली सङ्क पर, एक धालाग खड़ी हुई चट्टान पर खुदे हैं। उसके पास ही सुदर्शन तालाव था । अशोक की धर्मलिपियों-वाली चट्टान पर ही महात्तत्रप राजा रुद्रदामन के समय का शक संवत् ७२ में सुदर्शन तालाव के दूटने झीर पीछे उसकी पाल फिर

वैषवाने का लेख, तथा महाराज स्कंदगुप्त का लेख भी खुदा है। यहां पर तेरहवें प्रज्ञापन के नीचे 'व स्वेता हस्ति सवालोकसुखाहरी नाम' अर्थात् 'सब लोकों को सुख ला देनेवाला श्वेत इस्ती' ये मन्तर खुदे हैं।

बैद्धों के यहां श्वेत हस्ती अति पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हैंद्र की जन्मकथाओं में लिखा है कि उसकी माता मायादेवी की खप्न हैमा था कि एक श्वेत गज स्वर्ग से उतरकर उसके मुँह में घुसा श्रीर पोछे बुद्ध गर्भस्थ हुए। इसीसे श्वेत हस्ती बुद्ध का सूचक है श्रीर कालसी, गिरनार और धौली की चट्टानों पर उसके नाम का उन्नेल तथा चित्र या मूर्ति ही गई है।

- (३) इन प्रज्ञापनों की तीसरी प्रतिलिपि उड़ीसा के पुरी ज़िले में भुवनेश्वर से सात मील दिक्खन धीली नाम के गाँव के पास श्रुखत्यामा पुहाड़ी की चुट्टान पुर खुदी है। यहाँ केवल ११ प्रज्ञापन हैं, के ना, कि वाँ धीर के वाँ प्रज्ञापन नहीं है। इस चट्टान के ऊपर हाथी की सामने की आधी मूर्ति कोर कर बनाई हुई है तथा यहाँ छठे प्रज्ञापन के ग्रंत में 'सेते।' (= श्वेत:) शब्द भी लिखा है।
  - (४) चौथी प्रतिलिपि मद्रास प्रांत को गंजाम नगर से १८ मील उत्तर-पश्चिम को जोगाड़ के पुराने किले में एक चट्टान पर खुदी है। यहाँ भी केवल ११ प्रज्ञापन वर्त्तमान हैं, ११ वाँ, १२ वाँ ध्रीर १३ वाँ प्रज्ञापन नहीं है।
  - (५) पाँचवीं प्रतिलिपि चौदह प्रज्ञापनों की पश्चिमीत्तर सीमाप्रांत के पेशावर ज़िले की युसुफ़ज़ई तहसील में शहबाजगढ़ी गाँव के पास एक चहान पर खुदी मिली है। यह पहाड़ी पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व है।
  - (६) छठी प्रतिलिपि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के इज़ारा ज़िलें में प्रबटाबाद नगर से १५ मील उत्तर की श्रीर मानसेरा में मिली है। यहां दो चट्टानें। पर केवल पहले १३ प्रज्ञापन हैं, १४ वाँ नहीं है।
  - (७) सातवाँ स्थान जहाँ ये प्रज्ञापन मिलते हैं वंबई प्रांत के थाना ज़िलों में सापारा (प्राचीन शूर्पारक) नगर है। यहां केवल धाउनें प्रज्ञापन का कुछ ग्रंश मिला है।

शहबाजगढ़ी ध्रौर मानसेरा की प्रतिलिपियाँ तो खरोष्टी लिपि में खुदी हैं, जो दाहिनी श्रोर से बाँई श्रोर लिखी जाती है, श्रीष पाँचों स्थानों की प्रतिलिपियाँ ब्राह्मी लिपि में हैं।

(ख) गीण शिलाभिलेखें। में (१) पहले तो दो किलंग प्रज्ञापन हैं जो धीली और जैगाड़ में उन्हीं चट्टानों पर विद्यमान हैं। भीर

श्लेख

में

्मार् वाँ,

मने

ग्रंत

ील

है।

वाँ

ने

एक

है।

में

ली

वाँ

ना

ठवें

पि

H

(२) दूसरा प्रज्ञापन जो ''ब्रह्मगिरि प्रज्ञापन'' के नाम से प्रसिद्ध है निम्नलिखित सात स्थानों में मिलता है—

(१) ब्रह्मगिरि-उत्तर मैसूर के चितलदुर्ग ज़िले में।

(२) सिद्धापुर-उत्तर मैसूर के चितलदुर्ग ज़िले में।

- (३) जितंग-राभेश्वर-उत्तर मैसूर के चितलदुर्ग ज़िले में।
- (४) मासकी-निज़ाम राज्य के रायचूर ज़िले में।
  - (५) सहसराम-विहार के शाहाबाद ज़िले में।
  - (६) रूपनाथ-मध्य प्रदेश के जवलपुर ज़िले में।
  - (७) वैराट-राजपूताना के जयपुर राज्य में।
- (३) तीसरा <sup>44</sup>भा खरा<sup>47</sup> प्रज्ञापन बैराट नगर (जयपुर राज्य) के पास की पहाड़ी पर के बौद्ध संघाराम में एक पत्थर पर खुदा था। यह पत्थर ध्रव कलकत्ते की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के भवन में प्रिंसेप की मूर्त्ति के सामने सुरचित है।

(ग) प्रधान स्तंभाभिलेख सात हैं ग्रीर निम्नलिखित स्थानों में मिलते हैं—

- (१) देहली-सिवालिक—इंहली के निकट फीरोज़ाबाइ के पुराने नगर के कटरे में एक स्तंभ पर सातों प्रज्ञापन खुदे हैं। सन् १३५६ ई० में सुलतान फीरोज़शाह तुगलक ने भ्रंबाला ज़िले के टेापरा नामक स्थान से इस लाट की बड़े यह से उठवाकर यहाँ खड़ा कराया था।
- (२) देहली-मीरट—देहली के पास छोटी पहाड़ी पर एक संभ पर दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रीर पाँचवाँ प्रज्ञापन खुदा है। पहले प्रज्ञापन का भी कुछ ग्रंतिम ग्रंश वर्तमान है। सन् १३५६ ई० में सुलतान फीरोज़शाह तुगलक ने इस लाट की भी मीरट से उठवा कर "कुश्क शिकार" (शिकार का महल ) में खड़ा करवाया था। यह गिर गया था तब सन् १८६७ में भारत गवर्मेंट ने इसे उसी स्थान के निकट पुन: खड़ा करवाया है।

(३) एलाहाबाद के किले में एक स्तंभ पर पहले

६ प्रज्ञापन विद्यमान हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सुलतान फीरोज़शाह तुगलक ने ही इस लाट को के का शांकी से उठवा कर यहां खड़ा करवाया हो। इसी लाट पर कीशांकी प्रज्ञापन श्रीर महारानी का प्रज्ञापन भी है। इसी पर सम्राट् समुद्रगुप्त का लेख खुदा है। यह स्तंभ कई बार गिरा श्रीर खड़ा किया गया। जब जब यह नीचे पड़ा रहा तब तब लोग इसपर स्थान स्थान पर नाम, संवत श्रादि खोदते रहे। इस पर महाराजा वीरवल का भी लेख है।

- (४) रिधया (लौरिया अरराज)—बिहार के चंपारन ज़िले को लौरिया नाम को गाँव को पास रिधया (रहरिया) से अद्राई मील पर अरराज महादेव को मंदिर से एक मील दिख्या-पश्चिम में एक स्तंभ पर पहले ६ प्रज्ञापन हैं।
- (५) मिथया—(लौरिया नवंदगढ़) बिहार के चंपारत ज़िलें के लौरिया प्राम के पास मिथया से ३ मील उत्तर की पहले ६ प्रज्ञापन एक स्तंभ पर खुदे हैं।
- (६) रामपुरवा—बिहार के चंपारन ज़िले के रामपुरवा गाँव के निकट केवल पहले चार प्रज्ञापन एक स्तंभ पर वर्तमान हैं।
- (घ) गौरा स्तंभाभिलेखों की संख्या ५ है। ये निम्निलिखित स्थानों में वर्तमान हैं—
- (१) सारनाथ—बनारस से साढ़े तीन मील उत्तर सारनाथ नाम के प्रसिद्ध स्थान में।
- (२) केरियांबी—एलाहाबाद किले में उसी स्तंभ पर जिस पर ६ प्रधान स्तंभाभिलेख हैं। ऊपर "ग (३)" देखे।

(३) साँची—मध्य भारत के भोपाल राज्य के साँची नाम के स्थान में।

(४) रुम्मिनीदेई — नैपाल तराई में भगवानपुर से २ मील उत्तर श्रीर बस्ती ज़िले के दुल्हा स्थान से ६ मील उत्तर-पूर्व।

(४) निगलिवा—नैपाल तराई में बस्ती ज़िले के उत्तर निग-लिवा सागर के किनारे उसी नाम के गाँव के पास । (ङ) ग्रशोक के तीन गुहाभिलेखों का भी पता चला है। ये बिहार के गया नगर के पास बराबर पहाड़ी पर हैं।

11न

₹

गर

ख

व

त

T

उपर जो वर्षम दिया गया है उससे स्पष्ट है कि अशोक की धर्मिलिपियाँ उत्तर में पेशावर, दिचिष में मैसूर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में गिरनार तक मिलती हैं। इन चारें दिशाओं के अंतिम स्थानें को यदि सरल रेखाओं से जोड़कर हिसाब लगाया जाय ते। यह विदित होगा कि ये अशोक की धर्मिलिपियाँ वर्तमान भारतवर्ष के देतिहाई भाग से अधिक पर फैली हुई हैं।

विद्वानों में बहुत दिनों तक इस बात पर विवाद चलता रहा कि इन लिपियों का ''देवानं पिय पियदसी" राजा कीन है। यद्यपि विद्वानों ने यह मत स्थिर कर लिया था कि ये उपाधियां मौर्यवंशी राजा अशोक की ही हैं, तो भी थोड़े दिन हुए मासकी में एक अभिलेख के खंड में ''असोकस" नाम मिलने से इस विषय के समस्त विवादों का अब अंत हो गया है और अब यह पूर्णतया निश्चय हो। गया है कि ये सब लेख राजा अशोक के ही हैं।

केवल एक सिद्धापुर के लेख में ही लिपिकार का नाम "पद" मिलता है।

इन ग्रिभिलेखें। में से कितनों ही में ग्रशोक के राज्याभिषेक से गणना करके उन ग्राज्ञात्रों के लिखे जाने के वर्ष भी दिए हैं। ऐसे उल्लेख ग्रिभिक के ६ वें वर्ष से लेकर २० वें वर्ष तक के मिलते हैं। जिन लेखें। में ऐसे वर्ष नहीं दिए हैं उनके विषय में विद्वानों के भिन्न विचार हैं।

इन सब १३२ श्रभिलेखों का संग्रह ऊपर लिखे विभाग श्रीर कम के श्रनुसार श्रागे दिया जाता है। प्रत्येक श्रभिलेख के जितने रूप मिलते हैं वे सब एक दूसरे के नीचे ज्यों के त्यों एक एक शब्द करके दे दिए गए हैं जिसमें भिन्न भिन्न पाठों का ज्ञान हो जाय। पत्थर पर जहाँ पंक्ति समाप्त होती है वहाँ उसकी संख्या श्रंतिम श्रचर से कुछ ऊपर बतला दी गई है। नीचे प्रत्येक शब्द का संस्कृत रूप श्रीर उसके

नीचे हिंदी अनुवाद भी दे दिया है। मूल में जहाँ पाठभेद है वहाँ संस्कृत में प्रत्येक पाठ का प्रनुवाद क्रम से दिया गया है और हिंदी में भी जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ वैसा किया गया है। इन लेखें। की भाषा अपने अपने प्रांत की उस समय की प्राकृत या साधारण बोल चाल की भाषा है जिसका विद्वानों ने 'पाली' नाम रख दिया है। संस्कृत ग्रनुवाद में प्राकृत शब्दें। का शुद्ध प्रतिरूपक दिया गया है भौर हिंदी अनुवाद में जहाँ तक हो सका है, उसी प्राकृत या संस्कृत शब्द से निकला हुआ या मिलता हुआ शब्द दिया गया है। विभक्तियों तक का पूरा हिंदी अनुवाद दिया गया है। उसमें जो धर्म को सपष्ट करने के लिये अपनी श्रीर से जोड़ा गया है वह [] ऐसे कोष्ठकों में दिया है, श्रीर जो विभक्ति प्रत्यय श्रादि वर्तमान हिंदीशैली में नहीं प्रयुक्त होते वें () ऐसे कोष्ठक में दिए गए हैं छीर जहाँ ध्रावश्यक हुआ वहाँ = ( तुल्यता ) चिह्न देकर ठीक अर्थ कर दिया गया है। मूल में जहाँ पर किसी पाठ में कुछ शब्द अधिक हैं अधवा और पाठें। से भिन्न स्थान पर हैं वहाँ उनका अनुवाद ऐसे {} कोष्ठक में दिया है जिससे उसे छोड़कर पढ़ने से शेष पाठों का अनुवाद कम से मिल जायगा और कोवल उन्हींको पढ़ने से उस पाठ के उसी अंश का मनुवाद हो जायगा।

मूल में जहाँ किसी स्थान के प्रज्ञापन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे स्थानों के पाठ में नहीं मिलते तो वहाँ उनके नीचे दूसरे स्थान के पाठ में स्थान खाली छोड़ दिया गया है। जहाँ पर किसी पाठ में कुछ अचर अस्पष्ट हैं वा दूट गए हैं वहाँ...यह चिह्न कर दिया गया है। अस्पष्ट पाठों की जगह किल्पत या संदिग्ध पाठ [] ऐसे को छक में देने की रीति है। किंतु हमने वैसा नहीं किया क्यों कि दूसरे स्थान के पाठों में वे अचर या शब्द ठीक ठीक मिल जाते हैं। किसी किसी स्थान के पाठ में विरामचिह्न की खड़ी लकीर बिना किसी नियम और प्रयोजन के कहीं कहीं खुदी है, वह निरर्थक होने से हमने छोड़ दी है। ऐसे ही कहीं कहीं बिना प्रयोजन के शब्दों को वीच में स्थान खाली छोड़कर अलग

ग्रलग लिखा है। यह भी हमने नहीं दिखाया, क्यों कि प्रत्येक पद की ग्रलग लिखने की चाल वर्तमान छापे के समय की है। इमने व्याकरण के श्रनुसार पदच्छेद किया है, परंतु जहाँ समास है वहाँ पूरा पद मिला-कर लिखा है। प्रत्येक प्रज्ञापन के मूल ग्रीर संस्कृत तथा हिंदी शब्दा-तुवाद के ग्रंत में सारे प्रज्ञापन का स्वतंत्र अनुवाद दे दिया गया है तथा कुछ श्रावश्यक टिप्पण दे दिए हैं। इन श्रभिलेखों का संपादन इस कम भीर व्यवस्था के श्रनुसार इसलिये किया गया है कि जिसमें सबको इनके अध्ययन करने में सुगमता हो।

अंत में पहले परिशिष्ट में (च) अशोक के पौत्र दशारय के तीन गुहाभिलेख दे दिए गए हैं। साथ ही (छ) अशोक की महारानी कारुविकी का भी एक अभिलेख दिया गया है। [उपर ग (३) देखो।] इस प्रकार अशोक के वंश के उन सब अभिलेखों का संप्रह कर दिया गया है जिनका अब तक पता चला है और जी गिनती में १३६ हैं।

ऐसा विचार है कि पत्रिका में प्रसिद्ध हो जाने के अनंतर अशोक की धर्मिलिपियों का एक संस्करण पुस्तकाकार छपवा दिया जाय। उसके साथ ही विस्तृत भूमिका, विशेष टिप्पण, शब्दकोश, व्याकरण श्रीर अभिलेखों के चित्र देने का भी विचार है। वहीं पर इस विषय पर जिन जिन विद्वानों ने जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है उसकी विस्तृत सूचिका भी दी जायगी। इस समय इतना ही परिचय देकर हम हिंदी और इतिहास के प्रेमियों की सेवा में पुण्यश्लोक महाराज धर्माशोक अशोकवर्धन की धर्मिलिपियां उपस्थित करते हैं।

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contract of the Contract of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the same of th |
| उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( <u>F</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE RESERVE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 10 mm (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         | पियेन<br>पियेन<br>पियेन<br>पियेन<br>पियेन<br>पियेन<br>पियेन<br>पियेन    | प्रियेख<br>प्रियस्य | प्रिय(ने)<br>प्रिय(की) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                         | देवानं<br>देवानं<br>देवानं<br>देवन<br>देवन                              | देवानां             | द्वतात्रों के          |
| ापन ।                   | पवतिसि पवतिसि                                                           | पर्वत               | पर्वत पर               |
| [ क-१ पहला प्रज्ञापन। ] | खिपंगलिस                                                                | कपिंजले             | क्रिंजल (पर)           |
|                         | धंमिलिपि<br>धंमिलिपी<br>धंमिलिपी<br>ध्रमदिपि<br>ध्रमदिपि                | धर्मीलिपिः          | धमीलिप                 |
|                         | अं व जिल्ला जा                      | 'ਜ<br>'ਅ            | 12 R                   |
|                         | काखसी १<br>गिरनार २<br>धौखी ३<br>जौगङ् ४<br>सम्हबाज़गढ़ो ५<br>मानसेरा ६ | संस्कृत-भनुवाद      | हिंदी-अनुवाद           |

### अशोक की धर्मलिपियाँ।

३४५

| जिने         | जीवं        | जीव:   | जीवं          | जिये      | जिबे      |      | जीव:             | मी                    |
|--------------|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------------------|-----------------------|
| किछि         | किं(१)िच    |        | <u>क</u><br>छ | िकाचि     | किछि      |      | मिश्रित्         | ्मि                   |
| F            | tr          |        | <b>€</b>      | 作         | 計         | -119 | 피                | ्वा <sup>र</sup><br>च |
| हिदा         | इस          |        | हिद           |           | कि        |      | ho ho            | स्था:                 |
| लेखिता       | लेखापिता    | लिखा   | लिखापिता      | लिखिपतु   | लिखपित    |      | लेखिता ।         | लिखाई।                |
|              | राजा        | . जिना | लाजिना        | खे        | र.म.      |      | राज्ञा<br>राज्ञ: | राजा मे               |
| ्र पियद्धिना | - मियद्धिना |        | पियद्धिना     |           | मियद्रिशन |      | प्रियद्दिशिना    | प्रियद्शी (ने)        |
|              | U           | Ψ      | 0             | ۵۰<br>۵۰  | ex<br>67  |      | ħ                |                       |
| कालसी        | गिरनार      | धौली   | जीगड़         | शहबाजगढ़ी | मानसेरा   |      | ंस्कृत-अनुवाह    | हिंदी-ध्यतुवाह        |

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

88

| कटिविये        | कतस्बे।       |               | कटिविये       | कटन        | कटविय             | भत्वय:           | किया जाय।    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------------|--------------|
| समाजे          | समाजे।        | समा.          | समाजे         | सम्        | म स               | समाज:            | समाज         |
| 딕              | IT            | IP            | IP            | व          | T T               | र्च              | ष्प्रीर      |
| क्             |               | 中             | 中             | 中          | Œ                 | श्रापि           | 뮦            |
| 走              | ा             | 走             | 未             | Æ          | 走                 | Ţ                | ग            |
| पजेगहितविथे(१) | मजूहितय्वं(३) | पजेगहि(१)     | पजाहितविये(१) | मथुहोतवे   | मयु(१)हातिवये     | प्रहोतन्य:।      | होमा जाय।    |
| १३ आलमितु      | १४ आरमित्या   | १५ स्मालमित्र | १६ आलमितु     | १७ अरभितु  | १८ <b>आरमित</b> . | स्रालम्य         | मारकर        |
| कालसी          | गिरनार        | घौली          | जौगढ़         | शहबाज़गढ़ी | मानसेरा           | संस्कृत-श्रनुवाद | हिंदी-भनुवाद |

| erimitae. | 4 | धर्मलिपियाँ |   |
|-----------|---|-------------|---|
| अशाक      | m | धमालापया    | I |

३४७

| 五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रिय:                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| देवानं देवानं देवनं देवनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देवानां<br>हेवताभ्रों का                |
| देखाते . वस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {पश्यति }<br>(देखता है                  |
| समाजाका<br>समाजाकि<br>समाजाकि<br>समाजाकि<br>समजाक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समाजस्य<br>समाजे<br>समाज के<br>समाज में |
| तो सं क्षेत्र के क्षेत्र के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दोषान<br>दोषं<br>होषं को<br>दोष को      |
| to to to to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्रीव ्रीव                               |
| २० वहका । १०० वहका   १०० वहका | क<br>किस्म में<br>किस्म में<br>किस्प के |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | le le                                   |
| काखसी<br>गिरनार<br>धौली<br>जौगड़<br>शहबाज़गड़ी<br>मानसेरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संस्कृत-श्रनुवाद्                       |

| स्कतिया   | र्यकाचा   | . तिया | स्कतिया | स्कतिस्    | <b>एक</b> ित्य |  | एकतये<br>(= एके)     | माई माई      |
|-----------|-----------|--------|---------|------------|----------------|--|----------------------|--------------|
| ॿ         | (0)       |        | १व      | पा         | ्व (%)         |  | ्रत्य म              | में से       |
| 中         | 中         | X      | च       | 中          | 中              |  | ्रश्रद्ध             | F            |
| ऋचि       | श्राहत    |        | आधि     | अस्ति      | अस्ति          |  | श्राक्त<br>(= सन्ति) | ۸ho          |
| द्खति     |           |        |         | देखित      | . A            |  | पश्यति ।             | द्भवता क्ष   |
| लाना      | राजा(१)   |        | लाञा    | न्न        | 巨              |  | धांग                 | राजा         |
| [ित्यद्सी | २६ मियदमि | *      | पियद्सी | प्रिअद्धि  | प्रियद्रिश     |  | प्रियद्शी            | प्रियदर्शी   |
| 12.4      | W<br>W    | 9      | n,      | w<br>₩     | m'<br>0        |  |                      |              |
| कालकी     | गिरनार    | धौली   | नीगड    | शह्बाज्गही | मानसेरा        |  | संस्कृत-अनुवाइ       | हिंदी-मनुनाद |

| लाजिने(२)                        | लाजिने    | लाजिने    | ব্ৰে        | रिवाने      | राज्ञः ।               | राजा के।        |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| पियदसिसा<br>प्रियदसिने।          | पियद्सिने | पियद्सिने | प्रिअद्धाम  | प्रियद्धिने | प्रयद्गिशनः            | प्रियद्शी(क)    |
| नियम्।<br>प्रियम्                | (%)       | पियस(२)   | मियस        | प्रियस      | प्रियस्य               | प्रिय(क)        |
| देवानं<br>देवानं( <sup>६</sup> ) | ्वं .     | त्वानं    | देवन        | 10<br>10    | ह्वाना                 | द्वताओं के      |
| साधुमता<br>साधुमता               | साधुमता   | साधुमता   | स्रेस्तमित  | स्थुमण      | साधुमता:<br>श्रष्टमता: | ष्मच्छे माने गए |
| ३१  <b>समाज</b><br> ३२  समाजा    | *         | R         | समये        | म म ल       | समाजाः                 | समाज            |
| t                                | mr .      | 00<br>mr  | मही ३५      | w<br>m      | प्रनुवाद               | ग्निवाद         |
| कालसी<br>गिरनार                  | धौली      | जागङ्     | शहबाज्ञगढ़ी | मानसेरा     | संस्कृत-श्रनुवाद       | हिंही-अनुवाद    |

| पियद्सिसा | प्रियद्धिनो | पिय           | पियद्धिने | प्रिअद्रिश | प्रि शिस        | प्रियद्शिनः    | प्रियद्शी(के)   |
|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| पियसा     | प्रियस      | •             | पियस      | मिल्लस     | मि . स          | प्रियस्य       | प्रिय(क)        |
| देवानं    | देवानं      | <b>ੀ</b><br>: | देवानं    | ्वन.       | ्त्र<br>व<br>रा | देवानां        | ् द्वताध्रों के |
| महानसि    | महानसम्ह(७) | # · · ·       | महानसिस   | महनसि      | महनसि           | महानसे         | रसेाई-बर में    |
| ३७ विले   | وط          |               | पुत्व .   | رخا        | <b>5</b> 2      | ्वं ः          | पहले            |
| m         | mr<br>L     | w.            | 20        | 30         | 20              |                | · Via           |
| कालसी     | गिरनार      | मीली          | जीगढ़     | राहबाजगढ़ी | मानसेरा         | संस्कृत-मनुवाद | हिंदी-भनुवाद    |

| आत्तिमिष्ठकु<br>आत्तिमिष्ठकु<br>आत्तिमिष्ठकु<br>आरमिषिकु<br>आरमिषिकु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भाखप्सत<br>मारे जाते धे                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| बहुनि पानसहस्रानि<br>ब <sup>(ב)</sup> हूनि प्राण्यतसहस्रानि<br>महिनि पानसतस्र<br>ग्रह्मि पानसतस्रहसानि<br>हुनि प्रण्यतसहस्र्वनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्राष्ण्यतसहस्राष्णि<br>प्राष्णसहस्राष्णि<br>सौभ्रों सहस्रों प्राष्णी<br>सहस्रों प्राष्णी |
| ब्रह्म में अपने में जिल्ला में जिला में जिल्ला में जिल्ला में जिल्ला में जिल्ला में जिल्ला में जिल | हि कि<br>जिल कि<br>नि प्राप्त                                                             |
| अतुदिव सं<br>अतुदिव सं<br>अतुदिव सं<br>अतुदिव से<br>अतुदिव से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>भ</b> नुदिवसं<br>दिन दिन                                                               |
| 88 राजी<br>84<br>86 लाजिने<br>80 रजी<br>85 रजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजा भे                                                                                   |
| काखसी<br>गिरनार<br>धौली<br>औगड़<br>शहबाज़गड़ी<br>मानसेरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | संस्कृत-धनुवाद<br>हिंदी-धनुवाद                                                            |

### नागरीप्रचारिखी पत्रिका।

| तदा             |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तव        | गुल       |      |                                       | तहा              | तब                  |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| लेखिता          | लिखिता       | लिखिता     | लिखिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लिखित     | लिखित     | 0    |                                       | लिखिता<br>लेखिता | लिखो गई<br>लिखाई गई |
| धंमलिपि         | धंमलिपी      | धंमलिपी    | धंमलिपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ध्रमदिपि  | ध्रमदिपि  |      |                                       | धर्मेलिएः        | धर्मेलिपि           |
| ख <b>ं</b><br>ख | ख़ं चं.      | ज्य.       | ज्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ज्ययं(२)  | अपि       |      |                                       | ंस् त्यं         | यथ                  |
| नदा             | यदा          | अदा        | अदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्य       |           |      | 1                                     | यदा              | ग                   |
| इदानि           | अव           | त्र        | ध्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इदनि      | 10x<br>(F |      |                                       | इदार्ना<br>श्रदा | भ्यव<br>स्राज्य     |
| 体               | Æ            | (#F)       | (IF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩ <u></u> | A         |      |                                       | वान              | 柜                   |
| ६ सुपठाये       | o सूपायाय(६) | भूपठाये(३) | Mary and the same of the same | भुपठये    | सुपद्यये  |      |                                       | स्पार्थाय        | शारवे के लिये       |
| *               | 0<br>24      | *          | <b>3</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24<br>W   | 30<br>30  |      |                                       |                  |                     |
| कालसी           | गिरनार       | भीली       | जीगड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शहबाजगढ़ी | मानसेरा   | en-a | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | संस्कृत-भ्रतुवाद | हिंही-मतुवाह        |

| अशोक | की | धर्मलिपियाँ। |
|------|----|--------------|
|------|----|--------------|

|             |            |         |          | त्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        | ींड                      | (a)              |
|-------------|------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| मञ्ला       | भेगत       |         | म        | मञ्जर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मजु(४),  | मयूरी                    | मोर              |
| (ए)         | tes        |         | (ত)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्व      | र्गान                    | ₩.               |
| r(3)        | सूपायाय    |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | {स्पार्थाय}              | {शोरने के लिये}  |
| आलमियंति(३) | आरभरे      | .लिभिय. | आलभियंति | हंजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अ.भि.ति. | भाखभ्यन्ते<br>. हन्यन्ते | मारे जाते हैं रि |
| पानानि      | प्रा(१०)या |         | पानानि   | THE STATE OF THE S | म्बान    | XIMI:                    | प्राषी           |
| येवा        | स्व        |         | य        | मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कं       | E.                       | موا              |
| ४४  तिंति   | िट         | तिंति   | तिंति    | नये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तित      | म् व                     | वीन              |
| <u> 54</u>  | w >1       | 9       | D X      | अर<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 10'                      |                  |
| कालसी       | गिरनार     | घौली    | 'जीगड़   | शहबाज्गही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मानसेरा  | संस्कृत-भनुवाद           | हिंदी-अनुवाद     |
|             |            | -       | 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |                  |

| ई५४    | ? *       |      |           | नागरी     | प्रचारियो प     | त्रिका ।       |              |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| यततानि | स्ते      | •    | स्तानि    | स्प       | स्तिन           | खन             | <b>च</b> '   |
| (क्यू) | हुव ।     | •    | ्ष्ट्रं च | ध्रब.     | , <b>.</b> te 2 | —<br>स्या<br>१ | नियत[है]।    |
| 中      | ir        |      | क्        | 卡         | 可               | ा              | न्य          |
| मु     | मग्री     |      | मिगे      | 事         | 理。              | म्म:           | मृत          |
| व      |           | •    | १प        |           | (पा             | प              | सूर          |
| 中      | क्ति(११)  | . 0  | 中         | 中         | 中               | <b>म</b> पि    | 큪            |
| (III)  | #         | •    | AT .      | चे        | (A)             | दा             | । सेंग       |
| मिगे   | मुन्      |      | सिमे      | अमेर्     | T.              | मृग:{एक:}।     | मृग (एक)     |
| सम्    | रका       | * 0  | स् भ      |           | स्म अ           | (F)            | <b>4</b>     |
| w      | ma.<br>U. | w    | 20<br>W   | w         | w               |                |              |
| कालसी  | गिरनार    | धौली | जीगढ़     | शहबाजगढ़ी | मानसेरा         | संस्कृत-अनुवाह | हिंदी-अनुवाद |

| आलभियिवंति | आरमिसरे १२) | अालिभियिसंति'३) | आलिभियिसंति(४) | अरभिशंति  | ज़रभि   | ,<br>श्राखप्स्यन्ते।<br>मारे जांयगे। |
|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 乍          | ir          | 乍               | 市              | ic        | 卡       | च च                                  |
|            | पळा         | पळ्             | पळा            | पव        | 4       | पश्चात्<br>मीछे                      |
| JI)        |             |                 | (8)            | मयो       |         | (तीन)                                |
| पानानि     | माखा        | पानानि          | पानानि(४)      | मुख       | प्रशानि | प्राखाः<br>प्राखाः                   |
| तिति       | 市           | तिनि            | तिनि           |           | तिति    | त्रय:                                |
| d          |             |                 | १व             |           | (प्वा   | स्र व                                |
| 原/ 阳       | T)          | •               | 中              | <b>a</b>  | 臣       | अप्रीत                               |
| ) m        | ्र व्य      | m.              | 9              | 3         | 9       | h. m.                                |
| कालसी      | गिरनार      | घौली            | जीगढ़          | शहबाजगढ़ी | मानसेरा | संस्कृत-भ्रतुवाह<br>हिंदी-भ्रतुवाह   |

मा

# [ हिंदी अनुवाद । ]

ने यह धर्मेखिप खिलवाई । यहां (इस राज्य में) कोई जीव 1 देवताओं के प्रिय प्रियद्शी

क्यारा है किंगु ईसनी सन् पूर्व तीसरी शतान्द्रों तो देवताझों का जाओं की आदर-सूचक उपाधि थी। यहाँ पर इसका अभे महाराजा-धिराज ही है। ज्ञशोक के पीत्र दशरथ और सिंहळ के राजा तिष्य (तिस्स) की भी यही उपाधि मिजती है। अशोक के आठवें पज्ञापन में शहबाज़गढ़ी, काळसी और मानसेरा के पाठ में 'देवांना पिया' और गिरनार के पाठ में 'राजानो' एक ही अभे में स्ववहार किया गया है। राजाओं के जिये अपने पुण्य कमीं 'से देवताओं का प्रिय होना उनके महत्व का सूचक था। गुसों के सिकों पर भी सुचरितों से दिव अभीत् देव-वास-स्थान को जीतने का उत्लेख इसी अभिप्राय से किया गया है। विजितावनिरवनीपति: कुमार-गुसो दिवं जयि । चितिमबिजत सुचरितै: कुमारगुसो दिवं बयिते । राजाधिराजः पृथिबीमिवत्व दिवं जयत्यपतिवायंतीयै: इत्यादि ।

'देवानां त्रियः' में समास होने पर भी षष्टी विभक्ति का लोप न होने का घषलेख पाधिनि हा शार १ पर के एक वातिक में है जिससे

新天: 野田 (南南) J 田田

पद अच्छे अर्थ में रन्ता है। यदि 'आक्षोशे' पद का उस सूत्र के मुखं, यज्ञपश्च के समान, आदि किया है और 'देवप्रिय' समस्त सभी वार्तिकों में जोड़ें ती वाचीयुक्ति, श्रामुष्यायया ( श्रमुक का पुत्र ) मादि भी मधे निंदावाचक होने चाहिएं परंतु ऐसा नहीं का बुरा अर्थ न था। किंतु पिछले वैयाकरणों ने 'देवानी प्रिय इति नः इस वातिक में 'मूखे' जाड़ दिया है। अन्होंने मूळ सूत्र के 'आकोरो' (निंदा में) पद की हथर खेंचकर देवानां प्रिय का भ्रथ पायां जाता है कि कात्यायन और पतंजील के समय में इस शब्द है। जान पड़ता है कि बैद्धों के बिहुष से बाह्यणों ने बौद्ध राजाओं की इस मानसूचक बपाधि का अपहास किया है क्योंकि काशिका, सिद्धहैम न्याकरण श्रादि में न यह अर्थ दिया है और न वातिक में 'मूखें' यह जोड़ है। मनारमा के कता भटोजिदीचित देवानां प्रियः के घ्रच्छे घर्ष 'घह्मज्ञानी, जो यज्ञादि नहीं करते' जीगड़ के पाठ में 'कपिंजल पर्वत पर' इतना आधिक है जो प्रज्ञापन के खोदे जाने के स्थान के नाम का उल्लेख है। धौती में श्रोर बुरे श्रथ 'देवप्रा' की दुविधा, में ड्रगमगाते रह गए हैं। N

देवताओं के प्रिय प्रियदशी राजा के रसोई-घर में शोरबा बनाने के लिये प्रति दिन हजारों जीव मारे जाते थे, पर घाज से जब यह धर्मीलिपि लिखी गई केवल तीन जीव (भ्रथांत्) हो मोर भौर एक हरिन, मारे जाते हैं, ( इनमें भी ) हरिन (का कर होम (बिल) न करना चाहिए धौर न समाज करना चाहिए। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में धनेक होगों की देखता है, यद्यिय कुछ समाज (ऐसे) हैं (जो) देवताओं के प्रिय प्रियहशी राजा को प्रचल्ले मारना) नियत नहीं है। भविष्यत् में ये तीन जीव भी नहीं मारे जांयगेंं।

मी जिस पहाड़ पर प्रज्ञापन खोदा गया है उसका नाम दिया था। ह किंतु बही के ध्यवर जाते रहे हैं केवळ पर्वेत के नाम के छागे प्रधिकरण का चिंह 'सि' (सिम् ) थ्रार प्वतिस (पर्वेत ७

मारने हे जिये था + उस धातु जिसका राज्हार्थ 'पास से छूना, पकड़ना या पाना' होता है वैदिक काज से संस्कृत में काम में आता है, उसी का यहाँ प्रयोग है।

नाटक, कुरती के दंगल, पशुत्रों की लड़ाई पर बाज़ी लगाना, मांस मध की खान-पान-गोष्ठी धादि समाज के कई अर्थ हो सकते हैं। यहां गोष्ठी का अर्थ ही अधिक संगत है जहां खाने के बिये हिंसा की जाती हो। इन दूसरे प्रकार के समाजों में धर्मानुकूल व्यवहार श्रीर धर्मचर्चा होती होती।

'श्रेष्ट कोगों के संमत' ( शहबाज़गड़ी ) 'साधु पुरुषों के संमत' यह भी बर्थ हो सकता है।

प्राचीन काल में मोर खाने के काम में प्राता था। वाल्मीकि रामायण में जहां भरदाज ने भरत की पहनाई की है वहां खाध पदार्थों में मोर का मांस भी गिनाया है ( प्रयाध्याकाण्ड, सगे

त्र गिरनार पाठ में यहाँ 'आरभरे' है जिसे संकृत कालेभिरे (= मारे गए) का रूप माने तो बाशंता में सूतकाल (पायानि ३।३। १३२) मान सकते हैं; या बाल्यभेरन् (= मारे जांयगे) विधि का रूप हो सकता है। उसी पाठ के मनिष्यंत्र के धर्ष में भी बारमिसरे दिया है (अंत का पत)।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# २४—पागिनि की कविता।

### कुछ नए श्लोक।

[ लेखक-पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए, अनमेर ]

इ तो सब जानते हैं कि पाणिनि संस्कृत भाषा के सर्व-प्रधान धौर सर्वमान्य वैयाकरण थे। संस्कृत साहित्य में कई श्लोक श्रीर श्लोकखंड भी पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ श्लोक तो वे हैं जो सुभाषित-संप्रहों में पाणिति के नाम से दिए हैं। उनमें से कोई श्लोक एक सुभाषित-संग्रह में पाणिनि के नाम से दिया है ते। दूसरे में बिना नाम के अथवा किसी और किव के नाम पर दिया है । इनमें से कुछ मलंकार, छंद या रचना-विशेष के उदाहरणों की तरह भी, पाणिनि के नाम से या नाम के बिना ही, दिए हुए मिलते हैं। ये ते। एक प्रकार के ध्रवतरण हुए जो रचना की विशेषता के कारण चुने जाकर दिए गए हैं। दूसरी तरह के भवतर्या वे रलोक या रलोक खंड हैं जी व्याकरण, कोश वा अलंकार प्रंथों में यह दिखाने को दिए गए हैं कि कवि पाणिनि ने साधारण व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयोगों या विलक्षण शब्दों का व्यवहार किया है। मानों इन उदाहरणों की देते समय प्रथकार मुसकरा कर चिरागृ तले झेंधेरे की कहावत को समभा रहा है, ध्रथवा कथा के बेंगन दूसरे भीर खाने के दूसरे होने का प्रमाण दे रहा है, या पाणिनि के राजमार्ग से इधर उधर भटक जानेवाले छोटे मनुष्यों को सहारा देने के लिये

<sup>(</sup>१) सुभाषितावितयों में कई रहोक यें। भिन्न भिन्न नामों से दिए

ढाढ़स दिलाता है कि आई, डरते क्यों हो, बड़े बड़े ऐसा लिख गए हैं तो तुम भी बेधड़क रहो। पतंजिल अपने सहाभाष्य में कह गए हैं कि 'छन्दोवत् कवयः कुर्वन्ति' अर्थात् कवि वेद की तरह प्रयोग करने में स्वतंत्रता दिखाते हैं, वे व्याकरण के नियमों से वँघे नहीं रहते। ध्यान से देखा जाय ते। पिछले व्याकरण का इतिहास कवियों की स्वतंत्रता को व्याकरण के नियमें। की परतंत्रता से पटाने का ही इतिहास है। पाणिनि ने 'भाषा' (= प्रयोग की संस्कृत भाषा) के नियम बना कर वैदिक भाषा को अपवाद बना दिया, बहुलं छंदसि, छंदसि उभयथा, ध्रन्येभ्योऽपि दृश्यते आदि कह कर लच्य प्रयोग ग्रीर लच्य नियमें को मिलाने का यत्न किया । पीछे के वैयाकरणों ने जहाँ प्रयोग भ्रीर नियम में विषमता पाई वहाँ यदि बड़ा स्रादमी हुआ तो श्रार्ष प्रयोग कह कर किनारा कसा, कुछ प्रतिष्ठित कवि हुआ तो सूत्र को कुछ ढीला कर उसके लिये रास्ता निकाल दिया, श्रीर ऐसा वैसा हुआ तो अपाणिनीय या प्रमाद कह कर आँखें दिखा दीं। पिछले वैयाकरण तो ऐसे प्रयोगों को खीँचखाँच कर सूत्रों के शिकंजे में से निकालने के ही यत्न में रहे, किंतु प्रयोग करनेवाले श्रपनी स्वतंत्रता से हाथ नहीं थो बैठे, यहाँ तक कि व्याकरण के उदाहरणों की कडियां जोड़ कर क्षिष्ट महाकाव्य बनाने का बीड़ा उठानेवाले भट्टि के से कवि भी कहीं कहीं उच्छूंखल हो निकले। अस्तु। पाणिनि की जितनी कविता इस प्रकार उस समय तक मिली थी उसका सबसे पूर्ण प्रतीकसंप्रह डाकृर टामस ने ध्यपने कवींद्रवचनसमुचय के संस्करण की भूमिका में कर दिया है।

<sup>(</sup>२) पाणिनि १।४।३ पर महासाध्य ।

<sup>(</sup>३) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की नेपाल में ताड़पत्रों पर बिखी हुई एक खंडित सुभापितावित मिली जिसका नाम, प्रथम श्लोक के ग्राष्ट्रय पर, क्वींद्रवचनसमुच्चय स्वला गया। इसका लिपिकाल बारहवीं शताबी ईसवी का है, श्रतएव यह सुमाषितावली श्रव तक मिली हुई सब सुभाषितावित्र है से पुरानी है। डाकृर टामस,ने 'तिब्छोधिका इंडिका' में इसे संपादित किया है

इस प्रश्न पर मतभेद है कि पाणिनि वैयाकरण और पाणिनि कवि एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न भिन्न। कई लोग पाणिनि के व्याक-रण की प्राचीन वेद्दुल्य भाषा और इन श्लोकों की सालंकार और परिमार्जित रचना की देखकर मानते हैं कि ऋषिकाल का वैयाक-रण पाणिनि सुकवि पाणिनि नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि यदि ये एकही हों तो या तो प्राचीन काल के वैयाकरण पाणिनि की घसीट कर प्रौढालंकृत काव्यकाल में लाना पड़ेगा, जो संभव नहीं; या सालंकार संस्कृत काव्ययुग की बहुत पुराना मानना होगा जिसके लिये वे तैयार नहीं। दूसरा पच कहता है कि दोनें एक ही हैं, वैदिक ग्रीर प्राचीन साहित्य का व्याकरण वनाते समय पाणिनि सूत्रकाल की संचिप्त और प्राचीन भाषा लिखता है ग्रीर काव्य में प्रांजल ग्रीर स्फीत रचना करता है। वह शुब्क श्रीर खूसट वैयाकरण ही न था, सरस किन भी था। इस मतभेद का समाधान ग्रभी न हुश्रा, न कभी होगा। तो भी कविता बहुत ही कृत्रिम मालूम पड़ती है, उसे पाणिनि की मानते खटका होता है।

संस्कृत-साहित्य की परंपरागत प्रसिद्धि यही रही है कि दोनों एक हैं। यद्यपि भोजप्रबंध में कालिदास, माघ, भवभूति, बाण आदि सबको भोज की सभा में मान कर महाकवि कालिदास को ज्योतिर्वि-दाभरण, नलोइय इंग्रीर हास्यार्णव का कर्ता मानकर, तथा हनुमन्ना-टक की रामदूत हनुमान के द्वारा शिलाओं पर खेादा हुआ मानकर वह प्रसिद्धि कई जगह अप्रामाणिक सिद्ध हो गई है, तथापि इस बात पर वह कैसी है यह देख लेना चाहिए।

थीर इसमें जिन कवियों के रत्तीक बिखित हैं उनके उपत्तब्ध काव्यों ग्रीर फटकर श्लोकों के प्रतीकों का पूर्ण परिचय मूमिका में दे दिया है। देखभाज श्रीर जानकारी के लिये यह संग्रह श्रमूल्य है।

<sup>(</sup>४) डाक्टर भंडारकर, पीटर्सन ग्रादि।

<sup>(</sup>१) डाक्टर ग्राफरेक्ट, पिशल श्रादि ।

रिपोर्ट, सन् १८८३-४, पृ०१६)।

सूक्तिमुक्तावली श्रीर हाराविलि में राजशेखर का एक रलेकि दिया है जिसमें व्याकरण श्रीर जांबवतीजय काव्य के कर्ता पाणिति की एकता मानी गई है—

स्वरित पाणिनये तस्मै यस्य रुद्रप्रसाहतः । ग्राही व्याकरणं काव्यमनु जांबवतीजयम् ॥

सदुक्तिकर्णामृत में एक श्लोक है जिसमें सुबंधु (वासवदत्ता-कार), (रघुकार) कालिदास, हरिचंद्र (= अट्टारहरिचंद्र, जिसकी गद्यरचना को बाण ने हर्षचरित के आरंभ में सराहा है), शूर (? अश्वचाष, आर्यशूर), भारिव (किरातार्जुनीयकार) और भव-भृति के साथ साथ दाचीपुत्र की श्लाघ्य कवियों में गिना है । दाची-पुत्र वैयाकरण पाणिनि ही है ।

सूत्रकाल ग्रीर काव्यकाल का भेद ग्रभी तक कल्पित ही है। काव्यकाल कहाँ तक पीछे हटाया जा सकता है यह कह नहीं सकते। क्या वेदों में ग्रलंकार ग्रीर कविता नहीं है? पाणिनि के समय में

<sup>(</sup>७) राजशेखर कन्नोज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का गुरु महेंद्रपाल के ईसवी सन् १०७, १०१ के शिलालेख मिले हैं, इससे राजशेखर का समय निश्चित है। सुभाषितावित्यों में 'विशिष्टकविप्रशंसा' के कई चमत्कारी रखीक राजशेखर के कहे जाते हैं उनमें से यह एक है।

<sup>(</sup>म) बहुदास के पुत्र श्रीधरदास ने शक संवत् ११२७ (सन् १२०४ है॰)
में सदुक्तिकर्णामृत नामक बड़ा भारी सुभाषितसंप्रह बनाया। इसमें प्रत्येक
विषय के पाँच ही पाँच रलोक हैं, वे विशेष कर बंगाल के कवियों के ही हैं।
विकलोधिका इंडिका में पंडित रामावतार पांडेय के संपादकत्व में इसका एक ही
श्रंक ख्रंप कर रह गर्या। बहुदास राजा लक्ष्मण्यसेन का सामंत श्रीर श्रीधरदास
उसका मांडिकिक था।

<sup>(</sup>१) सुबन्धो भिक्तर्नः क इह रघुकारे न रमते धृतिदांनीपुत्रे हरति हरिबन्द्रोऽपि हृदयम् । विश्वद्रोक्तिः श्रूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर-स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिविंतनुते ॥

रतयान्यन्तमाद कमाप भवभूतिवितनुते ॥ (१०) सर्वे सर्वपदादेशा दाचीपुत्रस्य पाणिनेः ( महाभाष्य, पाणिकि १।१।२० पर)

कितना संस्कृत वाङ्भय था? बिना प्रयोग की प्रचुरता के ते। व्याकरण नहीं बनता। मंत्र ब्राह्मण रूप वेद की जितनी शाखाएं अब मिलती हैं उस समय उससे कहीं अधिक उपलब्ध थीं। पाणिनि ने पुराने श्रीर नए ब्राह्मणों ग्रीर कल्पों में भेद किया है ११ जिसे व्याख्याकार ने यह कह कर समकाया है कि पाणिनि याज्ञवल्क्य आदि के तुल्यकाल थे १२। किसी विषय पर रचे हुए ( अधिकृत्य कृत ) प्रंथों के प्रसंग में पाणिनि ने शिशुकं हीय (बचों के चिछाने के विषय का प्रंथ), यमसभीय (यम की सभा का वर्णन), इंद्रजननीय (इंद्र की उत्पत्ति का यंथ) का तो नाम ही दिया है और दो दो व्यक्तियों के नाम जोड कर बने हुए पंथों के अस्तित्व की भी सूचना दी है १३। यदि 'आदि' से वताए हुए गणपाठों के सारे शब्द पाणिनि के समय ही के माने जाँय श्रीर पीछे से जोड़े हुए न समभे जाँय तो श्रीर भी कई नाम मिल जाते हैं। भारत ग्रीर महाभारत की, पाराशर्य ग्रीर कमेंद के भिन्नुसूत्र धीर शिलालि ग्रीर कृथाश्व के नटसूत्रों की पाणिनि ने चर्चा की है । इतने भारी वाङमय के रहते क्या उस समय ग्रलंकृत काव्यों भीर प्रौढ़ कवियों का होना ग्रसंभव है ? सब ग्रलंकारों की रानी

<sup>(</sup>११) पुरायामोक्तेषु ब्राह्मण्यक्लेपु, पाणिनि ४।३।१०४।

<sup>(</sup>१२) उसीका वार्तिक — याज्ञवल्क्यादिभिस्तुल्यकालत्वात्।

<sup>(</sup>१३) श्रधिकृत्य कृते प्रन्थे (पाणिनि, ४।३।८०) शिशुकन्द्यमसभद्वन्द्वेन्द्व-जननादिभ्यश्कुः (४।३ ८८) । द्वन्द्व, जैसे श्रमिकाश्यपीय (महाभाष्य में )

<sup>(18)</sup> काशिका में प्रद्युम्नाभिगमनीय है, श्रीर किसी किसी प्रति में सीता-न्वेषणीय नाम भी मिलता है। प्रद्युम्नाभिगमनीय, सीतान्वेषणीय ये दोनों गण्यत्वमहोद्धि में भी हैं। सीतान्वेषणीय रामायण्विषयक ग्रंथ ही हो सकता है। किंतु 'श्राकृतिगणों' में जिनका नाम सूत्रपाठ में श्राया है या जो गण्याठ के नामकर्ता पद हैं, उन्हींका विचार करना निरापद है।

भट यज्ञेश्वर की गण्रतावली में किरातार्जनीय श्रीर विरुद्धभोजनीय (कोई पध्यापथ्य मंथ ?) भी मिलते हैं।

<sup>(</sup>१४) पाणिनि ४।३।११०-११, ६।२।३८।

उपमा का पाणिनि ने अपने सूत्रों में कई प्रकार उल्लेख किया

चोरंद्र ने सुवृत्ततिलंक में पाणिनि के उपजाति छंदों की प्रशंसा की है । अब तक जितने पाणिनि के सुंदर श्लोक मिले हैं उनमें उपजाति ही अधिक रमणीय हैं।

रुद्र का एक घरण पाणिनि के 'पातालविजय' काव्य में से दिया है श्रीर कहा है कि महाकवि भी व्याकरण विरुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं। फिर उसी बात को पृष्ट करने के लिये ''उसी कवि का'' एक श्रीर श्लोक दिया है किंतु वह किस काव्य में से है यह उल्लेख नहीं किया।

श्रमरकोश की टोका पहचंद्रिका में राथमुकुट १० ने उपजाति छंद का एक चरण 'यह जाम्बवती [कान्य] में पाणिनि ने [लिखा है]' ऐसा लिख कर उद्घृत किया है जिसमें किन श्रीर कान्य दोनों का नाम है, फिर श्राधा अनुष्टुप् श्रीर श्रागे चलकर श्राधा उपजाति 'जाम्बवती विजय कान्य में' से दिया है किंतु महाकिन का नाम नहीं दिया। एक कातंत्र धातुवृत्ति में भी मिला है १९।

(१७) स्पृह्णीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः । चमस्कारकसाराभिरुद्यानस्येव

जातिभिः॥ (काव्यमाला, गुच्छक २, पृष्ट ४३)

(१८) कान्यालंकार और श्टेगारतिलक का कर्ता। इसका समय दसवीं शताज्ञी ईसवी से पहले का है। इसने त्रिपुरवध नामक कान्य भी बनाया हो।

(१६) निमसाधु (श्वेतांवर जैन) ने सं० ११२४ विक्रमी (ई० सं० १०६६) में काव्यालंकार की टीका लिखी।

(२०) गोविंद के पुत्र वृहस्पति (उपनाम रायमुकुट) ने शक सं० १३५३ (ई० सन् १४३१) में पदचंदिका बनाई | इसमें बहुत कवियों के उदाहरण ब्रीर वैयाकरण श्रीर कोशकारों के मत श्रीर नाम हैं।

(२१) टामस, कवींद्रवचन समुच्चय का शुद्धिपन X। (प्रतीकमात्र)

<sup>(</sup>१६) उपमानानि सामान्यवचनैः (२।१।४४) तुल्याधैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् (२।३।७२), उपमितं व्याचादिभिः सामान्याप्रयोगे (२।१।४६), तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः (१।१।१९४) इत्यादि ।

अब तक की खोज से तो पाणिनि के इतने ही श्लोकखंड उद्भृत किए हुए मिले हैं। मैंने एक अर्घ, एक चरण, श्रीर चार पूरे वें के श्लोकों का श्रीर पता लगाया है।

वर्धमान के गण्यस्त्रमहोद्धि १२ में 'जाम्बवतीहरण' में से एक उपजाति का अर्ध दिया हुआ है, जिसे भी पाणिनिकृत न मानने का कोई कारण नहीं है।

शाके १०-६५ (ई० स० ११७२) में श्रीशरण देव ने दुर्घट वृत्ति नामक व्याकरण का श्रंथ बनाया १३। यह शरण देव संभवतः बौद्ध १४ हो क्यों कि इसने ध्रारंभ में सर्वज्ञ १६ को प्रणाम किया है ग्रीर कई बौद्ध श्रंथों से प्रवतरण दिए हैं, यह बंगाल के राजा लह्मण सेन की सभा में था जैसा कि इस प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है—

> गोवर्धनश्च शर्यो जयदेव उमापतिः । कविराजश्च रत्नानि समितौ लदमणस्य च॥

इस श्लोक का 'शरण' यही शरणदेण है इसका प्रमाण यह है कि कि जयदेव के गीतगोविंद के ग्रंत में जिस श्लोक में उमापति-धर, जयदेव (स्वयं), गोवर्धन (ग्रार्यासप्तशतीकार), धोयी (पवनदूत

(२२) प्रालिंग् का संस्करण, पृष्ठ १२। वर्धमान सिद्धराज जयसिंह के समय

(२३) शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनभोनवपंचिताने । दुर्घटवृत्तिरकारि मुद्दे वः कग्उविभूषणहार्वतेव ॥ (त्रिवेंद्रम संस्कृत सिरीज,

करमीर की पुस्तकों के सूचीपत्र में डाक्टर स्टाइन ने इस ग्रंध को सर्वरित विरिचत 'दुर्धट्युत्तिप्रतिसंस्कार, जिला है किंतु इस रजोक्न के रहते भी न मालूम इसका निर्माणकाल शक सं० १४०१ (ई० सन् १४७१) कैसे मान जिया। उज्जवन्त भी इस ग्रंथ की सर्वरिचत कृत ही मानता था (टिप्पण ३१ देखो)। बाहे शरणदेव कृत दुर्घट्युत्ति कही चाहे प्रतिसंस्करण करनेवाले सर्वरिचत की (टिप्ण २६ देखो) इसका कर्ता मानो, ग्रंथ यह एक ही है।

(२४) व्याकरण पर श्रीड स्वतंत्र प्रंथ श्रीर व्याख्यान लिखनेवाले बहुत से श्रीह श्रीर जैन हए हैं।

(२४) नत्वा शरणदेवेन सर्वज्ञं ज्ञानहेतवे। (४० १)

कर्ता) और श्रुतिधर का उन्नेख है उसी में कहा है कि 'शरणः श्लाघ्यो दुरूहदुते' ग्रार्थात् दुरूह (दुर्घट) पदों की सुलभाने (पिघलाने) में शरण श्लाघनीय है।

सर्वरचित ने प्रंथकार की प्रार्थना पर प्रंथ को प्रतिसंस्कृत ग्रीर संचित्र किया । श्री सर्वरचित नाम के वैयाकरण के मत का इसने उन्नेख भी किया है । जगह जगह पर मार्कडिय पुराण की सप्तशती (दुर्गापाठ) के अवतरण 'इति चण्डी' ' कह कर देने के कारण संभव है कि यह बंगाल का निवासी हो। वहाँ मैत्रेय रचित नामक वैयाकरण भी हुए हैं जिनके मतों का उन्नेख दुर्घटवृत्ति में भी है । दुर्घटवृत्ति का अवतरण रायमुकुट की पदचंद्रिका में ' श्रीर शब्दकी स्तुभ में भी भी भी भिलता है। इस प्रंथ में पाणिनि के सूत्रपाठ के कम से उन 'दुर्घट' सूत्रों का विवेचन किया गया है जो उदाहरणों में नहीं घटते। एक सूत्र देकर किसी किव का प्रयोग दिया है ग्रीर पूछा है कि यह कैसे सिद्ध हुआ ? फिर जोड़ तोड़ मिलाकर इस प्रयोग में सूत्र का समन्वय किया गया है। यह तो हुई प्रयोगों को

(२८) पृष्ठ १८ त्रादि ११ जगह।

(३०) द्वितीयकांड में गुर्विणी पद की व्याख्या में ( पं॰ दुर्गांप्रसाद जी की स्वा, भंडारकर की सन् १८८३ की रिपोर्ट का परिशिष्ट, पट॰ ४७१)

<sup>(</sup>२६) वाक्याच्छरणदेवस्य छात्रानुप्रहपीडया । श्रीसर्वरिकतेनेषा संचिप्य प्रतिसंस्कृता ॥ (पृष्ठ० १)टिप्पण २३, देखो ३१

<sup>(</sup>२७) पृष्ठ, १७।

<sup>(</sup>२६) एक जगह केवल 'मैंत्रेय' श्रीर बीसों जगह 'रचित' नाम से। मैंत्रेय रचित ने धातुपाठ पर 'धातुप्रदीप' श्रीर काशिका की टीका जिनेंद्र बुद्धि के न्यास पर 'तंत्रप्रदीप' की चना की है। यह भी बौद्ध था।

<sup>(</sup>३१) प्रोढ़ मनेरमा में भी दुर्घटः, दुर्घटवृत्तिकृत्, कश्चिद् दुर्घटवृतिकारः यों तीन तरह से इसी प्रंथ का उल्लेख है। उडडवलदत्त की उणादि सूत्रवृति में 'इति दुर्घटे रिचतः' लिखा है उसका श्रमिप्राय 'इति दुर्घटवृत्ती सर्वरित' ही है, दुर्घट नामक वैयाकरण या ब्याकरण ग्रंथ श्रीर उसपर किसी श्रीर रिचत की वृत्ति मानने की श्रावश्यकता नहीं।

व्याकरण के नियमों के अधीन माननेवाले पन्न की बात, वस्तुतः इसमें कुछ 'दुर्घट' प्रयोगों का विवेचन हैं जो पेचीले हैं, साधारण दृष्टि से सूत्रों से सिद्ध नहीं होते, वहाँ पर सूत्रों को खीँचखांच कर प्रयोग की यधाशिक सिद्ध किया गया है। अस्तु। इस प्रंथ में कई कवियों के प्रवतरण और कई वैयाकरणों के मत दिए गए हैं। एक जगह रे (पाणिनि ४।३।२३पर) 'पुरातन' शब्द के साधुत्व का विचार उठा है। वहां पर 'बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति,' 'कालदुष्टा एवापशब्दाः,' इसादि से समाधान का यह करके महाभाष्य के प्रमाण से दिखाया है कि 'अबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति'। फिर 'जाम्बवतीविजय काव्य में 'पाणिनि' ने तीन जगह जहाँ जहाँ 'पुरातन' पद का प्रयोग किया है वह उद्धृत किया है। एक श्लोक दूसरे सर्ग का, एक चौथे सर्ग का, और एक ध्रष्टारहवें सर्ग का कहा गया है।

पुरुषोत्तम देव ने वैदिक भाषा के उपयोगी सूत्रों को छोड़कर बाकी पाणिनि सूत्रों पर भाषावृत्ति नामक टोका खिखी है। पुरुषोत्तम ग्रीर भाषावृत्ति का हवाला दुर्घटवृत्ति में कई जगह मिलता है। भाषावृत्ति के टोकाकार सृष्टिधर का कहना है कि भाषावृत्ति राजा लच्मणसेन की श्राज्ञा से रची गई श्रीर दुर्घटवृत्ति में उसका हवाला होने से पुरुषोत्तम का लच्मणसेन के श्राश्रित होना सिद्ध होता है। यह भी षेद्ध था। जिनेंद्र बुद्धि के न्यास, पुरुषोत्तम की भाषावृत्ति श्रीर मेंत्रेय रिचत के धातुप्रदीप की बंगाल में पाणिनीय तंत्र के एकमात्र बाता श्रीराचंद्र चक्रवर्ती ने संपादन ग्रीर वरेंद्र धेनुसंधान समिति ने प्रकाशित करके संस्कृत के प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है। हारावली कोरा, गणवृत्ति त्राद्दि कई भंध पुरुषोत्तम के बनाए हैं। इस भाषावृत्ति में पाणिनि ३।२।१६२ पर 'छिदुर' शब्द के उदाहरण में एक उपजाति का चरण 'इति जाम्बवतीविजयकाव्ये पाणिनिः' उल्लेख के साथ, भीर पाणिनि २।४।७४ पर 'बोभोतु' के उदाहरण में एक श्रनुष्टुप्

<sup>(\$ ?)</sup> BB = 5.

जिसका प्रतीक कातंत्रधातुवृत्ति में भी है (हेखे। ऊपर टिप्पण २१) 'इति पाणिने जाम्बवतीविजयकाव्यम्' कह कर दिया है।

पाणिनि रचित काव्य का नाम केवल निमसाधु ने 'पातालविजय'
दिया है, राजशेखर ने जाम्बवतीजय, रायमुकुट ने जाम्बवती ग्रीर
जाम्बवतीविजय, वर्धमान ने जाम्बवतीहरण ग्रीर शरणदेव ग्रीर
पुरुषोत्तम ने जाम्बवतीविजय दिया है। रायमुकुट ने एक जगह
कवि ग्रीर काव्य दोनों का नाम दिया है, शरणदेव ग्रीर पुरुषोत्तम
ने भी वैसा ही किया है। शरणदेव ने तो यहाँ तक पता
दिया है कि इस काव्य में कम से कम प्रद्वारह सर्ग
ये। पातालविजय ग्रीर जाम्बवतीविजय एक ही काव्य के दो नाम
हैं क्योंकि इसमें श्रीकृष्ण के जाम्बवती से विवाह करने की कथा
होगी ग्रीर उसके लिये श्रीकृष्ण प्रवश्य पाताल में गए होंगे। हाँ,
निमसाधु के भरोसे दो पृथक काव्य भी मान सकते हैं।

सुभाषितसंप्रद्दों को सारे पाणिनि को रलोक इसी जाम्बवतीविजय काव्य को दें। यह ग्रावश्यक नहीं। धीर भी कई प्रसिद्ध कवियों के रलोक इन सुभाषितसंप्रद्दों में ऐसे हैं जो उनके प्रचलित काव्यों में नहीं मिलते।

अब यहाँ पर पाणिति के अब तक जाने हुए रह्नोकों तथा रहीके खंडों की पूरी सूची दी जाती है। जो रह्नोक या खंड नए मिले हैं उन पर (अ) संकेत है, खंडों के लिये (खं०) का संकेत है। सब रह्नोक पूरे दिए गए हैं और उनका भावार्थ हिंदी गद्य में भी दे दिया गया है कि पत्रिका के पाठकों को रुचिकर हो। टिप्पणियों में पूरे पते दे दिए हैं।

#### \$ (1)

श्रस्त प्रतीच्यां दिशि सागरस्य वेलोर्मिगूढे हिमशेलकुची।
प्रातनी विश्रुतपुण्यशब्दा महापुरी द्वारवती च नाम्ना॥
पिरचम दिशा में समुद्र की लहरों से श्रालिंगित बरफीले पहाड़
की कोंख में प्राचीन धीर प्रसिद्ध द्वारका नामक महापुरी है।

#### 왕(२)

श्रनेन यत्रानुचितं धराधरैः पुरातनं साजलतं (१) महीन्निताम् । ददर्श सेतुं महतो जरन्तया (१) विशीर्णसीमन्त इवोदय (१क) श्रिया॥ पाठ वहुत ऋशुद्ध है । ठीक द्र्यर्थ नहीं समभ पड़ता। भाव यह हो सकता है कि जहाँ पहले रामावतार में समुद्र पर सेतु बाँधा था वहीं इस (ऋष्ण) ने उसे जीर्ण श्रवस्था में ऐसा देखा मानो जल (१) बन्मी (से १) की माँग विखरी हुई हो।

#### 器 (3)

त्वया सहार्जितं यच यच सख्यं पुरातनम् । चिराय चेतिस पुरस्तरुणीकृतमद्य मे ॥ जो मित्रता मैंने तेरे साथ संपादन की श्रीर जे। कुछ पुरानी है श्राज वह बहुत दिनों पीछे मेरे चित्त में फिर नई सी हो गई।

#### **% (४) (खं०)**

वार्हें वर्ष येन विवृत्तचतुर्विहस्य सावज्ञमिदं बभाषे। इसीसे अवज्ञा के साथ आँखें बदल कर हँसते हँसते बार्हद्रथ को यों कहा।

य

ीर

मीर

गह

तम

ता

नुग

गम

या

हां,

जय

j को

**में** 

कि-

रे हैं

सब

या

<sup>(</sup>१) शरणदेव की दुर्घटवृत्ति, त्रिचंद्रम संस्कृत सिरीज, पृष्ठ मर (पाणि-निस्त्र ४।३।२३ पर) 'तथा च जाम्बवतीविजये पाणिनिनोक्तम्'''इति द्वितीय-

<sup>(</sup>२) वहीं, ... 'इति चतुर्थे।'

<sup>(</sup>३) वहीं, '''इत्यष्टादशे।'

<sup>(</sup>४) गगारलमहोद्धि, एगलिंग का संस्करण, पृष्ठ १२।

### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

(५) (खं०)

सन्ध्यावधूं गृह्य करेण भानुः । सूर्य ध्रपनी संध्यारूपिणी बहू का हाथ पकड़ कर--

(६) (खं०)

स पार्वदैरम्बरमापुपूरे । उस (शिव) ने ग्रपने गर्णों से ग्राकाश की भर दिया।

(७) (खं०)

पयः पृपन्तिभिः स्पृष्टा छा(वा?)न्ति वाताः शनैः शनैः। पानी के फुँहारों से छुई हुई ह्वा धीरे धीरे चल रही है।

(८) (खं०)

स सकियोप्रान्तमसकप्रदिग्धं प्रलेलिहानो हरियारिरुचकैः। स्रोह स्रो हुए होठों के कोनों को चाटता हुआ वह सिंह—

(8)

हरिणा सह सख्यं ते बोभूविती यद्ववीः । न जाघटीति युक्ती तस्सिंहद्विरद्योरिव ।।

(१) निमसाधु कृत रुद्रट के कान्यालंकार की टीका। "महाकि भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे पाणिनि के पातालविजय में"। यहाँ पर बाल की खाल निकालने वालों के मत में 'गृहय' की जगह 'गृहीस्वा' चाहिए।

(६) अमरकेश की टीका पदचंदिका, रायमुकुट कृत । ''इति जाम्बवसां पाणिनिः''। श्रमरकेश कांड १, वर्ग १, रलेश ३१ में शिव के गण के जिये 'पारिषद' शब्द श्राया है। उसका रूपांतर 'पार्पद' पाणिनि ने प्रयोग किया है।

(७) वहीं। 'इति जाम्बवतीविजयवाक्यम्'। श्रमरकाश कांड १, वर्ग १०, श्लोक ६ में 'पृषत्' शब्द जल के बिंदु के लिये नपुंसक लिंग दिया है। पाणिनि ने खीलिंग हस्व इकारांत पृषन्ति काम में लिया है। यहाँ केवल कांच्य का नाम है, किव का नहीं।

(म) वहीं। श्रमरकेश कांड २ वर्ग ६, श्लोक ६१ में होठें के केतें के किये स्ववन् पद नपुंसक लिंग दिया है, पाणिति ने ईकारांत स्वीलिंग 'स्ववणि' व्यवहत किया है। श्राफ केट ने हलायुध की श्रमिधानरतमाला की मूची में भी इसका उल्लेख किया है।

(१) रामनाथ की कातंत्र धातुवृत्ति में पुरुषोत्तम की भाषावृत्ति में (वहीं संख्यं = छड़ाई छपा है !) जो तूने यह कहा है कि हिर से तेरी मित्रता हो तो यह युक्ति में संघटित नहीं होता जैसे कि सिंह श्रीर हाथी की।

(90)

गतेऽर्धरात्रे परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत्प्रातृषि कालमेवाः । श्रपश्यती वत्समिवेन्दुविम्यं तच्छर्वरी गौरीव हुंकरोति ॥

पावस में त्राधी रात बीत जाने पर मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, मानें। रात गी है, चंद्रमा उसका बछड़ा है, बछड़े को (बादलों में छिपे हुए चांद को ) न देख कर गी रॅभा रही है।

(88)

तन्वङ्गीनां स्तनो दृष्ट्वा शिरः कम्पयते युवा। तयोरन्तरसंखग्नां दृष्टिमुत्पाटयन्निव।।

कोमलांगी नारियों के स्तनें को देख कर जवान भादमी सिर धुनता है, जैसे कि उनमें निगाह फँस गई है, उसे हिला हिला कर उखाड़ रहा है।

(१२)

उपोडरागेन विलोजतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा पुरोऽतिरागाद् गिबतं न वीचितम् ॥

चंद्रमा (नायक) ने रात्रि (नायिका) का मुख (प्रदेशकाल-वदन), जिसमें तारे (ग्राँख की पुतलियाँ) चंचल हो रहे थे, राग (ललाई-प्रीति) वढ़ जाने से यों पकड़ा कि ग्रिथिक राग (ललाई-प्रीति) के कारण उसे सामने से ग्रंधकाररूपी वस्त्र (दुपट्टा) सारे का सारा खिसका जाता हुआ जान ही न पडा।

<sup>(</sup>१०) निमसाधुकृत रुद्धट के काव्यालंकार की टीका। 'तस्येव कवेः'। यहाँ 'अपस्यन्ती' चाहिए।

<sup>(</sup>१९) कवींद्रवचनसमुख्यय में पाणिनि के नाम से, दशरूपक ग्रीर बाग्सट के श्रलंकार में बिना नाम।

<sup>(</sup>१२) सदुक्तिकर्णामृत में नाम से, जल्हण की सूक्तिमुक्ताविल में नाम से, विल्लभदेव की सुभाषिताविल में नाम से, शार्ङ्ग धरपद्धति में नाम से; सुभाषित-रतकेशा, स्किमुक्ताविली, सारसंग्रह, ध्वन्यावीक (ग्रानन्दवर्धन), ग्रलंकार-सर्वस्व (ह्रय्यक), काव्यानुशासन (ह्रेमचंद्र), ग्रीर श्रलंकारतिवक में विना नाम।

### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

(83)

पाणी पद्मधिया मधूकमुकुलभ्रान्त्या तथा गण्डयो-नीलेन्द्रीवरशङ्कया नयनयोर्वन्धूकबुद्ध्याधरे। लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनन्यामोहबद्धस्प्रहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति सुतनु स्थानानि रच्चिष्यसि ?

भला सुंदरी! तुम अपने कितने अंगों को इन भौरों से बचाओगी? ये तो पीछा नहीं छोड़ते दिखाई देते । हाथों को कमल, कपोलों को महुए की कलियाँ, आंखों को नील कमल, अधर को बंधूक और केश-पाश को अपने भाई बंधु समभ कर वे चढ़े चले आते हैं।

(88)

श्रसो गिरेः शीतलकन्द्रस्थः पारावतो मनमधचादुदचः । धर्मालसाङ्गीं मधुराणि कृजन् संवीजते पचपुटेन कान्ताम् ।।

पहाड़ की शीतल शुफा में बैठ कर काम के चोचलों में निपुण कबूतर मीठी बोली बोल कर गर्मी से व्याकुल कबूतरी की अपने पंखों से पंखा फल रहा है।।

(१५)

बद्बु ( ? द्व ) द्धेभ्यः सुदूरं घनजनिततमःप्रितेषु हुमेषु प्रोद्ग्रीवं पश्य पादह्रयनिमतसुवः श्रेणयः फेरवाणाम् । बल्कालोकैः स्फुरद्भिनिजवदनद्रशसिर्धिभवीचितेभ्य-श्च्योतस्मान्दं वसाम्भः कुथितशववपुर्मण्डलेभ्यः पिबन्ति ॥

देखिए, बादलों के छाने से ग्रॅंधेरा हो रहा है। पेड़ों से लाशें लटक रही हैं, उनसे सजा बह रही है। श्रृगालों के मुँह से आग

<sup>(</sup>१३) सदुक्तिकणांमृत में नाम से, कवीन्द्रवचनसमुच्चय में बिना नाम, शाङ्ग घरपद्धति और पद्यश्चना में श्रयत के नाम से, श्रहंकार शेखर में बिना नाम।

<sup>(</sup>१४) सदुक्तिकर्णामृत में नाम से।

<sup>(</sup>११) वहीं, नाम से।

निकला करतो है, उसीके प्रकाश में लाशों को देखकर शृगालों की पाँत की पाँत, गर्दन ऊँची किए और पृथ्वी को पैरों से चाँप कर, धनी मज्जा की पी रही है।

( १६ )

कल्हारस्पर्शगर्मेः शिशिरपरिचयात्कान्तिसद्भिः कराग्रे-श्रन्द्रेणाि जिङ्गतायास्तिमिरनिवसने स्र समाने रजन्याः । श्रन्योन्याले।किनीभिः परिचयजनितप्रेमनिःस्यन्द्रिनीभि-दूरारूढे प्रमादे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीभिः ॥

शिशिर ऋतु आ गई है। चंद्रमा की किरणें शीतल और प्रकाश-मान् हो गई हैं। चंद्रमा (नायक) ने अपनी किरणों (हाथों) को बढ़ाकर रात्रि (नायिका) का आलिंगन किया, उसका अंधकाररूपी वस्त्र खिसकने लगा, इसपर दिशाएँ (उसकी सिखयाँ) बहुत आनंदित होने से खिलखिला कर हैंस पड़ीं, चारों थ्रोर प्रकाश फैल गया।

( 80)

चन्चः पत्ताभिघातं ज्वितिहुतवह प्रौढधाम्नश्चितायाः कोडाद् व्याकृष्टमूर्ते रहमहिमकया चण्डचन्चुप्रहेण । सद्यस्तसं शवस्य ज्वलदिव पिशितं भूरि जग्ध्वार्धदग्धं पश्यान्तः प्लुष्यमागाः प्रविशति सलिलं सत्वरं गृद्ध्र वृद्धः ।

चिता धधक रही है। ग्रधजले मुद्दें का मांस भपटने के लिये गीधों में होड़ाहोड़ो हुई। एक बुड्ढे गीध ने ग्रीरों को डैनों की मार से भगा दिया ग्रीर चेंच से पकड़ कर मांस खेंच लिया। वह जल्दी से बहुत सा जलता हुग्रा मांस खा गया ग्रीर भीतर जल्दने लगा ते। दौड़ कर ठंडक के लिये पानी में घुस रहा है!

( 25)

पाणी शोणतले तन्द्रि दश्चामा कपोलस्थली विन्यस्ताञ्जनदिग्धलीचनजलैः किं म्लानिमानीयते।

<sup>(</sup>१६) वहीं, नाम से।

<sup>(</sup>१७) वहीं, नाम से।

<sup>(</sup>१६) वहीं, नाम से, कवीन्द्रवचनसमुख्य में बिना नाम।

308

### नागरीप्रचारिषी पत्रिका।

मुग्धे चुम्बतु नाम चञ्चलतया भृङ्गः क्वचित्रह्न्द्रली-मुन्नीजन्नवमानतीपरिमनः किं तेन विस्मार्थते ॥

सखी खंडिता नायिका से कहती है—कृशोदिर ! लाल हथेलियों पर कृश कपोल को रख कर काजलवाले आँ सुत्रों से उसे क्यों मान कर रही हो ? भोली ! भौंरा चंचलता से कहीं जाकर कंदली को चल आवे किंतु क्या इससे वह नई खिली मालती के सुवास को कभी भूल जाता है ?

## ( ? & )

मुखानि चारूणि घनाः पयोधरा नितम्बपृथ्व्यो जघनात्तमिश्रयः। तन्नि मध्यानि च यस्य सोऽभ्यगात्कथं नृपाणां द्वविडीजनो हदः॥

जिनके सुंदर वदन, घन स्तन, भारी नितंब, उत्तम जघन श्रीर कृश मध्यभाग हैं—वे द्रविड़ देश की स्त्रियाँ राजाग्री के मन से कैसे निकल गई ?

## (20)

चपाः चामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्ब सरितां प्रताप्योचीं कृत्स्यां तहगहनमुच्छोष्य सकतम् । क्व संप्रत्युष्णांद्यगैत इति समालेकनपरा— स्तिडिद्दीपानेका दिशि दिशि चरन्तीह जन्नदाः ॥

बरसात का वर्णन है। जिसने रातों को कृश (छोटी) कर दिया, बलात्कार से निद्यों का पानी चुरा लिया (सुखा दिया), सारी पृथ्वी को संतप्त कर दिया, जंगल के सारे वृचों की सुखा दिया, ऐसा अपराधी सूर्य अब कहाँ चला गया—इसी लिये विजली के दीपक हाथ में लिए लिए मेंच सब दिशाओं में खोज करते फिर रहे हैं!

<sup>(</sup>१६) वहीं नाम से।

<sup>(</sup>२०) स्किमुक्ताविल, सुभाषिताविल, शार्ङ्गधरपद्धित, सभ्याछंकरण संयोग श्रंगार, पद्यरचना में नाम से; सदुक्तिकर्णामृत में श्रोंकंठ के नाम से, कवींद्रवचन समुच्चय श्रोर सुभाषितरलकोश में विना नाम।

### पाणिनि की कविता।

३७४

( २१ )

श्रधाससादास्तमिन्छतेजा जनस्य दूरोज्सितमृत्युभीतेः।
जत्पित्तमद् वस्तु विनारयवश्यं यथाहमित्येवमिवोपदेष्टुम् ॥
सूर्य का अस्त हो गया, मानों उन लोगों को जिन्होंने मृत्यु का डर
बिलकुल छोड़ दिया है यह उपदेश देने के लिये कि जिस वस्तु की
उत्पत्ति होती है उसका विनाश श्रवश्य होता है, जैसे कि मेरा।

(२२)

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद् द्धानार्द्रनखत्तताभम्। प्रसादयन्ती सकलङ्कासिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥

शरद ऋतु (नायिका) ने सूर्य (नायक) का संताप (तपन-जलन) बहुत बढ़ा दिया—क्यों न हो, वह उज्ज्वल पर्योधरों (मेघों-सनों) पर ताज़ा नखत्तत के समान इंद्र (प्रतिनायक) का धनुष दिखा रही है और सकलंक चंद्रमा (प्रतिनायक) को प्रसन्न (निर्मल-श्रानंदित) कर रही है।

(२३)

निरीक्ष्य विद्युत्रयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः। धारानिपातैः सह किं नु वान्तश्चनद्वोयमित्यार्ततरं ररास ॥

रात को बादल ने बिजली की झाँख से ग्रिमिसारिका का मुख देखा। देखकर उसे संदेह हुआ कि कहीं मैंने जलधाराओं के साथ चंद्रमा की तो नहीं गिरा दिया है। इसपर वह ग्रीर भी ग्रिधिक कड़-कने (रोने पीटने) लगा।

**%( २४ )** 

भकारय लोकान् भगवान् स्वतेजसा प्रभादितः सवितापि जायते । श्रहो चला श्रीर्बलमानदा (?) महो स्पृशन्ति सर्वे हि दशा विपर्यये॥

(२१) सुभाषिताविक में, नाम से।

(२२) सुभाषिताविल में नाम से, काव्यालंकारसूत्र (वामन ), ध्वन्याबीक दीका (श्रमिनवगुप्त), श्रलंकारसर्वस्व श्रीर साहित्यदर्पण में बिना नाम।

(२३) सुभाषितावित में नाम से, कुवलयानंद, श्रलंकार कौस्तुम, प्रताप-रुदयशोभूषण (टीका) में बिना नाम ।

(२४) सुभाषितावित में नाम से।

अपने तेज से सब लोकों की प्रकाशित करके सूर्य भी अंत में प्रभा से रिहत हो जाता है। लच्मी चंचल है, सभी की विपरीत काल में बल और मान की घटानेवाली दशा आ जाती है। (मूल कुछ अस्पष्ट है।)

> विजोक्य संगमे रागं पश्चिमाया विवस्वतः । कृतं कृष्ण मुखं प्राप्या न हि नार्यो विनेष्यया ।।

सूर्य से संगम होने पर पश्चिम दिशा का राग ( प्रेम-ललाई ) देख कर पूर्व दिशा ने श्रपना मुँह काला ( श्रॅंधियारा ) कर लिया। भला कभी श्चियाँ ईर्ष्यारहित हो सकती हैं ?

(२६)

शुद्धस्वभावान्यपि संहतानि निनाय भेदं कुमुदानि चन्द्रः। अवाप्य वृद्धिं मिलनान्तरात्मा जड़ो भवेत्कस्य गुणाय वकः।

चंद्रमा ने शुद्ध स्वभावयुक्त श्रीर मिलकर रहनेवाले कुमुदेां में भी भेद डाल दिया, उन्हें खिला दिया। भला जिसका पेट मैला हो, जी जड़ (जलमय) श्रीर टेढ़ा हो वह बढ़कर किसे निहाल करेगा?

(20)

सरोरुहाचीणि निमीजयन्त्या रवी गते साधु कृतं निजन्या।
श्रक्षणां हि दृष्ट्वापि जगत्समग्रं फलं त्रियाजोकनमात्रमेव।।
सूर्य ग्रस्त हो गया, निजनी ने कमलरूप नेत्र मूँद लिए, बहुत
भला किया। ग्रांखों से चाहे सब कुछ देखते रहें किंतु उनका फल ते।
प्रिय को देखना मात्र ही है न ?

% (२८) खं० करीन्द्रदर्पच्छिद्धरं मृगेन्दम् । गजराजों के दर्प के दमनशील मृगराज के ।

<sup>(</sup>२४) वहीं, नाम से, शाङ्ग धरपद्धति में 'कस्यापि'।

<sup>(</sup>२६) वहीं, नाम से।

<sup>(</sup>२७) वहीं, नाम से।

<sup>(</sup>२८) पुरुषोत्तम की भाषा-वृत्ति में नाम से ।

# २५-- ऋनंद विक्रम संवत् की कल्पना।

(लेखक-रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, श्रजमेर)

₩₩Ж दयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने मेवाड का इतिहास 'वीरविनोद' लिखते समय 'पृथ्वीराजरासे' की 🕮 🕮 🎇 ऐतिहासिक दृष्टि से छानबीन की। जब उन्होंने उसमें दिए हुए संवतें। तथा कई घटनाओं को भ्रष्ठाद्ध पाया तब उन्होंने उसको उतना प्राचीन न माना जितना कि लोग उसको मानते चले ष्राते थे। फिर ईसवी सन् १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के संबंध में एक बड़ा लेख पशिम्राटिक सीसाइटी, बंगाल, के जर्नल (पत्रिका) में छपवाया ग्रीर उसीका ग्राशय हिंदी में भी पृथ्वीराज-रहस्य की नवीनता' के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, जिससे पृथ्वीराजरासे के संबंध में एक नई चर्चा खड़ी हो गई। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने उसके विरुद्ध 'पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरत्ता' नामक छोटी सी पुस्तक ई० स० १८८७ के प्रारंभ में अपी जिसमें 'पृथ्वीराजरासे' के कर्ता चंदबरदाई का प्रसिद्ध वैद्यान राजा पृथ्वीराज के समय में द्वाना सिद्ध करने की बहुत कुछ चेष्टा, जिस तरह बन सकी, की, फिर उसीका ग्रॅंग्रेज़ी ग्रनुवाद पशिश्राटिक सोसाइटी बंगाल के पास भेजा परंतु उक्त सोसाइटी ने उसे प्रपने जर्नल के योग्य न समका और उसकी उसमें स्थान न दिया। इसपर पंड्या जी ने उसे स्वतंत्र पुस्तकाकार छपवा कर

<sup>(</sup>१) बंगाल एशि० सोसा० का जर्नेल, ई० स० १८८६, हिस्सा तीसरा,

वितरण किया। उस समय तक पंड्याजी और राजपूताना माहि के विद्वानों में से किसी ने भी अनंद विक्रम संवत् का नाम तक नहीं सुना था।

पृथ्वीराजरासे में घटनात्रों के जो संवत् दिए हैं वे अशुद्ध हैं यह बात कर्नल टाँड की मालूम थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है "कि 'हाडाश्रों (चौहानों की एक शाखा) की ख्याति में [श्रष्टपाल ] का संवत् ६८१ मिलता है (कर्नल टाँड ने १०८१ माना है) परंतु किसी श्राश्चर्य जनक, तो भी एक सी, भूल के कारण सब चौहान जातियाँ श्रपने इतिहासों में १०० वर्ष पहले के संवत् बिखती हैं, जैसे कि वीसल्लेंब के श्रनहिलपुर पारन लेने का संवत् १०८६ के स्थान पर ६८६ दिया है। परंतु इससे पृथ्वीराज के किव चंद ने भी भूज खाई है श्रीर पृथ्वीराज का जन्म संवत् १२१४ के स्थान में १११४ में होना जिखा है; श्रीर सब तरह संभव है कि यह श्रश्चिद्ध किसी किव की श्रजानता से हुई है रे"।

पंड्याजी ने कर्नल टांड का यह कथन अपनी 'पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरत्ता' में उद्धृत किया र श्रीर श्रागे चल कर उसकी पृष्टि में लिखा कि-"भाट श्रीर बड़वा लोग जो संवत् अपने लेखें में लिखते हैं उसमें श्रीर शास्त्रीय संवतों में सी १०० वर्ष का श्रंतर है। श्रव में यह विदित कहंगा कि में किस तरह इन बड़वा भाटों के संवत् से परिज्ञात हुआ। ""। इस ग्रंथ (पृथ्वीराजरासे ) की राजपूताने में सर्व-प्रिय श्रीर सर्वमान्य देख करहे मुक्ते भी उसके क्रमशः पढ़ने थ्रीर उसकी उत्तमता की परीचा करने की उत्कंठा हुई। जब कि में कीटे में था मैंने उसका थोड़ा सा आग उस राज्य के उन प्रसिद्ध कविराज चंडी दान जी से पढ़ा कि जिनके बराबर आज भी के हैं चारण संस्कृत भाषा का विद्वान् नहीं है। उसके पढ़ते ही मेरे अंतःकरण में एक नया प्रकाश हुआ और रासा मेरे मन के आकर्षण का केंद्र हुआ और मेरे मन के सब संदेह मिट गये। तदन्तर बूंदी ग्रीर श्रन्य स्थलों के चारण श्रीर भाट किवीं के त्रागे उस में लिखे संवतों के विषय में उन कविराजजी से मेरा एक बड़ा वाद हुआ। उसका सारांश यह हुआ कि चंडीदानजी ने सप्रमाण यह सिंह किया कि जब विक्रमी संबत प्रारंभ हुआ था तब वह संवत नहीं कहलाता था किंतु राक कहलाता था। परंतु जब शालिवाहन ने विक्रम की बँधुत्रा करके

<sup>(</sup>२) टॉड राजस्थान (कलकत्तेका छपा, ग्रॅंग्रेज़ी), जि॰ २, पृ० ४००, टिप्पण्।

<sup>(</sup>३) पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरचा, पृ० २०।

मार डाला श्रीर श्रपना संवत चलाना श्रीर स्थापन करना चाहा तब सर्वसाधारण प्रजा में बड़ा केलाहळ हुआ। शालिवाहन ने श्रपने संवत् के चलाने का दढ़ प्रयत्न किया परंतु जब उसने यह देखा कि विकम के शक को बंद करके मेरा शक नहीं चलेगा क्योंकि प्रजा उसका पच नहीं छोड़ती श्रीर विकम की वचन भी दे दिया है श्रथांत् जब विकम बंदीग्रह में था तब उससे कहा गया था कि जो तू चाहता है। वह मांग कि उसनें यह याचना किशी कि मेरा शक सर्वसाधारण प्रजा के व्यवहार में से बंद न किया जावे।.....

"तदनंतर शालिवाहन ने श्राज्ञा कियी कि उसका संवत् तौ "शक" करके थार विक्रम का ''संवत्'' करके व्यवहार में प्रचलित रहें। पंडित श्रीर ज्योतिषियों नें तों जो आज्ञा दियी गई थी उसे स्वीकार कियी परंतु विक्रम के याचकों श्रर्थात् श्राज जो चारण भाट राव श्रीर बड़वा श्रादि नाम से प्रसिद्ध हैं उनके पुरुषाश्रों ने इस बात की अस्वीकार करके विक्रम की मृत्यु के दिन से अपना एक पृथक विकमी शक माना। इन दोनों संवतों में सौ १०० वर्षों का अन्तर है। शालिवाहन के शक और शास्त्रीय विक्रमी संवत् में १३१ वर्षें। का ग्रंतर है। इन दीनों के अन्तरों में जो अन्तर है उस का कारण यह है कि भाट श्रीर वंशा-वली लिखनेवालों नें विक्रम की सब वय कैवल १०० सौ वर्ष की ही मानी है। यह लोग यह नहीं मानते कि विक्रम नें १३४ वर्ष राज्य किया श्रीर न उसके राज-गही पर बैठने के पहिलों भी कुछ वय का होना जो संभव है वह मानते हैं। इस मकार विक्रम के उस समय से दें। संवत प्रारंभ हुवे, उनमें से जो पंडित श्रीर ज्योतिषियों नें स्वीकार किया वह ''शास्त्रीय विक्रमी संवत्'' कहलाया श्रीर दूसरा जो भाटों श्रीर वंश लिखनेवाजों ने माना वह "भाटों का संवत" करके कहलाया। श्रादि में ही इस तरह मतान्तर हो गया श्रीर दो थोक इतने शीव उत्पन्न है। गये । भाटों नें अपने शक का प्रयोग अपने लेखों में किया। यह भाटों का शक दिल्ली और अजमेर के अंतिम चौहान बादशाह के राज्य समय तक कुछ अच्छा पचार की प्राप्त रहा और उसका शास्त्रीय विक्रमी संवत् से जो अंतर है उसका कारण भी उस समय तक कुछ लोगों की परिज्ञात रहा। तदनन्तर इस का प्रवार तो प्रतिदिन घटता गया ग्रीर शास्त्रीय विक्रमी संवत का ऐसा बढ़ता गया कि प्राज इसका नाम सुनते ही लोग प्राश्चर्य सा करते हैं। इस भाटों के शक का दूसरे राजपूतों के इतिहासों में प्रवेश होने की श्रपेचा चौहान शाला के राजपूतों में श्रिधिक प्रयोग होना देखने में श्राता है। यदि हम रास में जिले संवतों की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीचा करें ती सी १०० वर्ष के एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमी संवत् से बराबर मिल जाते हैं श्रीर जो हम रासे के बनने के पहले श्रीर पिछले संवतों को भी इसी प्रकार से जांचें

### नागरीप्रचारिग्यी पत्रिका।

३८०

तो हम हमारी उक्ति की सव्यता के विषय में तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिये देखों कि हाडा राजपुत्रों की वंशावली लिखनेवाले हाडाओं के मूल पुरुष अस्थिपाल जी का असर प्राप्त करने का सं० ६८२ (१०८१) और वीसलदेवजी का अनहलपुर पटन प्राप्त करने का सं० ६८६ (१०८६) वर्णन करते हैं। भाटों का यह एक अपना पृथक शक मानना सत्य और योग्य है क्योंकि किसी का नाम वंशावली में मृत्यु होने पर ही लिखा जाता है । ।

इस प्रकार पंड्याजी ने कर्नल टाँड की बताई हुई चौहानों के इति-हासों (ख्यातों) श्रीर रासे में १०० वर्ष की श्रशुद्धि पर से विक्रम का एक नया संवत् खड़ा कर दिया जिसका नाम उन्होंने 'भाटों का संवत्' या 'भटायत संवत्' रक्खा ग्रीर साथ में यह भी मान लिया कि उसमें १०० वर्ष जोड़ने से शास्त्रीय विक्रम संवत् ठीक मिल जाता है। इस संबंध में विक्रम की श्रायु १३५ वर्ष की द्वीने, शालिवाइन के विक्रम को बंदी करने त्रादि की कल्पनाएँ त्रपना खंडन ग्रपने ग्राप करती हैं। पृथ्वीराजरासे ग्रीर चौहानों की ख्यातों में जा थोड़े से संवत् मिलते हैं वे शुद्ध हैं वा नहीं इसकी जाँच के साधन उस समय जैसे चाहिएँ वैसे उपस्थित न होने के कारण पंड्याजी को अपने उक्त कंशन में विशेष ग्रापत्ति मालूम नहीं हुई परंतु एक ग्रापत्ति उनके लिये श्रवश्य उपिथत थी जो पृथ्वीराजजी की मृत्यु का संवत् था। चौहानों की ख्यातों और पृथ्वीराजरासे में तो उनकी मृत्यु का ग्रुढ़ संवत् नहीं मिलता परंतु मुसल्मानों की लिखी हुई तवारीखें से यह निर्णय हो चुका था कि तराइन की लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज की शहाबुद्दोन गोरी से हार हुई ग्रीर वे कैंद्द होकर मारे गए हिजरी सन् ५८७ (वि० सं० १२४८—४६) में हुई थी। पृथ्वीराजरासे में पृथ्वीराज का जन्म सं० १११५ में होना ब्रीर ४३ वर्ष की उम्र पाना लिखा है। यदि पंड्याजी के कथन

<sup>(</sup>४) बही, ए० ४३-४४। श्रवतरण में पंड्याजी की लेखनशैली ओं की त्यों रखी हो। जो पद में।टे श्रहों में हैं उनके नीचे पंड्याजी की पुस्तक में रेखी खिँची हुई है।

के अनुसार इस संवत् १११५ को भटायत संवत्मानें तो उनका देहांत वि॰ सं॰ (१०० + १११५ + ४३ = ) १२५८ में होना मानना पड़ता है। यह संवत् उनके देहांत के ठीक संवत् (१२४८—४६) से ह या १० वर्ष पीछे स्राता है। इस स्रंतर की मिटाने के लिये पंड्याजी को प्रथ्वीराजरासे के पृथ्वीराज का जन्म-संवत् सूचित करने-वाले दोहें के 'एकादस से पंच दह' पद में आए हुए पंचदह (पंचदश) शब्द का भर्थ 'पांच, करने की खेंचतान में 'दह' (दश) शब्द का भर्थ, 'दस' न कर 'शून्य' करने की आवश्यकता हुई और उसके संबंध में यह लिखना पड़ा कि 'हमारे इस कहने की सत्यता के विषय में कोई यह शंका करें कि "दश" से शून्य का प्रहण क्यों किया जाता है। तो उसके उत्तर में हम कहते हैं कि यहां ''दश'' शब्द के यह दोनों (दस श्रीर शून्य) अर्थ हा सकते हैं। श्रीर इन दोनों में से किसी एक श्रर्थ का प्रयोग करना कवि के श्रिधकार की बात है "। 'इस' का अर्थ 'शून्य' होता है वा नहीं इसका निर्णय करना हम इस समय ता पाठकों के विचार पर ही छोड़ते हैं। यहाँ पंड्याजी की प्रथम संरचा का, जिसकी भूमिका ता० १-१-१८८७ ई॰ को लिखी गई थी, शोध समाप्त हुआ और उस तारीख तक तो 'अनंद विक्रम संवत्' की कल्पना का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ या।

पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरत्ता छपवा कर उसी साल (ई० स० १८८७ में) पंड्याजी ने पृथ्वीराजरासे का म्रादि पर्व खपवाना प्रारंभ किया। ऊपर हम लिख चुके हैं कि पृथ्वीराजरासे भीर चीहानों की ख्यातों में दिए हुए संवतों में से केवल पृथ्वीराज की मृत्यु का निश्चित संवत् फ़ारसी तवारीखें से पहले मालूम हुम्रा था। उसमें भी रासे के उक्त संवत् को पंड्याजी के कथनानुसार भटायत संवत् मानने पर भी ६—१० वर्ष का ग्रंतर रह जाता है। इसीसे पंड्याजी को 'दह' (दश) का म्रर्थ 'शून्य' ग्रीर 'पंचदह'

नये

ह

की

TE

गर

व्रत

की रेखा

<sup>(</sup>१) वहीं, पृ० ४६-४७

(पंचदश) का 'पांच' मानना पड़ा जो उनको भी खटकता था! ई० सं० १८८८ के एप्रिल महीने में पंड्याजी से पहली बार मेरा मिलना उदयपुर में हुआ। उस समय मैंने उनसे 'पंचदृह' (पंचद्श) का अर्थ 'पांच' करने के लिये प्रमाण बतलाने की प्रार्थना की जिस पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि 'चंद के गृह आशय को समभने वाले विरले ही चारण भाट रह गए हैं, तुम लोगों को ऐसे गृहार्थ समभाने के लिये समय चाहिए, कभी समय मिलने पर में तुन्हें यह अच्छी तरह समभाऊँगा।' इस उत्तर से न तो मुभे संतोष हुआ और न पंड्याजी की खटक मिटी। फिर पंड्याजी को 'पंचदह' का अर्थ 'पांच' न कर किसी और तरह से उक्त संवत् की संगित मिलाने की आवश्यकता हुई। रासे में दिए हुए पृथ्वीराज के जन्म संवत् संबंधी देाहे—

एकादस सै पंचदह विक्रम साक अनंद। तिहिंरिपु जय पुर हरन कीं भय प्रिथिराज निरंद।।

में अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी में उन्होंने 'तंद' का अर्थ 'नव', 'अनंद' का नवरहित, भ्रीर उसपर से फिर 'नवरहित सी' कर पृथ्वीराज के जन्म संबंधी रासे के संवत् में जो रू—१० वर्ष का अंतर आता था उसकी मिटाने का यह किया भीर टिप्पण में लिखा कि—

''यव त्राप चंद की संबत् संबन्धी कठिनता की इस प्रकार सममने का प्रयतं करें कि प्रथम तो रूपक ३१४ (एकाद्श सै पंचदह॰) की बहुत ध्यान देकर पहें। तदनंतर असका अन्वय करके यह अर्थ करें कि (एकादस सै पंचदह) ग्यारह से पंदरह (अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द विक्रम की साक अथवा विक्रम का अनंद साक (तिहि) कि जिसमें (रिपुजय) शतुओं की विजय करने (पुरहरन) और नगर अथवा देशदेशान्तरों की हरन करने (की) की (प्रिथिराज निरंद) पृथ्वीराज नामक नरेंद्र (भय) उत्पन्न हुए।

"तदनन्तर इसके प्रत्येक शब्द श्रीर वाक्यखंड पर सूक्ष्म इष्टि देकर श्रन्वेषण करें कि उसमें चंद की Archaic style प्राचीन गृह भाषा होते के कारण संवत् संबंधी कठिनता कहाँ श्रीर क्या घुसी हुई है। किवि

प्रतिकृत नहीं किंतु श्रनुकृत विचार करने पर श्रापकी न्याय बुद्धि मह खोज कर पकड़ बावेगी कि विक्रम साक श्रनन्द वाक्यखंड में - श्रीर उसमें भी श्चनन्द शब्द में हम लेशों की इतने वर्षों से गड़बड़ा कर श्रमा रखनेवाली चंद की लाघवता भरी हुई है। इतनी जड़ हाथ में श्राय जाने पर श्रानन्द शब के श्रर्थ की गहराई की ध्यान में लेकर पन्नपात रहित विचार से निश्चय कीजिये कि यहाँ चंद ने उसका क्या श्रर्थ माना है। निदान श्रापको समस पड़ेगा कि भ्रनंद शब्द का अर्थ यहां चंद ने केवज नव-संख्या रहित का रक्ता है अर्थात् ग्र = रहित श्रीर नंद = नव १ । श्रव विक्रम साक श्रनन्द के। क्रम से श्रनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अर्थ करे। कि नव-रहित विक्रम का शक श्रथवा विक्रम का नव-रहित शक श्रर्थात् १००-६ = ६०। ११ अर्थात् विक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ६०। ६१ से प्रारंभ हुआ है। यहीं थोड़ी सी थ्रीर उत्पेचा (!) करके यह भी समझ लीजिए कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो सैकड़ीं वर्षीं से यह कहते चले आते हैं श्रीर श्राज भी वृद्ध लेग कहते हैं कि विक्रम के दे। संवत् थे कि जिनमें से एक तो श्रब तक प्रचित है श्रीर दूसरा कुछ समय तक प्रचित रह कर श्रव अप्रचित होगया हैं। श्रीर हमने भी जो कुछ इसके विषय की विशेष दंतकथा केटा राज्य के विद्वान कविराज श्री चंडीदानजी से सुनी थी वह इस महाकाव्य की संश्वा में जैसी की तैयी लिख दियों है श्रीर दूसरा श्रनन्द जो इस महाकाव्य में प्रयोग में श्राया है। इसी के साथ इतना यहां का यहां श्रीर भी श्रन्वेषण कर लीजिये कि हमारे शोध के अनुसार जो ६०। ६१ वर्ष का ग्रंतर उक्त दोनों संवतों का श्ला हुआ है उसके धनुसार इस महाकाव्य के संवत् मिलते हैं कि वहीं। पाठकों की विशेष अम न पड़े अतएव हम स्वयम् नीचे की देश के में उछ संवतों के। सिद्ध कर दिखाते हैं:-

"पृथ्वीराजरासे के अनंद संवतों का केष्टक

| पृथ्वीराजजी का             | रासे में लिखे<br>श्रनन्द संवत<br>में | सनन्द श्रीर<br>श्रनन्द संवतों<br>का श्रंतर जोड़ो | यह सनन्द<br>संवत् हुमा |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| जन्म                       | 11114                                | 183103                                           | १२०४।६                 |
| दिली गोद जाना<br>कैमास जुद | 9922                                 | 18103                                            | १२१२। ३                |
| क्त्रीज जाना               | 13380                                | 83103                                            | १२३०।१                 |
| श्रंतिम लड़ाई              | 9949                                 | 83103                                            | 158115                 |
| ्र ७ वाई                   | 9945                                 | 801 49                                           | १२४८। ६                |

शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखावटों में भी हमकी प्राप्त हुआ है

अर्थात हमको शोध करते करते हमारे स्वदेशी श्रंतिम बादशाह पृथ्वीराजजी श्रीर रावल समरसीजी श्रीर महाराणी पृथा बाइजी के कुछ पहें परवाने मिले हैं कि उनके संवत भी इस महाकाच्य में लिखे संवतों से ठीक ठीक मिलते हैं श्रीर पृथ्वी-राजजी के परवानों में जो मुहर' छाप हैं उसमें उनके राज्याभिषेक का संव ११२२ जिला है। इन परवानों के प्रतिरूप अर्थात् Photo हमने हमारी श्रोर से प्शियाटिक सोसाइटी बंगाल की भेट करने के लिये हमारे स्वदेशी परम-प्रसिद्ध पुरातःववेत्ता डाक्टर राय वहादुर राजा राजेन्द्र छालजी मित्र ऐल॰ ऐल॰ डी॰, सी॰ श्राई॰ ई॰ के पास भेजे हैं छैार उनके श्रक्तित्रिम (!) होने के विषय में हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्रन्यवहार हुन्ना है। यदि हमारे राजा साहब अकस्मात् रागप्रस्त न हा गये हाते तो वे हमारे इस बड़े परिश्रम से प्राप्त किये हुए प्राचीन जेखों के। श्रपने विचार सहित पुरातन्ववेत्ताश्रों की मंडली में प्रवेश किये होते । इन परवानों के श्रतिरिक्त हमके। श्रीर भी कई एक प्रमाण प्राप्त होने की दढाशा है कि जिनको हम उस समय विद्वत् मंडली में प्रवेश करेंगे कि जब होई विद्वान् उनकी कृत्रिम होने का दोप देगा । देखिये जीधपुर राज्य के कालनिरूपक राजा जयचंदजी को सं० ११३२ में बीर शिवजी और सेतराम जी की सं० ११६८ में और अयपुर राज्यवाले पञ्जूनजी की सं० ११२७ में होना आज तक निःसंदेह मानते हैं। श्रीर यह संवत् भी हमारे अन्देप गा किये हुए ११ वर्ष के श्रंतर के जोड़ने से सनंद विक्रमी होकर संप्रत काल के शोध हुए समय से मिल जाते हैं। इस के श्रतिरिक्त रावज समरसी जी की जिन प्रशस्तियों की हमारे मित्र महामहोपाध्याय कविराज स्यामलदास जी ने श्रपने श्रनुमान की सिद्ध करने की प्रमाण में मानी है वह भी एक आंतरीय हिसाब से indirectly हमारे शोध किये इस अनन्दद संवत् के। और उसके प्रचार की पुष्ट और सिद्ध करती हैं है।"

इस प्रकार पंड्याजी ने जिस संवत् को 'पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरचा' में 'भाटों का संवत्' या 'भटायत' संवत् माना था उसीका नाम उन्होंने 'ग्रनंद विक्रम संवत्' रक्खा धौर पहले 'भटा- यत' संवत् में १०० जोड़ने से प्रचलित विक्रम संवत् का मिल जाना बतलाया था उसको पलट कर 'ग्रनंद विक्रम संवत्' में ६० या ६१ मिलाने से प्रचलित विक्रम संवत् का बनना मान लिया। साथ में यह भी मान लिया कि ऐसा करने से पृथ्वीराजरासे तथा चौहातीं की

<sup>(</sup>६) पृथ्वीराजरासा, श्रादि पर्व, पृ० १३६-४४ ।

ख्यातों में दिए हुए सब संवत् उन घटनाओं के ग्रुद्ध संवतों से मिल जाते हैं और जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं के जो संवत् मिलते हैं वे भी मिल जाते हैं और मेवाड़ के रावल समरिसंहजी की प्रशस्तियाँ भी उक्त संवत् (ध्रनंद) की पुष्टि करती हैं। पंड्याजी के इस कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए पृथ्वीराजजी समरसी जी तथा पृथाबाई के पट्टे प्रवानों की जाँच कुछ भागे चल कर करेंगे जिससे स्पष्ट हो जायगा कि उनका कथन कहाँ तक मानने योग्य है।

इसके पीछे बाबू श्यामसुंदरदासजी ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हुई ई० स० १-६०० की हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट, पुस्तकों के प्रारंभ श्रीर श्रंत के श्रवतरणों श्रादि सिहत, श्रॅंमेज़ी में छापी जिसमें पृथ्वीराजरासे की तीन पुस्तकीं के नोटिस हैं श्रीर श्रंत में पृथ्वीराजजी, समरसीजी तथा पृथाबाई के जिन पट्टे परवानों का उल्लेख पंड्याजी ने किया था उनकी प्रति-कृतियों (फीटेंं) सहित नकलें भी दी हैं। उसकी अंग्रेज़ी भूमिका में, जिसका हिंदी अनुवाद जयपुर के 'समालोचक' नामक हिंदी मासिक पुत्तक की प्रकटूबर, नवंबर, दिसंबर सन् १६०४ ई० की सम्मिलित संख्या में भी छपा है, बाबूजी ने पंड्याजी के कथन को समर्थन करते हुए लिखा कि "चंद ने अपने ग्रंथ में ६०-६१ वर्ष की लगातार भूल की है। परंतु किसी बात का एक सा होना भूल नहीं कहलाता। इसलिये इस ६० वर्ष के सम ग्रंतर के लिये कोई न कोई कारण अवश्य होगा। ....। पृथाबाई का विवाह समरसी से अवश्य हुआ था, —लोग इसके विरुद्ध चाहे कुछ ही क्यों न कहें। परवानों का जो प्रमाण यहाँ दिया गया है वह बहुत ही पुष्ट जान पड़ता है श्रीर इसके विरुद्ध जो कुछ श्रनुमान किया जाय उस सबको इलका बना देता है। .....। परवानों और पत्रों की सत्यता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से एक दूसरे की पृष्टि करता है। ....। यह बात उत्पर बहुत ही स्पष्ट कर दी गई

है कि चंद की तिथियाँ किल्पत नहीं हैं, श्रीर न उसके महाकाव्य में दी हुई घटनाएँ ही मिथ्या हैं वरन वे सब सत्य हैं। यह भी साबित किया जा चुका है कि ईसवी सन की बारहवीं शताब्दी के लगभग राजपूताने में दो संवत् प्रचिलत थे, एक तो सनंद विक्रम संवत् जो ईस्वी सन् के ५७ वर्ष पहले चलाया गया था श्रीर दूसरा धनंद विक्रम संवत् जो सनंद विक्रम संवत् में से ६२ वर्ष घटा कर गिना जाता था ।"

बाबूजी की वह रिपोर्ट यूरोप में पहुँची श्रीर वहाँ के विद्वानों ने उसे पढ़ कर नए, 'अनंद विक्रम संवत्' को इतिहास के लिये बड़े महत्त्व की बात माना। अनेक भाषाओं के विद्वान् प्रसिद्ध डाक्टर सर जी. प्रिम्प्रसेन ने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्वान विंसेंट स्मिथ की इस संवत् की सूचना दी जिसपर उन्होंने अपने 'भारतवर्ष को प्राचीन इतिहास' में पंड्याजी ध्रथवा बाबूजी का उल्लेख न करके लिखा कि "सर जी. ग्रिश्चर्सन मुर्भे सूचित करते हैं कि नंदवंशी राजा ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन माने गए हैं श्रीर इसी लिये उनका राजत्वकाल बारहवीं शताब्दी में चंदकवि ने काल-गणना में से निकाल दिया। उसने विक्रम के अनंद (नंदरहित) संवत् का प्रयोग किया जा प्रचितत गयाना से ६० या ६१ वर्ष पीछे है। नंद' शब्द कां 'नव' के ग्रर्थ में व्यवहृत होना पाया जाता है (१००-६= ६१) भागे चलकर इसी विद्वान ने लिखा है कि "रासे में कालगणना की जो भूलें मानी जाती हैं उनका समाधान इस शोध से हो जाता है कि प्रंथकर्ता ने श्रमंद विक्रम संवत् का प्रयोग किया है [जिसका प्रारंभ] श्रनुमान से ई० स० ३३ से है श्रीर इसलिये वह प्रवित सनंद विक्रम संवत् से, जो ई० स० पूर्व ५८-५७ से [प्रारंभ हुन्ना था]

<sup>(</sup>७) एन्युश्रळ् रिपे।र्ट श्रांन दी सर्च फॉर हिंदी मैनुसकृष्ट्रस १६०० ई०, ए.४-१०; श्रीर 'समालोचक' (हिंदी का मासिक पत्र),भाग ३ ए. १६४-७१।

<sup>(</sup>५) विंसेंट सिथ; आर्ली हिस्टरी श्राफ् इंडिया, पूर्व ४२, टिप्पण र

हैं। अनंद और सनंद शब्दों का अर्थ क्रमशः 'नंदरित' और 'नंदसित' होता है और नंद है या है का सूचक माना जाता है परंतु नव नंदों के कारण वह शब्द वास्तव में ह का सूचक हैं।''

नागरीप्रचारियो सभा द्वारा की हुई इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज की ई० स० १६०० से १६०३ तक की बाबू श्यामसंदर-हासजी की श्रंग्रेज़ी रिपोर्ट की समालोचना करते समय डाक्टर रूडोल्फ होर्नली ने ई० स० १६०६ के रायल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में लिखा कि ''पृथ्वीराजरासे के प्रामाधिक होने की जो एक समय बिना किसी संदेह के माना जाता था पहले पहल कविराजा श्यामलदास ने ई० स० १८८६ में वंगाल एशिम्रा-टिक सोसाइटी को अनिल में छपवाए हुए लेख में अस्वीकार किया भीर तब से उसपर बहुत कुछ संदेह हो रहा है जिसका मुख्य कारण उसके संवतीं का अग्रुद्ध होना है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का तलाश किया हुम्रा उसका समाधान उसी पुस्तक (रासे) से मिलता है। चंद बरदाई ध्रपने आदि पर्व में बतलाता है कि इसको संवत् प्रचलित विक्रम संवत् में नहीं किंतु पृथ्वीराज को भहण किए हुए उसके प्रकारांतर अनंद विक्रम संवत् में दिए गए हैं। इस नाम को लिये कई तर्क बतलाए गए हैं जिनमें से एक भी पूर्ण संतीषदायक नहीं है, तो भी वास्तव में जो ठीक प्रवीत होता है वह मि० श्यामसुंदरदास का यह कथन है कि यदि अनंद विक्रम संवत् का प्रारंभ प्रचलित विक्रम संवत् से, जो पहिचान के लिये सनंद विक्रम संवत् कहा जाता है, ६०-६१ वर्ष पीछे माना जावे ते। रासे के सब संवत् शुद्ध मिल जाते हैं, इस-लिये यह सिद्ध होता है कि अनंद विक्रम संवत में ३३ जोड़ने से ई॰ स॰ बन जाता है १०११।

<sup>(</sup>३) वही।

<sup>(</sup>१०) जर्नेल श्रीफ़ दी रॉयल एशिशाटिक् सोसाइटी, सन् १६०६ ई०, पूर ४००-१।

ई० स० १-६१३ में डॉक्टर बार्नेंट ने 'एटिकिटीज़ आँफ़् इंडिआ' नामक पुस्तक प्रसिद्ध की जिसमें अनंद विक्रम संवत् का प्रारंभ ई० स० ३३ से दोना माना है

विक्रम संवत् १-६६७ में मिश्रबंधुत्रों ने हिंदी नवरत्न नामक उत्तम पुस्तक लिखी जिसमें चंद बरदाई के चरित्र के प्रसंग में रासे को संवतों को विषय में लिखा है कि ''सन् संवतों का गड़बड़ श्रिषक संदेह का कारण हो सकता था पर भाग्यवश विचार करने से वह भी निर्मल ठहरता है। चंद के दिए हुए संवतों में घटनाओं का काल अटकलपच्च नहीं जिला है वरन इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चंद के कहे हुए संवत सदा ६० वर्ष कम पड़ते हैं और यही अंतर एक दो नहीं प्रत्येक घटना के संवत में देख पड़ता है। यदि चंद के किसी संवत में १० जोड़ दें तो ऐतिहासिक यथार्थ संवत् निकल श्राता है। चंद ने पृथ्वीराज के जन्म, दिल्ली गोद जाने, कन्नोजजाने तथा श्रंतिम युद्ध के १११४, ११२२, ११४१, ११४ मंत्रत् दिए हैं श्रीर इनमें ६० जोड़ देने से प्रत्येक घटना के यथार्थ संवत् निकल त्याते हैं (पृथ्वीराजरासी, प्रष्ट १४०, देखिए)। प्रत्येक घटना में केवल ६० साल का ग्रंतर होने से प्रकट है कि कवि इन घटनाओं के संवतों से अनिभन्न न था नहीं तो किसी में ६° वर्षों का श्रंतर पड़ता श्रीर किसी में कुछ श्रीर । ... ... । चंद पृथ्वी राज का जन्म ११११ विकम अनंद संवत में बताता है। अतः वह साधारण संवत न जिलकर 'अनंद' संवत् जिलता है। अनंद का अर्थ साधारणतया आनंद का भी कहा जा सकता है पर इस स्थान पर श्रानंद के श्रर्थ लगाने से ठीक अर्थ नहीं बैठता है। यदि त्रानंद शब्द होता तो त्रानंदवाला अर्थ बैठ सकता था। श्रतः प्रकट होता है कि चंद श्रनंद संज्ञा का कोई विक्रमीय संवत् लिखता है। यह श्रनंद संवत् जान पड़ता है कि साधारण संवत् से ६० वर्ष पी है था। ... ... । श्रनंद संवत् किस प्रकार चता श्रीर साधारण संवत् से वह ६० वर्ष पीछे क्यों है इसके विषय में पंड्याजी ने कई तर्क दिए हैं पर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी पर हमारा मत नहीं जमता है। बाबू श्यामसंदर दासजी ने भी एक कारण वतलाया है पर वह भी हमें ठीक नहीं जान पड़ता। ... अभी तक हम लोगों को अनंद संवत् के चलने तथा उसके ६० वर्ष पीछे रहने का कारण नहीं ज्ञात है पर इतना ज़रूर जान पड़ता है कि अनंद संवत् चलता अवश्य था और वह साधारण संवत् से १० वा

<sup>(</sup>११) डा॰ बार्नेट; ऍटिक्विटीज़ श्राफ़् इंडिया, पृ॰ ६४ 🎺

### अनंद विक्रम संवत् की कल्पना।

35€

हा वर्ष पीछे अवश्य था। उसके चलने का कारण न ज्ञात होना उसके अस्तित्व में संदेह नहीं डाल सकता पर।"

इस प्रकार पंड्याजी को कल्पना किए हुए 'अनंद विक्रम संवत्' को इंग्लैंड और भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया परंत उनमें में किसीने भी यह जाँच करने का श्रम न उठाया कि ऐसा करना कहाँ तक ठीक है। राजपूताने में इतिहास की स्रोर दिन दिन रुचि बढती जाती है और कई राज्यों में इतिहास-कार्यालय भी स्थापित हो गए हैं। ख्यातों स्रादि के स्रशुद्ध संवतों के विषय की चर्चा करते हुए कई पुरुषों ने मुभ्ते यह कहा कि उन संवतों की अनंद विक्रम संवत् मानने से शायद वे शुद्ध निकल पड़ें। श्रतएव उसकी जांच कर यह निर्णय करना शुद्ध इतिहास के लिये बहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में चंद ने पृथ्वीराजरासे में प्रचलित विक्रम संवत् से भिन्न 'अनंद विक्रम संवत्' का प्रयोग किया है या नहीं, पंड्याजी के कल्पना किए हुए उक्त संवत् में ६० या ६१ जोड़ने से रासे तथा चैहानों की ख्यातों में दिए हुए सब घटनाश्रों के संवत् शुद्ध मिल जाते हैं या नहीं, ऐसे ही जोधपुर ग्रीर जयपुर राज्यों की ख्यातें। में मिलनेवाले संवतों तथा पृथ्वीराज, रावल समरसी तथा पृथाबाई के पहें परवानों के संवतों को भ्रानंद विक्रम संवत् मानने से वे शुद्ध संवतों से मिल जाते हैं या नहीं। इसकी जाँच नीचे की जाती है।

# 'अनंद विक्रम संवत्' नाम।

कर्नल टाँड की मानी हुई चौहानों की ख्यातों ग्रीर पृथ्वीराजरासे के संवतों में १०० वर्ष की ग्रशुद्धि पर से उन संवतों की संगति मिलाने के लिये पंड्याजी ने ई० स० १८८७ में पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरचा में तो एक नए संवत् की कल्पना कर उसका नाम 'भाटों का संवत्' या 'भटायत संवत्' रक्खा ग्रीर प्रचलित विक्रम संवत् से उसका १०० वर्ष पीछे होना मान कर लिखा कि "यदि हम रासे में लिखे

1

ส

ľ

1

11

<sup>(</sup>१२) मिश्रबंधः; हिंदी नवरत, पृ० ३२२-२४।

संवतीं की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीचा करें ता सी १०० वर्ष के एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमीय संवत से बराबर मिल जाते हैं"। इस हिसाब से पृथ्वीराज का देहांत. जो रासे में ४३ वर्ष की भ्रवस्था में होना लिखा है, वि० सं० १२५८ में होना मानना पड़ताथा। पृथ्वीराजका देहांत वि० सं० १२४८-४६ में होना निश्चित था जिससे भटायत संवत् से वह ६-१० वर्ष पीहे पडता था। इस ग्रंतर को मिटाने के लिये 'एकादश से पंचदत्र' में से 'पंचदह' (पंचदश) का गूढार्थ पांच' मानकर उसकी संगति मिलाने का उन्हें ने यत्न किया जिसको साचर वर्ग ने स्वीकार न किया। तब उन्होंने उसी साल पृथ्वीराजरासे के झादि पर्व की छिपवाते समय टिप्पण में उस र वर्ष के फ़र्क की मिटाने के लिये पृथ्वीराज के जन्म-संबंधी रासे के देहे 'एकादश से पंचदह विक्रम शाक अनंद' में 'अनंद' शब्द का अर्थ 'नंद रहित' या 'नवरहित' कर भ्रापने माने हुए भटायत संवत् के भ्रानुसार पृथ्वीराज जी के देहांत संवत् को ठीक करने का उद्योग किया, परंतु ऐसा करने पर उक्त दोहे का अर्थ 'विक्रम का नव-रहित संवत् १११५ ( ग्रर्थात् ११०६ ) होता था, जिससे उन्होंने मूल में १०० का सूचक कोई शब्द न होने पर भी सी रहित नव ( धर्यात् ६१) कर उक्त संवत् का नाम 'श्रनंद विक्रम संवत्' रक्खा ग्रीर लिखा कि "३४४ रूपक में जो ऋनंद शब्द प्रयोग हुआ है उस में किसी २ की कुल संदेह रहेगा; श्रतएव हम फिर उसके विषय में कुछ श्रधिक कहते हैं । देवा संशय करना कोई बुरी बात नहीं है किंतु वह सिद्धांत का मूळ है। हमारे गौतम ऋषि ने श्रपने न्यायदर्शन में प्रमाण श्रीर प्रमेय के पीछे संशय की ए पदार्थ माना है श्रीर उसके दूर करने के लिये ही मानो सब न्यायशास्त्र रचा गया है। यदि श्रनन्द् का नव-संख्या-रहित का श्रर्थ किसी की सम्मित में ठीक वहीं जैंचता हो तो उससे इस स्थल में बहुत श्रव्ही तरह घटता हुआ कोई दूसी अर्थ बतलाना चाहिए। परंतु बात तब है कि वह सर्व तंत्र universally true से उसी तरह सिद्ध हो सकता है कि जैसे हमते वहां श्रपना विचार सिद्ध कर दिखाया है। सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शीध के पहिले तक युवा और मध्य वय के कीई कीई कि वि लोग इस अनन्त संग वाचक शब्द का गुगावाचक अर्थ शुभ Auspicious का करते हैं झीर

जाति के महामहापाध्याय कविराज श्री श्यामजदास जी वे भी अपने इस महा-काव्य के खंडन-ग्रंथ में यही अर्थ माना है। परंतु विद्वानों के विचारने और वाय करने का स्थल है कि इस दोहे में आनन्द पाठ नहीं है श्रीर न छंद के लत्त्रण के अनुसार वह दन सक्ता है किंतु स्पष्ट अनन्द पाठ है। यदि यहाँ संज्ञा वाचक श्रानन्द पाठ भी होता तो भी उस का गुणवाचक शुभ का अर्थ नहीं हो सक्ता था परंतु संस्कृत का थे।ड़ा सा ज्ञान रखनेवाला भी जान सक्ता है..... कि जब अनेद शब्द का सत्य अर्थ दुः ख का हैं तो फिर क्या सुख या ग्रभ का अर्थ करना अयोग्य नहीं है १३ । ११

पंडयाजी ने यहाँ संस्कृत के 'अनंद' शब्द का अर्थ 'दु:ख' माना है परंतु पृथ्वीराजरासा संस्कृत काव्य नहीं है कि उसकी संस्कृत के नियमों से जकड़ दें। वह तो भाषा का प्रंथ है। संस्कृत में 'अनंद' ग्रीर 'ग्रानंद' शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ में भले ही भावें परंतु हिंदी काव्यों में 'श्रनंद' शब्द 'भ्रानंद' के अर्थ में वुलसी हास जी भ्रादि प्रसिद्ध कवियों के काञ्यों में मिलता है। " हिंदी भाषा प्राकृत को अपभंश रूप से निकली है भीर अपभंश में बहुधा विभक्तियों की प्रत्यय नहीं लगते। यही हाल हिंदी काव्यों का भी है। विभक्तियों के प्रत्यय न लगने से कई संज्ञानाचक शब्दों का प्रयोग गुणवाचक की तरह हो जाता है, जैसे कि पृथ्वीराज के जन्म-संवत् संबंधी दोहें सें 'विक्रम साक' का अर्थ विक्रम का संवत् या वर्ष है छीर यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रत्यय नहीं है

रामचरितमानस (इंडियन प्रेस का), पृ० ४६२

नवााथंद रघुबीर मन शजु ग्रलान समान। छूट जानि वनगमन सुनि उर अनंद अधिकान।।।

वही, पृ० ३६३

पाढि रही अमगे अति ही मतिराम अनंद अमात नहीं केन

मतिराम का रसराज (मने।हर प्रकाश), पृ० १२६ श्रावे विदेश ते प्रानिधिया, मितराम श्रनंद बढ़ाय प्रलेखें।

<sup>(</sup>१३) पृथ्वीराजशसा, त्रादिपर्व, पृ० १४०, टिप्पण।

<sup>(</sup>१४) पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे।

श्रभिमत श्रासिष पाइ श्रनंदे ॥

जिससे इसका गुणवाचक अर्थ 'विक्रमी' संवत् हुआ। ऐसे ही 'अनंद साक' का संज्ञावाचक अर्थ 'आनंद का वर्ष' या गुणवाचक 'आनंद-दायक वर्ष या शुभ वर्ष' होता है क्यों कि 'अनंद' के साथ विभक्ति-सूचक प्रत्यय का लोप है। 'अनंद साक' पद ठीक वैसा ही है जैसा कि 'आनंद का समय', 'आनंद का स्थान' आदि। इसलिये उक्त दोहे का वास्तविक अर्थ यही है कि 'विक्रम के शुभ संवत् १११५ में पृथ्वीराज का जन्म हुआ'। ज्योतिषी लोग अपने यजमानों के जन्मपत्र वर्षपत्र आदि में सामान्य रूप से 'शुभसंवत्सरे' लिखते हैं ते पृथ्वीराज जैसे प्रतापी राजा के संबंध का इतना बड़ा काव्य लिखने-वाला उनके जन्म-संवत् को 'शुभ' कहे ते। इसमें आश्चर्य की बात कीन सी है। बहुधा राजपूताने में पत्रों के अंत में 'शुभमिती' ग्रीर स्त्रियों के पत्रों के अंत में 'शुभमिती' जिसने की रीति पाई जाती है।

जिन विद्वानों ने 'श्रनंद संवत्' को स्वीकार किया है उन्होंने 'श्रनंद' शब्द पर से नहीं, किंतु पंड्याजी श्रीर बाबूजी के इस कथन पर विश्वास करके कि 'रासे के संवतों में स्व या स्व वर्ष मिलाने से सब संवत् शुद्ध मिल जाते हैं' श्रनंद संवत् का श्रीतित्व माना है। हम श्रागे जाँच कर यह बतलावेंगे कि वास्तव में संवत् नहीं मिलते श्रीर न चौहानों की ख्यातों, जोधपुर श्रीर जयपुर के राजाश्रों के संवत् तथा पृथ्वीराज, समरसी श्रीर पृथाबाई के पट्टे परवानों के संवत् में स्व त् सो स्व है । तब संवत् में स्व वा प्रथा के से के कर्जा ने 'श्रनंद' शब्द का प्रयोग 'श्रानंद स्व या 'श्रुभ' के श्रिश्च में किया है श्रीर 'श्रनंद विक्रम संवत् नाम की कल्पत सृष्टि केवल पंख्याजी ने ही खड़ी की है। नाम की कल्पत सृष्टि केवल पंख्याजी ने ही खड़ी की है।

पृथ्वीराज के जन्म का संवत्।

पृथ्वीराजरासे में पृथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११५ में होता लिखा है। पंड्याजी इस संवत् की प्रानंद विक्रम संवत् मानकर इसकी जन्म सनंद विक्रम संवत् (१११५ + ६०-६१ = )१२०५-६ में होना बतलाते हैं। इसके ठीक निर्धिय के लिये पृथ्वीराज के दादा ध्रयोंशिज (ग्राना) से लगा कर पृथ्वीराज तक के ग्रजमेर के इतिहास की संचेप से श्रालोचना करना आवश्यक है। ग्राधुनिक शोध के श्रनुसार श्रयोंशिज से पृथ्वीराज तक का वंशवृच्च प्रत्येक राजा के निश्चित ज्ञात समय के साथ नीचे लिखा जाता है—



पुत्री कांचन देवी। सुधवा से तीन पुत्र हुए जिनमें से केवल सब से छोटे विश्रहराज का नाम उसमें दिया है। कांचन देवी से सोमेश्वर का जन्म हुआ के सुधवा के ज्येष्ठ पुत्र (जगहेव) के विषय में लिखा है कि 'उसने

(११) अवीचिभागे। महभूमिनामा
खण्डो द्युक्तेकस्य च गूर्जराख्यः ।
परीष्ठणायेव दिशि प्रतीच्यामेकीकृतो पाश्रधरेण यो द्वौ ॥ [२६॥]
तथार्द्वेगरप्युदिते नरेन्द्रं
तं ववतुस्तुल्यगुणे महिष्यौ ।
रसातकस्वर्गभवे इव द्वे
विळोचनं चन्द्रकलात्रिसर्गे ॥ [३०॥]
पूर्वा तये।नीम कृतार्थयन्ती
तं प्राप्य कान्तं सुधवाभिधाना ।
सुतानवा पत्पकृतेस्समानानगुणानिवान्योन्यविभेदिनस्त्रीन् ॥ [३१॥]
पृथ्वीराजविजय महाकान्य, सर्ग ६

गूर्जरेन्द्रो जयसिंहस्तस्मै यां दत्तवान्सा काञ्चनदेवी रात्रो च दिने च सोमं सोमेश्वरसंज्ञमजनत्॥ (पृथ्वीराजविजय, सर्ग ६, श्लोक [३४] पर जीनराज की टीका. मूळ श्लोक नष्ट हो गया है)।

स्तुः श्रीत्रयसिंहोऽस्माजायते स्म जगजयी ॥२३॥ श्रमपंषां मनः कुर्वन्विपचीर्वाभृदुन्नतौ । श्रमस्य इव यस्तूर्णमणीराजमणीपयत् ॥२७॥ गृहीता दुहिता तूर्णमणीराजस्य विष्णुना । दत्तानेन पुनस्तस्मे मेदोभृदुभयोरयम् ॥२८॥ द्विषां शीर्षाणि जूनानि दृष्ट्वा तत्पादयोः पुरः । वक्ते शाकंभरीशोमि शङ्कितः प्रणतं शिरः ॥२६॥

सोमेश्वर रचित कीर्तिकोसुदी, सर्ग २ कीर्तिकोसुदी का कर्ता, गूर्जरेश्वरपुरे।हित होमेश्वर, गुजरात के राजा जयसिंह (सिद्धराज) का चौहान (शाकंभरीश्वर) अर्थोशिज (आना) की जीतना और अपनी पुत्री का विवाह उस (अर्थोशिज) के साथ करना स्वष्ट जिखता है, तो भी बंबई गेज़ेटिअर का कर्ता सोमेश्वर के कथन की स्वीकार न कर किस्ती है कि 'यह भूज है क्योंकि अर्थोशिज के साथ की जड़ाई और संधि कुमार-

म्रापते पिता की वही सेवा बजाई जो भृगुनंदन (परश्चराम) ने म्रापती माता की की थी (अर्थात् उसने अपने पिता को मार डाला) और वह दीपक की नाई अपने पीछे दुर्गध (अपयश) छोड़ मरा। वह वि० सं० ११-६६ के अर्थोराज के समय के दो शिलालेख जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में प्रसिद्ध जीयामाता के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदे हुए हैं अग्रेर चित्तौड़ के किले तथा पालड़ी के शिलालेखों से पाया जाता है कि गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) राजा कुमारपाल की अर्थोराज के

पाल के समय की घटनाएँ हैं' (बंबई गेज़ेटिग्रर, जि॰ १, भाग १, ए॰ १७६)
यहाँ से।मेश्वर की भूल बतलाता हुन्ना उक्त गेज़ेटिग्रर का कर्ता स्वयं भूल कर
गया है क्येंकि प्रबंधचिंतामिण का कर्ता मेरतुंगाचार्य भी जयसिंह न्नीर न्नाक
(त्रणींराज = ग्राना) के बीच की लड़ाई का उल्लेख करता है (सपादलकः सह
भूरिलचैरानाकभूपाय नताय दतः। दसे यशोवभीण मालवोपि त्वया न से है
दिपि सिद्धराज ॥ प्रबंधचिंतामिण, पृ० १६०) पृथ्वीराजविजय के कर्ता जयस्य
(जयानक) ने भ्रपना काच्य वि० सं० १२४८ के पूर्व बनाया ग्रीर असमें जयसिंह
की पुत्री कांचनहेवी का विवाह श्रणींराज से होना लिखा है, इतना ही नहीं
किंतु उस कन्या से इत्पन्न होनेवाले सोमेश्वर का जयसिंह का श्रपने यहां ले
जाने श्रीर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के द्वारा गुजरात में से।मेश्वर का
लाजन-पाजन होने श्रादि का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। कीर्तिकोसुदी
वि०सं० १२८२ के श्रासपास बनी है।इन दोनें काच्यों का कथन बंबई गेज़ेटिग्रर
के कर्ता के कथन की श्रपेना श्रधिक प्रामाणिक है।

(१६) प्रथमस्सुधवासुतस्तदानीं
परिचर्यां जनकस्य तामकार्षीत् ।
प्रतिपाद्यजलाञ्जलिं घृषाये
विदधे यां भृगुनन्दनो जनन्याः ॥ [१२॥]
न परं विदधे वृथा गुणिस्वं
जनकं स्नेहमयं विनाश्य यावत् ।
स्वयमेव विनश्य गर्हणीयं
व्यतने।हीप ह्वानुरागगन्धम् ॥ [१३॥]

पृथ्वीराजविजय, सर्ग ७ प्रश्नीराजविजय, सर्ग ७ प्रश्निक प्रोप्त हो प्राकिन्नालां जिक्ल् सर्वे, वेस्टर्न सर्वेज, ई॰ १६०६-१०, प्र०४२। साथ की लड़ाई वि० सं० १२०७ के ध्याश्विन या कार्तिक में हुई होगी १ । उसके पुत्र विश्रहराज (वीसलदेव) ने राज्य पाने के बाद वि० सं० १२१० माघशुक्ता ५ को हरके लि नाटक समाप्त किया १ । ध्रतएव अग्रोराज धीर जगहेव देनों का देहांत वि० सं० १२०७ के ध्राश्विन श्रीर १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ होगा।

- (२) जगहेव का नाम, पितृघाती (हत्यारा) होने के कारण, राजपूताने की रीति के ध्रनुसार, बीजेल्यों के वि० सं० १२२६ के शिलालेख तथा पृथ्वीराज विजय में नहीं दिया, परंतु हंमीरमहाकावय के ग्रीर प्रबंधकीष (चतुर्विशति प्रबंध) की हस्तिलिखित पुस्तक के ग्रंत में दी हुई चौहानों की बंशावली ११ में उसका नाम जगहेव मिलता है। जगहेव के पुत्र पृथ्वीभट के विद्यमान होने पर भी उसके पीछे उसका छोटा भाई विग्रहराज (वीसलदेव) राजा हुआ जिसका कारण यही ध्रनुमान किया जा सकता है कि जैसे मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) को मार कर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयिंह (फहा) मेवाड़ का राजा बना परंतु सर्दारों ध्रादि ने उसकी ध्रधीनता स्वीकार न की ग्रीर राणा कुंभा का छोटा पुत्र रायमल सर्दिशं की सहायता से उसे निकाल कर मेवाड़ का राजा बना वैसे ही पृथ्वा-भट से विग्रहराज ने भ्रजमेर का राज्य लिया हो।
- (३) विप्रहराज (वीसलदेव) चौथे के राजत्वकाल के संवतः वाले शिलालेख प्रव तक ४ मिले हैं, जिनमें से उपर्युक्त 'हरकेलिनाटक'

(१८) इंडि॰ ऍटि॰; जि॰ ४०, पृ॰ १६६।

द्भुभृत् जगद्देव इति प्रतीतः।

हंमीरमहाकाव्य, सर्ग २, छो० १२।

(२१) गउडवहो, अंग्रेजी सूमिका, पृ० १३४-३६ (टिप्पण)

<sup>(</sup>१६) संवत् १२१० मार्गशुदि ४ त्रादित्यदिने श्रवणनवत्रे मकरस्य वन्द्रे हर्षणयोगे बाजवकरणे हरकेजिनाटकं समाप्तं।। मंगलं महाश्रीः।। कृतिरियं महाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीविग्रहराजदेवस्य (शिजाश्रों पर खुदा हुन्ना हरकेजि नाटक, राजप्ताना म्यूजिन्नम, श्रजमेर, में सुरचित)।

<sup>(</sup>२०) विस्मापकश्रीभविति स्म तस्मा-

की पुष्पिका वि. सं. १२१० की, मेवाड़ के जहाजपुर जिले के लोहारी गांव के पास के भूतेश्वर महादेव के मंदिर के स्तंभ पर का वि. सं. १२११ का १९ छीर छाशोक के लेखवाले देहली के शिवालिक स्तंभ पर [कार्तिकादि ] वि. सं. १२२० (चैत्रादि १२२१) बैशाख शुदि १५ (ता० ६ एप्रिल ई. स. ११६४) गुरुवार (वार एक ही लेख में दिया है) के दे १३ हैं। पृथ्वीभट (पृथ्वीराज दूसरे) का सब से पहला लेख वि. सं. १२२४ माघशु ७ का हांसी से मिला है १४ प्रतएव विमहराज (वीसलदेव) चौथे छीर उसके पुत्र प्रपरगांगेय देंगों की मृत्यु वि० सं. १२२१ छीर १२२४ के बीच किसी समय हुई यह निश्चित है।

(४) अपरगांगेय (अमरगांगेय) से पितृघाती जगद्देव के पुत्र पृथ्वीभट ने राज्य छीन लिया हो। ऐसा पाया जाता है क्योंकि मेवाड़ राज्य के जहाज़पुर ज़िले के धौड़ गांव के पास के रूठी राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर के वि. सं० १२२५ ज्येष्ठ विद १३ के पृथ्वीदेव (पृथ्वीभट) के लेख में उसकी 'रणखेत में अपने मुजबल से शाकंभरी के राजा को जीतनेवाला' १६ बतलाया है। बालक अपरगांगेय की मृत्यु विवाह होने से पहले हुई हो और वह एक वर्ष से अधिक राज करने न पाया हो। पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि 'पृथ्वीराज के

<sup>(</sup>२२) कँ ॥ सम्वत् १२११ श्रीः (श्री) परमपासु(श्र)पताचार्येन(ण) विश्वेश्वर [प्र] ज्ञेन श्रीवीसखदेवराज्ये श्रीसिद्धेश्वरप्राप्तादे मण्डपं [भूषितं]॥ (लोहारी के मन्दिर का लेख, श्रप्रकाशित)।

<sup>(</sup>२३) इंडि॰ पॅंडि॰, जि॰ ११, ए० २१८

<sup>(</sup>२४) वही, जि॰ ४१, पृ॰ १६

<sup>(</sup>२१) कें सं० १२२१ ज्येष्ट विद १३ श्रद्योह श्री सपाद्वाद मंडले महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्दारक उमापितवरल्डधप्रसाद प्रौढपताप निजसुजरणांगणिविनिर्जित्याकं भरीभूपाल श्रीप्रिथिम्बिदेवविजयराज्ये (घोड गाँव के
स्टी राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर का लेख—अप्रकाशित)

द्वारा सूर्यवंश ( चौहानवंश ) की उन्नति की देखते हुए यमराज ने इस ( विश्रहराज ) के पुत्र अपरगांगेय को हर लिया १६।

(५) पृथ्वोभट (पृथ्वीराजदूसरे) के समय के अब तक तीन शिलालेख मिले हैं जिनमें से उपर्युक्त हांसी का वि० सं० १२२४ का, धौड़ गांव का १२२५ का (ऊपर लिखा हुआ) और मेबाड़ के मैनाल नामक प्राचीन स्थान के मठ का १२२६ का २७ (बिना मास, पत्त और तिथि का) है। उसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर का सबसे पहला वि० सं. १२२६ फाल्गुन वदि ३ का मेबाड़ के बीजोल्यां गांव के पास की चट्टान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेख २८ है जिसमें सामंत से लगा कर सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। इन लेखों से निश्चित है कि पृथ्वीभट का देहांत और सोमेश्वर का राज्याभिषेक ये दोनों घटनाएँ वि० सं० १२२६ में फाल्गुन के पहले किसी समय हुई। पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि 'सब गुणों से संपन्न, पित्वैरी (जगहेव) का पुत्र, पृथ्वीभट भी (विमहर्गा को ) लाने के लिये अचानक चल धरा ( = मर गया ११)।

(६) स्रोमेश्वर के विषय में पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि ''उसका जन्म होने पर जब उसके नाना (जयिसंह = सिद्धराज) ने ज्योतिषियों से यह सुना कि रामचंद्र अपना बाकी रहा हुआ कार्य करने के लिये उस (सोमेश्वर) के यहाँ जन्म लेंगे तब उसने उसकी

<sup>(</sup>२६) सुतोप्यपरगाङ्गे यो निन्येस्य स्विसूनुना । उन्नति रिववंशस्य पृथ्वीराजेन प्रयता ॥ [४४॥]

पृथ्वीराजविजय, सर्ग म।

<sup>(</sup>२७) बंगाल प्रिश्राटिक सोसाइटी का जर्नल, ई० स० १८६६, हिस्सा १, ए० ४६.

<sup>(</sup>२८) वही, पृ० ४०-४६।

<sup>(</sup>२६) प्रत्यानेतुमिवाकाण्डे पूर्णोपि सकलैर्गुणैः । पितृवैरितन्जोपि प्रतस्थे पृथिवीभटः ॥ [२६॥]

पृथ्वीराजविजय, सर्गं म।

ब्रापने नगर में मँगवा लिया। उसके पीछे कुमारपाल ने कुमार (बालक) सोमेश्वर का पालन किया जिससे उसका 'कुमारपाल' नाम सार्थक हुआ। उसकी वीरता के कारण वह (कुमारपाल) उसकी सदा अपने पास रखता था। एक हाथी से दूसरे हाथी पर उछलते हुए उस (सोमेश्वर) ने कौंकण के राजा की छुरिका (छोटी तलवार) छोन ली धीर उसीसे उसका सिर काट डाला। फिर उसने त्रिपुरी (चेदि की राजधानी देवर) के कलचुरि राजा की पुत्री (कपूरदेवी) से विवाह किया जिससे ज्येष्ठ (पच्च नहीं दिया) की द्वादशी को पृथ्वीराज का जनम हुआ के। उसका चूड़ाकरण संस्कार होते ही रानी

(३०) उत्परस्यते कंचन कार्यशेषं निर्मातुकामस्तनमे। ऽस्य रामः । सांवत्सरैरित्युदितानुभावं मातामहस्तं स्वपुरं निनाय ॥ [३१]

पृथ्वीराजविजय, सर् ६.

श्रथ गूर्जरराजमूर्जितानां मुकुटालङ्करणं कुमारपालः। श्रधिगत्य सुतासुतं तदीयं परिरचन्नभवद्यथार्थनामा ॥ [११॥] किमशो रथि ] यन्तृसादिपत्ति-व्यवहारेषु विसारिया चतुर्घा । युधि वीरसेन शुद्धिमन्तं न समीपाद्मुचःकुमारपाबः ॥ [१४॥] हरुमानिव शैलतस्स शैलं हिरदेन्द्र।द्दिरदेन्द्रमुत्पतिष्णुः । बुरिकामपहत्य कुङ्कुगोन्द्रं गमयामास कर्बंघता तयैव ।। [११॥] इति साहससाहचर्यचर्य-स्तमयज्ञैः प्र[तिपादि]तप्रभावाम् । तनयां स सपादबचपुण्ये-रूपयेमे त्रिपुरीपुर[न्द]रस्य ॥ [१६॥] भ्येष्ठत्वं चरितार्थताम्य नयनमासान्तरापेचया के फिर गर्भ रहा । श्रीर माघ सुद्दि ३ की हरिराज का जन्म हुआ। १। पृथ्वीराज विजय के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने राज पाया उस समय धर्मात् वि० सं० ११-६-६ में तो सोमेश्वर बालक था प' कैंकिश के राजा के साथ की लड़ाई के समय वह युद्ध में वीरता बतलाने के योग्य श्रवस्था की पहुँच गया था। कैंकिश के जिस राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है वह उत्तरी कैंकिश का शिलारावंशी राजा मिल्लकार्जुन है। कुमारपाल की उसपर की चढ़ाई के विषय में प्रबंधचिंतामिश से पाया जाता है कि 'एक दिन कुमारपाल के दर्बार में एक भाट ने मिल्लकार्जुन की 'राजिपतामह' कहा।

ज्येष्ठस्य प्रधयनपरन्तपत्तया ग्रीष्मस्य भीष्मां स्थितिम् । द्वादश्यास्तिथिमुख्यतामुपदिशन्भानोः प्रतापोन्नतिं तन्वन्गोन्नगुरोनिंजेन नृपतेर्जन्ने सुतो जन्मना ॥ [४०॥]

वही, सर्गं ७।

पृथ्वीं पवित्रतां नेतुं राजशब्दं कृतार्थताम् । चतुर्वर्गाधनं नाम पृथ्वीराज इति व्यधात् ॥ [ ३०॥ ]

वही, सर्ग द।

a

(२१) चूडाकरणसंस्कार बहुधा प्रथम वर्ष में, नहीं ती तीसरे में होता है।

(३२) चूडाकरणसंस्कारसुन्दरं तन्भुखं बभा ।
पाश्चात्यभागसंत्राप्तज्ञक्षमेव शशिप्रण्डलम् ।। [४४॥]
तत्रान्तरे पुनर्देवीवपुः प्रेचत पार्थिवः ।
स्वमदृष्टभुजङ्गेनद्रभोगक्षान्त्येव पाण्डुरम् ।। [४६॥]
प्रसृतपृथिवीराजा देवी गर्भवती पुनः ।
वदेष्यःकुमुदा फुछपद्मेव सरसी बभा ।। [४७॥]
माघस्याथ तृतीयस्यां सितायामपरं सुतम् ।
प्रसादमिव [पार्वत्या मूर्तं ] परमवाप सा ॥ [४६॥]
प्रसोदमिव [पार्वत्या मूर्तं ]

युद्धे वस्य हस्तिद्वनकीलां भविष्यन्तीं जानतेष हरिराजनानायं स्वस्य कृतार्थं वायेव स्पृष्टः । हरिराजो हि हस्तिमर्दनः (श्लोक ४० पर जीनराज की टीका, मूल श्लोक बहुत सा नष्ट हो गया है)

पृथ्वीराजविजय, सर्ग प

इस पर क्रुद्ध होकर कुमारपाल ने भ्रपने मंत्री त्रांबड को सेनापित बना कर अपने सामंतों सहित उसपर भेजा। उसने कैंकिया में प्रवेश किया ग्रीर कलविणि नदी को पार करने पर मिल्लकार्जुन से उसकी हार हुई श्रीर वह काला मुँह कराकर लौटा। इसपर कुमारपाल ने बड़ी मेना के साथ फिर उसीको उसपर मेजा श्रीर उसी नदी के पार फिर उससे लड़ाई हुई जिसमें ग्रांबड ने उसके हाथी पर चढ़ कर भ्रपनी तलवार से उसका सिर काट डाला ग्रीर कैंकिय पर कुमारपाल का अधिकार जमा दिया। उसने मिल्लकार्जुन के सिर की सीने में मढा तिया और दरवार में बैठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपहारी के साथ भेट किया। इसपर कुमारपाल ने आंबड की ही राजपितामह की उपाधि दी । ३३, प्रबंधचिंतामिश्वकार मिल्लकार्जुन का सिर काटने का यश सेनापति अांबड की देता है परंतु पृथ्वीराजविजय, जो प्रबंध-चिंतामिण से अनुमान ११४ वर्ष पूर्व बना था, उस वीर कार्य का सोमेश्वर के द्वाथ से होना बतलाता है जो श्रिधिक विश्वास के योग्य है। मिछिकार्जुन के देा शिलालेख शक संवत् १०७८ ग्रीर १०८२ (वि०सं० १२१३ और १२१७) के विले हैं और उसके उत्तराधिकारी भपरादित्य का पहला लेख शक संवत् १०८४ (वि०सं० १२१६) का ३ ९ है अतएव सोमेश्वर ने मिद्धकार्जुन की वि०सं० १२१७ या १२१८ में मारा होगा, जिसके पीछे उसने चेदि देश की राजधानी त्रिपुरी के हैहय (कलचुरि) वंशी राजा की पुत्री से विवाह किया। टीकाकार ने एक रहोक की टीका में राजा का नाम तेजल लिखा है किंतु पृथ्वीराजविजय के एक भ्रीर श्लोक में श्लेष से यह श्रर्थ संभव है कि कर्पूरदेवी के पिता का नाम अचलराज हो। उससे पृथ्वीराज का जनम हुआ जो वि० सं० १२१७ के पीछे किसी समय

<sup>(</sup>३३) प्रबंधचिंतामिंग, पृ॰ २०१-२०३।

<sup>(</sup>३४) वंबई गेज़ेटिश्चर, ज़ि॰ १, भाग १, पू.१=६।

<sup>(</sup>३४ इ.ही, पु० १म६।

होना चाहिए, न कि वि० सं० १२०५-६ में । उस समय तक तो सोमेश्वर युवावस्था के। भी न पहुँचा होगा।

पृथ्वीराजविजय में पृथ्वीभट की मृत्यु के वर्णन के बाद लिखा है कि 'जिसमें से पुरुष रूपी मोती गिरते गए ऐसे सुधवा के वंग को छोड़ कर राजश्री सोमेश्वर की राजा देखने के लिये उत्कंठित हुई। महामंत्री यश श्रीर प्रतापरूपी दोनों पुत्रों (पृथ्वीराज श्रीर हिराज) सहित राजा (सोमेश्वर) को सपादलच्च में लाए श्रीर दान तथा भोग जैसे उन दोनों पुत्रों को लेकर संपत्ति की मूर्त्त स्वस्प कर्पूरदेवी ने अजयदेव की नगरी (अजमेर) में प्रवेश किया। परलेक को जीतने की इच्छावाले राजा ने मंदिरादि निर्माण कराए श्रीर इस तरह पितृ-ऋण से मुक्त हो कर पिता के दर्शन के लिये त्वरा की (अर्थात् जल्दी ही मरणोन्मुख हुआ)। मेरे पिता अकेले स्वर्ग में कैसे रहें श्रीर बालक पृथ्वीराज की उपेचा भी कैसे की जावे ऐसा विचार कर उसने उस (पृथ्वीराज) को राज्यसिंहासन पर बिठलाया श्रीर अपनी वतचारिणी रानी पर उसकी रचा का भार छोड़ कर पितृभक्ति के कारण वह स्वर्ग को सिधारा' । इससे भी तिश्चित

(३६) मुक्तेवित सुधवावंशं गल्डत्पुरुषमोक्तिकं ।
देवं सोमेश्वरं द्रष्टुं राजश्रीरुद्कण्डतं ॥ [२७॥]
श्रारमजाभ्यामि वयशः प्रतापाभ्यामिवान्वितः ।
सपादल्खमानिन्ये महामात्यैर्महीपितः ॥ [१८॥]
कर्प्रदेव्यधादाय दानभोगविवात्मज्ञा ।
विवेशाजयराजस्य संपन्मूर्तिभती पुरीम् ॥ [१६॥]
ऋषाशुद्धिं विनिर्माय निर्माणेरीहशैः पितः ।
तत्वरे दर्शनं कर्नुं परलोकजयी नृपः ॥ [७१ ॥]
प्[काकिना हि] मित्रित्रा स्थीयते त्रिदिवे कथम् ।
बालश्च पृथिवीराजो मया कथमुपेश्यते ॥ [७२॥ ]
[इतीवास्यामिषिक्तस्य रचार्थ व्रतचारिणीम् ।
स्थापयित्वां निजां देवीं पितृ भक्तया दिवं ययौ ॥ [७३॥ ]
पृथ्वीराज्ञविज्ञम, सर्गं द

है कि सोमेश्वर के देहांत समय पृथ्वीराज बालक ही था। सोमेश्वर के राज्यसमय के प्रिालालेख मिले हैं जिनमें से वीजेाल्यां का उपर्युक्त लेख वि० सं० १२२६ का, धीड़ गांव के उक्त मंदिर के दे। स्तंभी पर वि०सं० १२२८ ज्येष्ठ सुदि १०३७ श्रीर १२२८ श्रावण सुदि १३ के,३० जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीयमाता के मंदिर के स्तंभ पर वि०सं० १२३० का३१ श्रीर सेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जहाज़पुर ज़िले के श्रांवलदा गाँव से मिले हुए सती के स्तंभ पर वि०सं० १२३४ भाद्रपद सुदि ४ शुक्रवार का ४० है। सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज के समय के कई लेख मिले हैं जिनमें से पहला उपर्युक्त भूतेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर के एक सती के स्तंभ पर वि०सं० १२३६ श्राषाढ विद १२ का ४० है। इन लेखें से स्पष्ट है कि वि० सं० १२३४ श्रीर १२३६ के बीच किसी समय सोमेश्वर का देहांत श्रीर पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ। उस समय तक ते। पृथ्वीराज बालक था जैसा कि ऊपर लिखा

वेस्तर्न सकेल, ई०स० १६०६-१०,ए० ४२।

जोहारी गाँव का लेख (अप्रकाशित)

<sup>(</sup>३७) श्रों ॥ स्वस्ति ॥ संवत् १२२८ जेष्ट (ज्येष्ठ) सुदि १०...... समस्त राजावजीसमळंकृतपरमभट्टारकः(क)महाराजाधिराजपरमेस्व (श्व) रपरममा-हैस्व(श्व)रश्रीसोमेस्व(श्व)रदेवकुस(श)लीकल्याण्विजयराज्ये० धौडगांव का लेख (अनकाशित)

<sup>(</sup>३८) श्रों ॥संवत् १२२६ श्रावणसुदी १३ श्रद्योह श्रीमत् (द्) श्रजयमेरुदुर्गो स्पादलचमामतः ।।समस्तराजावित्तमलंकृतः स परमभटारकः महाराजाधिराज परमेरव(श्व)रपरममाहेस्वर(श्वरः) ॥ श्रीसे।मेस्व(श्व)रदेव कुशलीकल्याण विजयराज्ये०

धोडगांव का लेख (ग्रप्रकाशित) - (३६) प्रांग्रेस रिपेटि श्रांफ दी श्रांकिंग्रॉबाजिकत सर्वे श्रांफ इंडिश्रा,

<sup>(</sup>४०) श्रों !! स्वस्तिश्रीमहाराजाधिराज श्री सीमेस्व(श्व)रदेवमहाराये(ज्ये) होहरा सिंवरासुत सिदराज.....संवत् १२३४ भाद्ग[पद]श्रुदि ४ शुक्रदिने० श्रांवलदा गांव का लेख (श्राप्रकाशित)

<sup>(</sup>४१) संवत् १२३६ त्रामाढ़ वदि १२ श्रीपृथ्वीशाजराज्ये वागडी सक्तखण पुत्र जलसका । मातु काल्ही०

6

स

Á

80

गया है। पृथ्वीराजविजय में विश्वहराज (वीसल देव) चौथे की मृत्य के प्रसंग में यह भी लिखा है कि 'अपने भाई (सोमेश्वर) के दे। पुत्रों से पृथ्वी की सनाथ जानने पर विम्रहराज ने भ्रपने की कृतार्थ माना चौर वह शिव के सांनिध्य में पहुँचा ४२। इसका तात्पर्य यही है कि विश्वहराज ने अपनी मृत्यु के पहले सोमेश्वर के हो पत्र होने की खबर सुन ली थी। उसका देहांत चैत्रादि वि० सं० १२२१ श्रीर १२२४ के बोच किसी समय होना ऊपर बतलाया जा चुका है इसिलिये पृथ्वीराज का जन्म वि० सं० १२२१ के न्त्रासपास होना स्थिर होता है। पृथ्वीराजरासे में उक्त घटना का संवत् १११५ दिया है। यदि अनंद विक्रम संवत् की कल्पना के अनुसार उसमें ६०-६१ मिलावें तो भी पृथ्वीराज का जन्म वि० सं० १२०५-६ में त्र्याता है जो सर्वथा असंभव है। यदि उक्त संवत् में पृथ्वीराज का जन्म होता ते। सोमेश्वर के देहांत के समय पृथ्वीराज की अवस्था लगभग ३० वर्ष की होती और सोमेश्वर को उसकी रचा का भार अपनी रानी की सींपने की आवश्यकता न रहती।

# पृथ्वीराज का देहली गाद जाना।

पृथ्वीराजरासे में लिखा है कि 'देहली के तंवर (तोमर) वंशी राजा अनंगपाल ने अपनी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुआ । ग्रंत में अनंगपाल देहली का राज्य अपने दौहित्र पृथ्वीराज की देकर बद्रिकाश्रम में तप करने की चला गया'। पंड्याजी ने अनंद विक्रम संवत् ११२२ और संनंध (प्रचलित) विक्रम संवत् १२१२-१३ में पृथ्वीराज का देहली गींद जाना और उस समय उनकी अवस्था ७ वर्ष की होना माना है, परंतु उस समय तक ते। पृथ्वीराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा

<sup>(</sup>४२) अथ आतुरपत्याभ्यां सनायां जानता भुवम् । जग्मे विम्रहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकम् ॥ [४३॥] प्रथीराजविजय, सर्गे प

कि अपर दिखाया जा चुका है। न तो सोमेश्वर के समय देहली में तंबर श्रनंगपाल का राज्य था धीर न उसकी पुत्रो कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ । इसलिये पृथ्वीराजरासे का यह कथन माननीय नहीं, क्योंकि देहली का राज्य तो विम्रहराज (वीसलदेव) वैश्वे ने ही अजमेर के अधीन कर लिया था। बीजोल्यां के उक्त वि० सं० १२२६ के लेख में विमहराज के विजय के वर्णन में लिखा है कि 'ढिल्ली ( देहली ) लेने से थके हुए श्रीर त्राशिका ( हांसी ) प्राप्त करने से स्थिगित भ्रापने यश की उसने प्रतीली (पोल ) भ्रीर बलभी (फरोखे) में विश्रांति दी <sup>४ ३</sup> म्पर्थात् देहली श्रीर हांसी को जीत कर इसने अपना यश घर घर में फैलाया। देहली के शिवालिक स्तंभ पर के उसके लेख में हिमालय से विंध्य तक के देश की विजय करना लिखा है ४४। हांसी से मिले हुए पृथ्वीराज ( पृथ्वीभट ) दूसरे के वि॰ सं॰ १२२४ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय वहाँ का प्रबंधकर्ता उसका मामा गुहिलवंशी किल्हण था । ऐसे ही देहली का राज्य भी अप्रजमेर के राजा के किसी रिश्तेदार या सामंत के अधिकार में द्वागा। तबकात्-इ-नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली लड़ाई में देहली के [राजा] गोविंदराज का श्वीराज के साथ होना श्रीर उसी (गोविंदराज) के भाले से धुलतान का घायल हो कर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई, उस गीविंदराज का मारा जाना लिखा है भी

(४३) प्रतोल्यां च वलभ्यां च येन विश्रामितं यशः [1] हिल्लिकाग्रह्णाशांतमाशिकालाभळंभितः(तं) ॥२२॥

बीजोल्यां का लेख (छाप पर से)

(४४) आविंध्यादाहिमादेविंरचितविजयस्तीर्थमात्राप्रसंगात् इंडि॰ ऍटि॰, जि॰ ११,

(४४) चाहमानान्त्रये जातः पृथ्वीराजो महीपतिः।

तमातुश्राभवरश्राक्ष किल्हणः कीर्त्तिवर्द्धनः ॥ २ ॥ गृहिलीतान्वयव्योममंडनैकशश्च्छशी । वही, जि. ४१, ए० १६ (४६) तबकात इ-नासिरी का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद (मेजर रावर्टी का किया हुआ), १० ४५६-६ ॥ 808

इससे निश्चित है कि पृथ्वीराज (तीसरे) के समय देहली श्रजमेर को उक्त सामंत को अधिकार में थी। 'तारीख़ फ़रिश्ता' में भी वैसा ही लिखा है परंतु उसमें गोविंहराज को स्थान पर खांडेराव नाम दिया है जो फारसी श्रचरों को दोष से ही मूल से भिन्न हुआ है।

पृथ्वीराज की माता का नाम कमला नहीं किंतु कर्पृर्देवी या श्रीर वह देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं किंतु त्रिपुरी (चेदि देश की राजधानी) के हैहय (कलचुरि) वंशी राजा तेजल या अचलराज की पुत्री थी (देखे। ऊपर)। नयचंद्र सूरि ने भी अपने हंमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्प्रदेवी की दिया है।

जब विशहराज (वीसलदेव) चै। थे के समय से ही देहली का राज्य अजमेर के चौहानों के अधीन हो गया था और पृथ्वीराज अनंगपाल तंवर का भानजा ही न था तो उसका अपने नाना के यहाँ देहली गोद जाना कैसे संभव हो सकता है ? यदि पृथ्वीराज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर अजमेर के राज्य पर उसका अधिकार ही कैसे रहता ? पृथ्वीराज के राजत्वकाल के कई एक शिलालेख मिले हैं जिनमें से महोबे की विजय के लेखें को छोड़ कर बाकी सबके सब अजमेर के राज्य में से ही मिले हैं। उनसे भी निश्चित है कि पृथ्वीराज की राजधानी अजमेर ही थी न कि देहली। देहली का गीरव मुसल्मानी समय में ही बढ़ा है। उसके पहले विशहराज के समय से ही देहली चौहानों के महाराज्य का एक सूबा था। चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत के नाम एक सूबा था। चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत के नाम

<sup>(</sup>४७) इजाविजासी जयित सम तस्मात् सोमेश्वरोऽनश्वरनीतिरीतिः ॥ ६७ ॥ कपूरदेवीति बभूव तस्य प्रिया [ प्रिया ] राधनसावधाना ।...॥ ७२ ॥ इंमीरमहाकाज्य, सर्ग २

से वे स्पाइल चेश्वर कहलाते थे श्रीर पुरखाश्रों की राजधानी के नाम से शाकंभरीश्वर।

### कैमास युद्ध।

प्रथ्वीराजरासे में लिखा है कि 'शहाबुद्दोन गोरी देहली पर चढाई करने के इरादे से चढ़ा और सिंधु नदी के इस किनारे संवत् ११४० चैत्र वदि ११ को ग्रा जसा। इसकी ख़वर पाने पर पृथ्वीराज ने अपने मंत्री कौमास की बड़ी सेना और सामंतें के साथ उससे खड़ने को भेजा। तीन दिन की लड़ाई के बाद कैमास शत्र को पकड़ कर पृथ्वीराज के पास ले आया। पृथ्वीराज ने १२ हाथी श्रीर १०० घेड़े इंड लेकर उसे छोड़ दिया। 'यह घटना भी कल्पित ही है क्यों कि यदि उस संवत् को धनंद विक्रम संवत् सानें ता प्रचलित विक्रम संवत् (११४० + ६०-६१ = ) १२३०-३१ होता है। उस समय तक तो पृथ्वीराज राजा भी नहीं हुआ था श्रीर बालक था। शहाबुदीन गोरी उस समय तक हिंदुस्तान में आया भी नहीं था। गृज़नी श्रीर हेरात के बीच ग़ोर का एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी फ़ीरोज़कोह थी। हिजरी सन् ५५८ (वि० सं० १२२०-२१) में वहाँ के मिलक सैफुद्दीन के पीछे उसके चचेरे भाई ग़ियासुद्दोन मुहम्मद ग़ोरी ने, जो बहाउद्दीन साम का बेटा या, वहाँ का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, जिसको उसने अपना सेनापति बनाया। हि॰ स॰ ५६ ६ (वि॰सं॰ १२३०-३१) में शहाबुद्दीन ने गुज़ों से गुज़नी छीनी जिससे उसके बढ़े भाई ने उसको गुज़नी का हाकिम बनाया। हि० स० ५७१ (वि॰ सं॰ १२३२-३३) में हिंदुस्तान पर शहाबुद्दीन ने चढ़ाई कर मुलतान लिया १८। इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिंदुस्तान पर नहीं हुई थी। ऐसी दशा में वि० सं० १२३०-३१ में पृथ्वीराज के मंत्री कैमास से उसका हार कर क़ैद होना विश्वासयोग्य नहीं।

<sup>(</sup>४८) तबकात-इ-नासिरी, पृ० ४४८-४६.

805

#### नागरीप्रचारियो पत्रिका।

इसमें संदेह नहीं कि कैमास (कदंबवास ) पृथ्वीराज का मंत्री था। राजपृताने में ''कैमास बुद्धि'' कहावत हो गई है। पृथ्वीराजिवजय में उसकी बहुत प्रशंसा की है ग्रीर लिखा है कि उसकी रक्तकता ग्रीर सुप्रबंध से पृथ्वीराज बालक से युवा हुग्रा । उसी समय पृथ्वीराज के नाना का भाई भुवनैकमल्ल भी ग्राजमेर में ग्रा गया ग्रीर उसके ग्राने पर हरिराज युवा हुग्रा। ' इन दोनों—कदंबवास ग्रीर भुवनैकमल्ल—की बुद्धि तथा वीरता से राजकाज चलता था।

जैसे पितृवैरि जगहेव को पुत्र पृथ्वीभट ने विश्वहराज वीसल-देव को पीछे उसके पुत्र अपरगांगेय से राज छीन लिया, वैसे सुधवा को वंश ने फिर कांचनदेवी को वंश से राज छीनने का यह किया हो। मंत्री जब सीमेश्वर को ले आए उस समय विश्वहराज का पुत्र

(४६) स कद्म्ववास इति वासवादिभिः
रेष्टहणीयधीर्व्यसनमध्यपातिभिः।
श्रवगाहते सहचरस्सुमन्त्रिताम्
परिरित्ततुं चितिधरस्य सद्गुणान् ( पड्गुणान् ) ॥ [३७]
सचिवेन तेन सकवासु युक्तिषु
प्रवणेन तिकमिष कर्म निर्ममे ।
सुखपुष्करं शिशुतमस्य यदप्रभोः
परिचुम्वयते सम नवयोवनिश्रिया ॥ [४४]

पृथ्वीराजविजय, सर्ग ह।

(40)

स पुनर्भद्यजसुतासुतो भैवनिद्वसुजोपि रचित चराचरं जगत् ।
इति चार्तया ऋतकुत्हलः कसाद्
सुवनैकमछ इति बन्धुराययो ॥ [६८]
पाज्यप्रजाभ्युद्यवर्धनद्त्व[चित्ते
देवातिशायिबळ्युग्सुव]नैकमल्ले ।
संकीर्णवाल्ययुवभावगुणानुभाव
पस्पर्शं वर्महरता हरि[राजदेवम् ] ॥ [८४]
वद्गी, सर्गं ६

नागार्जुन बहुत छोटा रहा हो, किंतु अब पृथ्वीराज की प्रबलता होने पर उसने विरोध का कंडा उठा कर गुडपुर का किला अपने हाथ कर लिया। यह गुडपुर संभव है कि दिल्ली के पास का गुडगांव हो और नागार्जुन पहले वहाँ का अजमेर की ओर से शासक हो क्योंकि उसकी माता भी वहीं रहती थी। पृथ्वीराज ने कदंबवास और भुवनैकमल्ल को साथ न लेकर स्वयं ही उसपर आक्रमण किया, किला घर जाने पर नागार्जुन भाग गया और पृथ्वीराज उसकी माता को बंदी कर के ले आया भी।

गोरी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के बलवान हयपित का गर्जन छीन लिया था, पृथ्वीराज के पास भी दूत भेजा। यह गोरी राजमंडल की श्री के लिये राहु बन कर द्याया हुआ कहा गया है। फिर दूत का वर्णन देकर पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि गूर्जरों के नड्बल (नाडोल, मारबाड़ में) नामक दुर्ग पर गोरियों ने आक्रमण किया जहाँ सब राज्यांग छिप गए थे। पृथ्वीराज की इस पर कोध ध्याया किंतु कदंबवास ने कहा कि ध्यापके शत्रु सुंदोपसुंद न्याय से स्वयं नष्ट हो जायँगे, आप कोध न कीजिए।

(43)

श्रथ कुविधियदृच्छ्येव नागार्जुन इति निन्दित्मिसुयोग्यनामा।
निगडगृहपरिम्रहाय मातुर्मुह इव विम्रहराजवल्लभायाः ॥ [ ७ ]
पितुरिष्विजनुपाविज्ञङ्घ्याभाग्याद्भुतबज्ञनिर्मथनैकवीरजन्मा ।
गुडपुरमिति दुर्गमध्यराहन्मधुररसाहितिदोहदेन वाजः [=]
गुडपुरमथ वेष्टयांचकार
चितिपतिरुद्धतयुद्धतन्त्वदर्शी ॥ [३०]
दियतमपि विमुच्य वीरधर्म
क्विचिदपि विम्रहराजमूरयासीत् ॥ [३२]
सममहितमहीपतेर्जनन्या
सुभटघटाः प्रभुरानिनाय बध्वा ॥ [३६]

इतने ही में गूर्जर देश से पत्र लेकर दूत आया जिससे जाना गया कि गोरी को गूर्जरों ने हरा कर भगा दिया है १२ । बजेलियाँ को लेख से पाया जाता है कि वीसलदेव विषहराज ने नड्डुल, पाली ध्यादि को बर्बाद किया था १३ इसलिये वहाँवाले भी चौहानों के शत्रु थे। सुंदोपसुंद न्याय कहने का यही ताल्पर्य

(३२) महदिव दिशि परिमचोत्तराथामितबलवानिधपस्समस्त एव ।
तदुपरि परमार्थपैक्षिष्ट्यां
हय]पतिरेव तिरस्करोति सर्वान् ॥ [३६]
तमपि सुषितगर्जनाधिकारं
विरस्तवष्ठं शरदश्रवद्व्यधाद्यः ।
कदशनकुशलो गवामरित्वात्ससुदितगोरिपदापदेशसुद्रः ॥ [४०]
स किंब सकलराजमण्ड[लश्री]व्यवधिविधानविधुन्तुद्रवमैच्छत् ॥ [४१]
[ब्यस्]जदज्यमेहमेहसूभूत्कुइरहरेरपि दूतमेकमग्रे ॥ [४२]

यावद्राजाङ्गान्यपि तुर्गाङ्गे सम्नानीत्यर्थः । भयात्सर्वे दुर्गे प्रविष्टा [इ]ित तात्पर्यम् (श्लोक ४८ पर जीनराज की टीका, श्लोक नहीं रहा) पृथ्वीराजस्य तावन्निखिबदिगभयारम्भसंरम्भसीमा-

भीमा श्रूभङ्गभङ्गी विरचनसमयं कार्मुकस्याचचचे॥ [४०]

पृथ्वीराजविजय, सर्ग १०

न

T.

राजन्नवसरे। नायं रुषां भाग्यनिधेस्तव।...[४] सुन्दोपसुन्दुभङ्गया ते स्वयं नंध्यंति शत्रवः॥ [४] लेखह्स्तः पुमान्त्राप्तो देव गूर्जरमण्डलात्॥[७] गूर्जरोपज्ञमाचल्यो घोरं गोरिपराभवम्॥ [६] वही, सर्गं११

(४३) जानाजिपुरं ज्वलापुरं कृता पश्चिकापि पश्चीव । नड्वजतुरुपं रोपाञ्चङ्क (ड्डू) छं येन सौ(शौ)र्येण ॥२१॥ (बीजोजियां का लेख) है। गोरी का इमला गूर्जरों १४ के अधिकार के नड्डल पर भी - हुआ हो। किंतु उसका पहला हमला हिंदुस्तान की भूमि पर हिजरी सन् ५-६१ (वि० सं० १२३२-१) में हुआ और उसके पहले कैमास का लड़ने जाकर उसे (ध्रनंद संवत् ११४० = वि० सं० १२३०-३१ में ) हरा आना असंभव है।

# पृथ्वीराज का कन्नीज जाना।

पृथ्वीराजरासे में लिखा है कि 'कन्नोज के राजा विजयपाल ने देहली के . तंवर राजा श्रनंगपाल पर चढ़ाई की परंतु चौहान सोमेरवर श्रीर श्रनंगपाल की सेना से वह पराजित हुन्ना, जिसके पीछे विजयपाल ने श्रनंगपाल की दूसरी कन्या सुंदरी से विवाह किया। उसका पुत्र जयचंद हुन्ना। विजयपाल ने दिग्विजय करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर कटक के सोमवंशी राजा मुकुंददेव पर चड़ाई की । उसने उसका बड़ा स्वागत किया श्रीर बहुत से धन के साथ अपनी पुत्री भी उसके भेट कर दी। इसका विवाह विजयपाल ने अपने पुत्र जयचंद के साथ कर दिया श्रीर उसके संजीगता नामक कन्या हुई । विजयपाल वहाँ से आगे बढ़ कर सेतुबंध तक पहुंचा । वहाँ से लौटते हुए इसने तैलंग, कर्णांट, मिथिका, पुंगल, श्रासेर, गुर्जर, गुंड, सगध, कल्लिंग श्रादि के राजाश्रों की जीत कर पट्टनपुर (श्रन-हिलवाडे) के राजा भोला भीस पर चढ़ाई की। भीम ने अपने पुत्र के साथ नज़-राना भेज कर उसे लीटा दिया। इस प्रकार सब राजाओं को उसने जीत लिया परंतु अजमेर के चौहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की। विजयपाल के पीछे उसका पुत्र जयचंद कन्नीज का राजा हुन्ना । उसने राजसूय यज्ञ करना निश्चय कर सब राजाओं की इसमें उपस्थित होने के लिये बुलाया। उसने पृथ्वीराज को भी बुजावा भेजा परंतु उसने उसकी अधीनता न मान कर वहाँ जाना स्वीकार न किया इतना ही नहीं किंतु जयचंद की ध्रष्टता से कुद्ध होकर उसके भाई

<sup>(</sup>१४) विप्रहराज से लेकर शहाबुद्दीन की चढ़ाई के समय तक नाडोल, पाली श्रादि पर नाडौल के चौहानों का श्रिधकार था। पृथ्वीराजविजय में अस प्रदेश को गूर्जरमंडल कहा है। हुप्न्सेंग भी भीनमाल के इलाके की, जो नाडोल से बहुत दूर नहीं है, गूर्जरदेश कहता है। नाडोल का प्रदेश इस गूर्जर प्रांत के ग्रंतर्गत होने से श्रथवा वर्तमान गुजरात देश के श्रधीन हो जाने से वहाँवाले गूर्जर कहे गए हैं, इसका यह श्रध नहीं है कि नाडौल उस समय गूर्जर जाति के श्रधिकार ग्रंथ।

बालुक राय पर चढ़ाई कर दी । उसने बालुक राय के इलाके की उनाड़ कर उसके मुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा श्रीर लड़ाई में उसकी मार डाला। उसकी स्त्री रोती हुई कन्नों में जयचंद के पास पहुँची श्रीर उसने चौहान के द्वारा श्रपते सर्व-नारा होने का हाल कहा। जयचंद्र ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने का विचार किया परंतु उसके सजाहकारों ने यह सलाह दी कि सेवाड़ के राजा समरसिंह की अपने पत्त में लिए बिना पृथ्वीराज की जीतना कठिन है। इसपर उसने रावल समरसिंह की यज्ञ में बुलाने के जिये पत्र लिखा श्रीर बहुत कुछ जालच भी बतजाया परंतु उसने, एक न मानी । इस पर जयचंद्र ने समरसिंह श्रीर पृथ्वी-राज दोतों पर चढ़ाई करना निश्चय किया और पृथ्त्रीराज से अपने नाना अनं-गपाल का देहली का त्राधा राज्य भी खेना चाहा । फिर इसने श्रपनी सेना के दो विभाग कर एक की पृथ्वीराज पर देहली श्रीर दूसरे की समरसिंह पर चित्तीढ़ भेजा। दोनें स्थानें से उसकी फोजें हार खाकर छोटीं। पृथ्वीराज उसके यह में न गया इसिजिये उसने पृथ्वीराज की सोने की मूर्त्ति बनवा कर द्वारपाल की जगह खड़ी करवाई। राजसूय के साथ साथ जयचंद की पुत्री संजोगता का स्वयंवर भी होनेवाळा था। उस राजकुमारी ने पृथ्वीराज की वीरता का हाल सुन रक्खा था जिससे उसी है। श्रपना पति स्त्रीकार करने का इड़ निश्चय कर लिया था। स्वयंवर के समय उसने वरमाला पृथ्वीराज की उस मूर्ति के गले में ही डाली, जिसपर कुद्ध हैं। जयचंद ने उसकी गंगातट के एक महल में केंद्र कर दिया। इधर पृथ्वीराज ने श्रपनी मृतिं हारपाल की जगह खड़ी किए जाने और संजोगता का अपने पर अनन्य प्रेम होने के समाचार पाकर कन्नोज पर चढ़ाई कर दी। वहाँ पर भीषण युद्ध हुन्ना जिसमें कन्नीज के राजा तथा उसके श्रमेक सामतीं श्रादि के दळबल का संहार कर पृथ्वीराज संजोगता की लेकर देहली कोटा । जयचंद इससे बहुत ही लिजत हुआ, किंतु पृथ्वीराज का देहली में आए दो दिन भी नहीं हुए थे कि जयचंद ने अपने पुरेहित श्रीकंड के। वहाँ भेज कर संजीगता के साथ पृथ्वीराज का विधिपूर्तक विवाह करा दिया।'

रासे में पृथ्वीराज के कन्नौज जाने का संवत् ११५१ दिया है जिसको ग्रनंद विक्रम संवत् मान कर पंड्याजी ने सनंद (प्रचिति) विक्रम सं० (११५१ + ६०—६१ = ) १२४१-४२ में कन्नौज की लड़ाई का होना माना है, परंतु कन्नौज की गद्दी पर विजयपाल (विजयचंद) के पीछे उसके पुत्र जयचंद का बैठना, ग्रीर उसकी तथा पृथ्वीराज का उक्त संवत् में विद्यमान होना, —इन दो बातों की छोड़ कर जपर लिखा हुआ पृथ्वीराजरासे का सारा

कथन ही कल्पित है। सोमेश्वरं के समय देहली पर अनंगपाल तंबर का राज्य ही न था क्योंकि विमहराज (वीसलदेव) चौथे के समयं से ही देहली का राज्य तो अजमेर के चैहानों के अधीन हो गया था (देखे। ऊपर पृष्ठ ४०५) झतएव अनंगपाल की पुत्री संदरी का विवाह विजयपाल के साथ होने का कथन वैसा ही कल्पित है जैसा कि उसकी वड़ी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ होने का। विजयपाल की अजमेर के चौहान के सिवाय हिंदुस्तान के सेतुबंध तक -के सब राजात्रों को जीतने की बात भी निर्मूल है। विजयपाल के समय कटक पर सोमवंशी मुकुंददेव का नहीं किंतु गंगावंशियों का राज्य था। ऐसे ही उसके समय पट्टनपुर (पाटन; अनिहलवाड़ा = गुजरात की राजधानी ) का राजा भीला भीम नहीं किंतु कुमारपाल था, क्यों कि कन्नीज के विजयचंद्र ने वि० सं० १२११ के अनंतर ही राज पाया तथा १२२६ में उसका देहांत हुआ। ' उधर गुजरात का राजा वि० सं० ११ ६ ६ से १२३० तक कुमारपाल था। भोलाभीम ती वि० सं० १२३५ में बाल्यावस्था में राजा हुआ था। जयचंद के समय मेवाड़ (चित्तौड़) का राजा रावल समरसी नहीं किंतु सामंतिसंह भीर उसका छोटा भाई कुमारसिंह थे १६ । कुमारसिंह से पांचवीं पुरत में मेवाड़ का राजा समरसिंह हुआ जो वि० सं० १३५८ तक ते। जीवित था ५७। ऐसे ही जयचंद के राजसूय यज्ञ करने चौर

(४६) नागरीप्रचारियी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, पृष्ठ २४-२१। (१७) त्रों।। संवत् १३१८ वर्षं माघ शुदि १० दशम्यां..... महाराजाधिराज-श्रीसमरसिंह[देवक]ल्याणविजयराज्ये । (चित्तीड़ के रामपोच दरवाज़ के सामने के नीम के पेड़वाले चब्तरे पर पड़ा हुआ शिलालेख जो मुक्ते ता०१६-१२-१६२० को मिला, अप्रकाशित)

<sup>(</sup>४४) विजयचंद्र के पिता गोविंद्चंद्र का श्रंतिम दान-पत्र वि॰ सं० १२११ का मिला है ( एपि० इंडि० जिल्इ ४, पृ० ११६ ) श्रीर विजयचंद्र का सब से पहला दान पत्र वि० सं० १२२४ का है (पृषि० इंडि०, जिल्द ४, पृ० ११८)। विजयचंद का श्रंतिम दान-पन्न वि॰ सं॰ १२२१ का है जिसमें जयचंद्र की युवराज लिखा है (इंडि॰ एँटि॰ जिल्द १४, पृष्ठ १७, श्रीर जयचंद्र का सबसे पहचा शन-पत्र वि० सं० १२२६ का है जिसमें उसके श्रिमिपेक का उत्तेल्ख है (एपि॰ इंडि॰, जिस्द ४, पृ० १२१ )

संजोगता के स्वयंत्र की कथा भी निरी किल्पत ही है। जयचंद वडा ही दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र अब तक मिल चुके हैं जिनसे पाया जाता है कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसंग पर ते। वह कितने ही गाँव दान करता परंतु उसके संबंध का न ता अब तक कोई दानपत्र मिला धीर न किसी शिलालेख या प्राचीन पुस्तक में उसका उल्लेख है। इसी तरह पृथ्वीराज श्रीर जयचंद के बीच की कन्नीज की लड़ाई थ्रीर संजागता की लाने की कथा भी गढ़ंत ही है क्योंकि उसका और कहीं उल्लेख नहीं मिलता । ग्वालियर के तीमर (तंवर) वंशी राजा वीरम के दरवार के प्रसिद्ध कवि नयचंद्र सूरि ने वि० सं० १४४० के स्रास पास 'हंमीर महाकाव्य' रचा जिसमें पृथ्वीराज का विस्तृत वृत्तांत दिया है। ऐसे ही उक्त कवि ने अपनी रची हुई 'रंभामंजरी नाटिका' का नायक जयचंद्र की बनाया है स्रीर जयचंद्र के विशेषणों से लगभग दे। पत्रे भरे हैं परंतु उन दोनों काव्यों में कहीं भी पृथ्वीराज भीर जयचंद के बीच की लड़ाई, जयचंद के राजसूय यज्ञ या संजोगता को स्वयंवर का उल्लेख नहीं किया। इससे यही पाया जाता है कि वि० सं० १४४० के धासपास तक तो ये कथाएँ गढ़ी नहीं गई थीं। ऐसी दशा में विक सं० १२४१-४२ में पृथ्वीराज के कज़ीज जाकर जयचंद से भीषण युद्ध करने का कथन भी मानने के योग्य नहीं।

# श्रंतिम लड़ाई।

इस लड़ाई का संवत् पृथ्वीराजरासे में ११५८ दिया है जिसकी धर्मद संवत् मानने से इस लड़ाई का वि० सं० (११५८ + ६०—६१ =) १२४८—४६ में होना निश्चित होता है। शहाबुद्दीन ध्रीर पृथ्वीराज के वीच की दूसरी लड़ाई का इसी वर्ष होना फारसी तवारीखें से भी सिंद्र है। इसी लड़ाई के बाद थोड़े ही दिनों में पृथ्वीराज मारा गया, परंतु इस पर से यह नहीं माना जा सकता कि ध्रमंद विक्रम संवत् की कल्पना

3

ठीक है क्योंकि पंड्याजी का सारा यत इसी एक संवत की मिलाने के लिये ही हुआ है। पृथ्वीराजरासे के अनुसार पृथ्वी-राज का देहांत (१११५ + ४३ = ) ११५८ में होना पाया जाता है। यह संवत् उक्त घटना के शुद्ध संवत् से ६१ वर्ष पहले का होता है । इसी अंतर की मिटाने के लिये पंड्याजी की पहले 'भटायत संवत्' खड़ा कर उसका प्रचित्त विक्रम सं० से १०० वर्ष पीछे चलना सानना पड़ा। परंतु वैसा करने से पृथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० (१११५ + ४३ + १०० = ) १२५८ में आती थी। यह संवत् शुद्ध संवत् से ६ वर्ष पीछे पड़ता था जिससे पृथ्वीराज के जन्म संवत् संबंधी रासे को दे। हे को पद 'पंचदह' (पंचदश) का अर्थ पंड्याजी को 'पांच' कर पृथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० १२४८ में बतलानी पड़ी। जब 'पंचदह' का ऋर्थ 'पांच' करना लोगों ने स्वीकार न किया तब पंड्याजी ने उक्त दोहे के 'विक्रम शाक अनंद' से 'अनंद' का अर्थ 'नवरहित' और उस पर से 'नवरहित सी।' श्रर्थात् ६१ करके श्रनंद विक्रम संवत् का सनंद विक्रम संवत् से ६०। ६१ वर्ष पीछे प्रारंभ होना मान लिया, इतना ही नहीं परंतु पृथ्वीराजरासे तथा चीहानों की ख्यातें स्रादि में दिए हुए जिन भिन्न भिन्न घटनाभ्रों के संवतें। में १०० वर्ष मिलाने से उनका युद्ध संवते। से मिल जाना पहले बतलाया था उन्हीं का फिर ६१ वर्ष मिलाने से शुद्ध संवतों से मिल जाना बतलाना पड़ा। परंतु एक ही भग्रुद्ध संवत् एक बार सौ वर्ष मिलाने श्रीर दूसरी बार ६०-६१ वर्ष मिलाने से शुद्ध संवत् बन जाय इस कथन की इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता। इससे संवत् के सर्वथा अग्रुद्ध होने तथा ऐसा कहनेवाले की विजन्मण बुद्धि का ही प्रमाण मिलता है। पृथ्वीराज-रासे के धनुसार वि० सं० ११५८ पृथ्वीराज की मृत्यु का संवत् नहीं, किंतु लड़ाई का संवत् है। मृत्यु के विषय में ता यह लिखा है कि 'सुल्तान पृथ्वीराज को कृद कर गृज़नी ले गया। वहाँ उसने इसकी श्रांखें निकलवा डालों। फिर चंद योगी का भेष धारण कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गज़नी पहुँचा श्रीर उसने सुल्तान से मिलकर उसको पृथ्वीराज की तीरं-दाजी देखने को उत्सुक किया। पृथ्वीराज ने चंद के संकेत के श्रनसार बाग चला कर सुल्तान का काम तमाम किया। फिर चंड ने अपने जूड़े में से छुरी निकाल कर उससे अपना पेट चाक किया भीर उसे राजा को दे दिया। पृथ्वीराज ने भी वही छूरी अपने कलेजे में भोंक ली । इस प्रकार शहाबुदीन, पृथ्वीराज श्रीर चंद की मृत्य हुई। पृथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र रेशासी दिल्ली की गही पर बैठा"। यह सारा कथन भी कल्पित है क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु पृथ्वी-राज के हाथ से नहीं किंतु हिजरी सन् ६०२ तारीख २ शाबान (वि० सं० १२६३ चैत्र सुदि ३) की गक्खरों के हाथ से हुई थी। वह जब गक्खरों की परास्त कर लाहीर से गुज़नी की जारहा था उस समय धमेक के पास नदी के किनारे बाग में नमाज़ पढ़ता हुआ मारा गया। इसी तरह पृथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र रेशासी देहली की गद्दी पर नहीं बैठा। किंतु उसके पुत्र गाविंदराज का ग्रह बुद्दीन ने अजमेर का राजा बनाया था। उसने शहाबुदोन की अधीनता स्वीकार की, इसकी न सह कर पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उससे ध्रजमेर छीन लिया भीर गीविंदराज रणयंभार में जा बसा।

यहाँ तक तो पंड्याजी के दिए हुए पृथ्वीराजरासे के संवतें की जांच हुई। अब उनके मिलाए हुए चौहानों की ख्यातों के संवतें की जाँच की जाती है।

# अस्थिपाल का आसेर माम करना।

पंड्याजी कर्नल टाँड के कथनानुसार अस्थिपाल के आसेर प्राप्त करने का संवत् रूप्श बतलाते हैं। वे उसकी भटायत संवत् मान कर उसका शुद्ध संवत् १०८१ मानते हैं। चीहानी की ख्याती के आधार पर मिश्रण सूर्यमेख के 'वंशभास्कर' तथा उसीके सारांश रूप 'वंशप्रकाश' में चीहानीं की वंशावली दी गई हैं। उनसे पाया

जाता है कि 'चाहमान (चीहान) से १४० कि पुरत् में हुं शिर्ह्हुआ, उसके 🗆 पुत्रों में से सबसे बड़ा उमाइत तो अपने पिता के पीछ सीमर का राजा हुआ और आठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेटे मौरिक से मोरी (मौर्य) वंश चला। चित्रांग नामक मोरी ने चित्तौड़ का किला बनवाया। ईश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर ग्रीर सोमेश्वर क्रमश: सांभर के राजा हुए। सीमेश्वर के दी पुत्र भरथ ग्रीर उरथ हुए। भरथ से २१ वीं पुरत में सोमेश्वर हुआ जिसने देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह किया जिससे संवत् १११५ में पृथ्वीराज का जन्म हुआ। उधर उरथ से १०वीं पुरत में भौमचंद्र हुआ जिसकी चंद्रसेन भी कहते थे। चंद्रसेन (भौमचंद्र) का पुत्र भानुराज हुआ जिसका जन्म सं० ४८१ में हुआ १८। वह अपने साथियों के साथ जंगल में खेल रहा या उस समय गंभीरारंभ राचस उसकी खा गया परंतु उसकी कुलदेवी श्राशापुरा ने उसकी ग्रस्थियाँ एकत्र कर उसे फिर जीवित कर दिया जिससे उसका दूसरा नाम भ्रस्थिपाल हुआ। उसके वंशज श्रस्थि ष्पर्थात् हिड्डियों पर से हाडा कहलाए। गुजरात की राजधानी धनहिल-पुर पाटमा (अनिद्विलवाडे) के राजा गहिलकर्मा (कर्मा घेला, गहिल= पागल; गुजराती में पागल को 'घेला', राजस्थानी 'गहला', कहते हैं) के पुत्र जयसिंह का जन्म वि० सं० ४४१ में हुआ १। गहिल कर्ण के

यह पुन्तक वित्रवित त का आश

विश्वासकर, पृश्वी

<sup>(</sup>४८) वंशप्रकाश में १४८१ छुपा है ( पृष्ट १३ ) जो श्रशुद्ध है। वंशभास्कर में ४८१ ही है (सक जह विकासाज की, वसुधा बारन बेद ४८१। भौमचंद्रसुत तह भया, अरिन करन उच्छेद - वंशभास्कर, पृ० १४३६)

<sup>(</sup>४६) श्रनिइलपटन नैर इत, जनपद गुजरजस्थ । गहिलकर्ण चालुक्य के, सुत जो कहिय समस्य ॥६॥ सोहु जनक जब स्वर्ग गो, भो तब पट्टिन भूप। जास जाम जयसिंह जिहिं, राज्य करिय श्रनुरूप ॥७॥ कम पढि मात्र कलंदिका, जाग रीति सब जानि। सिद्धराज यह नाम जिहिँ, पाया इचित प्रमानि ॥二॥ जहँ सक विकासाज की, सिस चडबेद ४४१ समत । जनम तत्थ जयसिंह की, नृप जानहु अनुरत । १६।।

पीछे वह गुजरात का राजा हुआ। उसने ध्रपने पूर्वज कुमारपाल की तरह जैन धर्म स्वीकार किया और ज्याकरण (ध्रष्टाध्यायी), ध्रनेका-धनाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपर्व), योगसार ध्रादि ध्रनेक पंथों के कर्ता श्रेतांबर जैन सूरि हेमचंद्र को अपना गुरु माना। जयसिंह के गोभिलराज आदि ५ पुत्र हुए। गोभिलराज जयसिंह के पीछे गुजरात का राजा हुआ। चौहान ध्रस्थिपाल ने गोभिलराज पर चढ़ाई की, गोभिलराज की हार हुई और अंत में दें। करोड़ द्रम्म देकर उसने अश्विपाल से सुलह कर ली। फिर अस्थिपाल ने मोरबी (काठिआवाड़ में) के भाला कुबेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया, भुज (कच्छ की राजधानी) के यादव राजा भीम की दंड दिया और वह ध्रानेक देशों की विजय कर ध्रपने पिता के पास ध्राया। अपने पिता के पास ब्राया। अपने पिता (भौमचंद्र) के पीछे वह ध्रासेर का राजा हुआ।"।

चौद्दानों की ख्यातों के ग्राधार पर लिखा हुआ उपर का सारा वृत्तांत कल्पित है क्योंकि उसके अनुसार मोरी या मौर्य वंश के प्रवर्तक का चाहमान (चौहान) से १४३ वीं पुश्त में होना मानना पड़ता है जो श्रसंभव है। मौर्यवंश को उन्नति देनेवाला चंद्रगुप्त ई० स० पूर्व की चैाथी शताब्दी में हुन्रा तो चाहमान की उससे भ्रनुमान ३००० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा । यदि चाहमान इतना पुराना होता ते पुरागों में उसकी वंशावली ध्रवश्य मिलती। चाइमान का ग्रस्तित्व ई० स० की ७ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। चौहानों के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, एवं पृथ्वीराजविजय, हंमीर महाकाव्य, सुर्जनचरित त्रादि ऐतिहासिक पुस्तकों में कहीं भी भरथ ग्रीर उरध के नाम नहीं मिलते। गुजरात के सीलंकियों में कर्ण नाम के दे। राजा हुए। एक तो जयसिंह (सिद्धराज) का पिता, जिसने वि० सं० ११२० से ११५० तक राज्य किया और दूसरा वाघेला (व्याघ्रपक्षीय-सेर्ल-कियों की एक शाखा) कर्ण हुआ जो सारंगदेव का पुत्र धा ही। जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कर्ण घेला (पागल) कहते हैं। डसने वि० सं० १३५२ से १३५६ से कुछ पीछे तक राज्य किया

बीर उसीसे गुजरात का राज्य मुसलमानों ने छीना। जयसिंह (सिद्ध-राज, का पिता कभी 'घेला' नहीं कहलाया परंतु भाटों को ग्रंतिम कर्ण का समरण था जिससे जयसिंह को पिता को भी गहल (घेला) लिख दिया। जयसिंह का जन्म वि० सं० ४४१ में नहीं हुआ किंतु उसने वि० सं० ११५० से ११६६ तक राज्य किया था। जयसिंह के गोभिलराज धादि आठ पुत्रों का होना तो दूर रहा, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कुमारपाल जयसिंह का पूर्व पुरुष नहीं किंतु कुटुंब में भतीजा था और जयसिंह को पुत्र न होने के कारण वह उसका उत्तराधिकारी हुन्रा । ऐसी दशा में त्रिक्षिपाल का वि० सं० ४८१ (वंशभास्कर के अनुसार) या स्पिश (कर्नल टॉड और पंड्याजी के ष्मनुसार) में होना सर्वथा असंभव है। भाटों की वंशावलियाँ देखने से भनुमान होता है कि ई० स० की १५ वीं शताब्दी के भासपास उन्होंने उनका लिखना शुरू किया ग्रीर प्राचीन इतिहास का उनकी ज्ञान न होने के कारण उन्होंने पहले के सैकड़ों नाम उनमें किएत धरे। ऐसे ही उनके पुराने साल संवत् भी कल्पित ही सिद्ध होते हैं। चौहानों में ष्प्रिस्थिपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुन्ना। हाड़ा नाम की उत्पत्ति तक से परिचित न होने के कारण भाटों ने प्रक्षिपाल नाम गढंत किया है। उनको इस बात का भी पता न था कि चौहानों की हाड़ा शाखा किस पुरुष से चली। मूंहणोत नैयासी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि "नाडोल के राजा राव लाखण (लद्मण) के वंश में आसराज (अश्वराज) हुन्या, जिसका पुत्र माणवराव हुन्या। उसके पीछे क्रमशः सभराय, जैतराव, अनंगराव, कुंतसीह (कुंतसिंह), विजैपाल, हाडो (हरराज), बांगा (बंगदेव) ग्रीर देवा (देवीसिंह) हुए। देवा ने मीणों से बूंदी छोन ली ६० ११। नेग्रासी का लेख भाटों की ख्यातों से अधिक विश्वास योग्य है। उक्त हाड़ा (हरराज) के वंशज हाड़ा कहलाए हैं। नाडोल के धासराज (ग्रश्वराज) के समय का एक शिलालेख वि०सं०

<sup>(</sup>६०) मुंहणोत नेणसी की ख्यात (इस्तिबिखित), पत्र २४, पृ० २।

११६७ का मिल चुका है । अतएव उसके सातवें वंशधर हाडा का वि० सं०१३०० के आसपास विद्यमान होना अनुमान किया जा सकता है। उसी हाड (हरराज) के लिये भाटों ने अनेक कृतिम नामों के साथ अध्यपाल नाम भी कल्पित किया है।

वीसलदेव का अनहिलपुर माप्त करना।

कर्नल टाँड ग्रीर पंड्याजी ने वीसलक्षेव के धनहिलपुर प्राप्त (विजय) करने का संवत् स्पद लिखा है उसकी भटायत संवत मानने से प्रचलित वि०सं० १०८६ श्रीर श्रनंद विक्रम संवत् मानने से वि० सं० १०७६-७७ होता है। चैाहानों के बीजेाल्यां आदि के शिलालेखें तथा पृथ्वीराजविजय आदि ऐतिहासिक पुस्तकें से सांभर तथा अजमेर के चौदानों में विश्रहराज या वीसलदेव नाम के चार राजाओं का होना पाया जाता है परंतु भाटें। की वंशाविलयें। में क्रेवल एक ही वीसलदेव का नाम मिलता है। जिस विप्रहराज (वीसलदेव) ने गुजरात पर चढ़ाई की वह विग्रहराज (वीसलदेव) दूसरा या जिसके समय का हर्षनाथ (शेखावाटी में) का वि०सं०१०३० का शिलालेख भी मिल चुका है। पृथ्वीराजविजय में उक्त चढ़ाई के संबंध में लिखा है कि "विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति के कारण बाग्यलिंग ले लेकर नर्भदा नदी की अनर्भदा (बाग्यलिंगरहित) बना दिया। गुर्जर (गुजरात के राजा) मूलराज ने तपस्वी की नाई यशरूपी वस्त्र को छोड़ कर कंथा दुर्ग (कंथकोट का किला, कच्छ में, तपस्वी के पत्त में कंथा अर्थात् गुददी) में प्रवेश किया। विप्रहराज ने भगुकच्छ (भड़ीच) में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया" १ व इससे

भी

6

<sup>(</sup>६१) एपि॰इंडि॰, जि॰ ११, पृ० २६।

<sup>(</sup>६२)स्तुर्विग्रहराजे।ऽस्य सापराधानपि द्विषः । दुर्वेजा इत्यनुध्यायञ्चलित्रय इवामवत् ॥[४०॥] गृह्णद्धिः परया भक्त्या वाण्यालिङ्गपरंपराः । श्रनमेदेव यत्सैन्यैनिरमीयत नर्मदा ॥[४०॥] त्यक्तं तास्विना [स्वस्कुं] यशोंशुकमितीव यः ।

पाया जाता है विमहरात (वीसलदेव) की चढ़ाई गुजराज के राजा मूलराज पर हुई थी। मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकीट के किले में जा रहा ब्रीर विप्रहराज (वीसलदेव) आगे बढ़ता हुआ अड़ीच तक पहुँच गया। मेरुतुंग ने अपने प्रवंधचिंतामिया में इस चढ़ाई का जो वृत्तांत दिया है उसका सारांश यह है कि "एक समय सपादलचीय हैं (चौहान) राजा युद्ध करने की इच्छा से गुजरात की सीमा पर चढ प्राया। उसी समय तैलंग देश के राजा के सेनापित बारप ने भी मूलराज पर चढ़ाई कर दी। मूलराज अपने मंत्रियों की इस सलाइ से, कि जब नवरात्र भाते ही सपादलचीय राजा भ्रपनी कुलुदेवी का पूजन करने के लिये अपनी राजधानी शाकंभरी (सांभर) की चला जायगा तब बारप की जीत लेंगे, कंथादुर्ग (कंथकीट) में जा रहा, परंतु चौहान ने गुजरात में ही चातुर्मास व्यतीत किया धीर नवरात्र ष्राने पर वहीं शाकंभरी नामक नगर बसा, श्रीर श्रपनी कुलदेवी की मृत्तिं मँगवा कर वहीं नवरात्र का उत्सव किया। इसपर मूलराज प्रचानक चौहान राजा के सैन्य में पहुँचा ग्रीर हाथ में खड़ लिए भकेला उसके तंधू के द्वार पर जा खड़ा हुआ। उसने द्वारपाल से कहा कि अपने राजा की खबर दी कि मूलराज ग्राता है। मूलराज भीतर गया ते। राजा ने पूछा कि, 'आप ही मूलराज हैं ?। मूलराज ने उत्तर दिया कि 'हां'। इतने में पहले से संकेत कर तय्यार रक्खे हुए ४००० पैदलों ने राजा के तंबू को घेर लिया श्रीर मूलराज ने चौहान राजा से कहा कि 'इस भूमंडल में मेरे साथ लड़नेवाला कोई वीर पुरुष है या

> गुर्जरं मूलराजाल्यं कंथादुर्गमवीविशत् ॥[४१॥] व्यवादाशापुरीदेक्या भृगुकच्छ्रे स धाम तत् । यदेवास्पृष्टसोपानं चन्द्रश्चुंबति मूर्धनि ॥[४३॥]

पृथ्वीराजविजय, सर्ग १ पृथ्वीराजविजय, सर्ग १ कृद्धाता था। मेरुनुंग ने चौहान राजा का नाम नहीं दिया परंतु उसकी 'सपाद-प्रकार नृपति' (सपाद्वाच का राजा) ही कहा है, जो 'चौहान राजा' का सूचक है। नहीं इसका मैं विचार कर रहा था। इतने में तो आप मेरी इच्छा के अनुसार था मिले, परंतु भोजन में जैसे मक्खी गिर जाय वैसे तैलंग देश के राजा तैलप का सेनापति मुक्त पर चढ़ाई कर इस युद्ध के बीच विघ्न सा हो गया है, इसलिये जब तक मैं उसकी शिचा न दे लूं तब तक श्राप ठहर जावें। पीछे से हमला करने की चेष्टा न करें। मैं इससे निपट कर आपसे लड़ने की तय्यार हूँ।" इसपर चौहान राजा ने कहा कि 'श्राप राजा होने पर भी एक सामान्य पैदल की नाई श्रपने प्राय की पर्वाह न कर शत्रु के घर में अकोले चले आते है। इसलिये मैं जीवन पर्यंत भ्रापसे मैत्री करता हूँ।' मूलराज वहाँ से चला श्रीर बारप की सेना पर टूट पड़ा । बारप मारा गया भ्रीर उसके घोड़े श्रीर हाथी मूलराज के हाथ लगे। दूतों के द्वारा मूलराज की इस विजय की खबर सुन कर चौहान राजा भाग गया १४। ११ प्रबंधचिंतामणि का कर्ती चै।हान राजा का भाग जाना लिखता है वह विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसीके लेख से यही पाया जाता है, कि मूलराज ने उससे डर कर ही कंथकोट के किले में शरण ली थी। संभव ता यही है कि मूलराज ने हार कर श्रंत में उससे संधि कर उसे लौटाया हो।

नयचंद्र सूरि धपने हंमीर महाकाव्य में लिखता है कि ''विमहराज (वीसलदेव) ने युद्ध में मूलराज को मारा धीर गुर्जरदेश (गुजरात) को जर्जरित कर दिया १९११। नयचंद्र सूरि भी मेरुतुंग की नांई पिछला

वि

मा

<sup>(</sup>१४) प्रबंधचिंतामिशा, पृ० ४०-४३

<sup>(</sup>६४) श्रधोदिदीपेऽनयनिग्रहाय
बद्धाप्रहो विग्रहराजभूपः ।
द्विधापि ये। विग्रहमाजिभूमावभंत्रयद्वेरिमहीपतीनाम् ॥६॥....॥
श्रप्युप्रवीरव्रतवीरवीरसंसेव्यमानकमपद्मयुग्मं ।
श्रीमुजराजं समरे निहत्य
यो गुर्जरं जर्जरतामनेषीत् ॥६॥
हंमीर महाकाब्य, सर्ग २

लेखक है, इसलिये उसके मूलराज के मारे जाने के कथन की यदि हम स्वीकार न करें ते। भी मूलराज का हारना और गुजरात का वर्बाद होना निश्चित है। हेमचंद्र सूरिने अपने द्वाश्रय काव्य में विग्रहराज और मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाई में मूलराज की हार हुई हो। द्वाश्रय काव्य में गुजरात के राजाओं की विजय का वर्णन विस्तार से लिखा गया है और उनकी हार का उल्लेख तक पाया नहीं जाता। यदि विग्रहराज हार कर भागा होता तो द्वाश्रय में उसका वर्णन विस्तार से मिलता।

भाटों की ख्यातें श्रीर वंशभास्कर में एक ही वीसल देव का नाम मिलता है श्रीर उसीको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला, श्रजमेर के पास के वीसलसागर (वीसल्या) तालाब का बनानेवाला, श्रजमेर का राजा तथा ध्रमोजी (ध्रणोराज) का दादा माना है जो विश्वास योग्य नहीं। बालुकराय पाठ भी श्रग्रुद्ध है। श्रुद्ध पाठ चालुक (चालुक्य) राय' होना चाहिए। जैसे प्रबंधचिंतामणि में विश्वहराज (वीसल देव) के नाम का उल्लेख न कर उसकी सपाद-लचीय नृपित ध्रर्थात् सपादलच देश का राजा कहा है वैसे ही भाटों ध्रादि ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया परंतु उसके वंश 'चालुक' के नाम से उसका परिचय दिया है। उसका नाम अपर के अवतरणों से मूलराज होना निश्चत है।

मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से पहला वि॰ सं॰ १०३० भाद्रपद शुदि ५ का, दे दूसरा वि॰ सं० १०४३ माघ बदि १५ (अमावास्या) का दे ग्रीर तीसरा वि॰ सं० १०५१ माघ सुदि १५ का दे है। विम्रहराज (वीसलदेव) दूसरे का

<sup>(</sup>६६) विएना त्रोरिएंटल जर्नल जि॰ ४, पृ० ३००

<sup>(</sup>६७) इंडि॰ एंटि॰, जि॰ ६, पृ॰ १६१

<sup>(</sup>६६) विष्ना श्रोरिएंटल जर्नल, जि॰ ४, पृ॰ ३००

अपर्युक्त हर्षनाथ का शिलालेख वि० सं० १०३० का है जिसमें मूलराज के साथ की लड़ाई का उल्लेख नहीं है कि । अतएव यह लड़ाई उक्त संवत के पीछे हुई होगी । मूलराज की मृत्यु वि० सं० १०५२ में हुई इसिलये विष्रहराज (वीसल देव) दूसरे की गुजरात पर की चढ़ाई वि० सं० १०३० श्रीर १०५२ के बीच किसी वर्ष में होनी चाहिए। पंड्याजी का भटायत या अनंद विक्रम संवत् ६८६ क्रमशः प्रचित विक्रम संवत् १०८६ श्रीर १०७६-७७ होता है। उक्त संवतों में गुजरात का राजा मूलराज नहीं किंतु भीमदेव पहला था। ऐसे ही उस समय सांभर का राजा विष्रहराज (वीसल देव) दूसरा भी नहीं था क्योंकि उसके पुत्र दुर्ल्वभराज (दूसरे) का शिलालेख वि० सं० १०५६ का मिल चुका है। इसिल ये भटायत वा अनंद विक्रम संवत् का हिसाव यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध नहीं बैठाता।

#### जोधपुर के राजाओं के संवत्।

पंड्याजी ने पृथ्वीराजरासे की टिप्पणी में लिखा है कि 'जोधपुर राज्य के काल-निरूपक राजा जयचंदजी की सं० ११३२ में और शिवजी और सैतरामजी को सं० ११६८ में....होना भ्राज तक नि:संदेह मानते हैं और यह संवत् भी हमारे अन्वेषण किए हुए देश वर्ष के अंतर के जोड़ने से सनंद विक्रमी हो कर सांप्रत काल के शोधे हुए समय से मिल जाते हैं।' इसकी जाँच के लिये जीधपुर की भाटों की ख्यात के अनुसार जैचंद से लगा कर राव मालदेव तक के प्रत्येक राजा की गहीनशीनी के संवत् नीचे लिखे जाते हैं---

<sup>(</sup>६६) वहीं, जि॰ २, पृ० ११६

| राजा का नाम           |          |       | गद्दीनशीनी का संवत् |
|-----------------------|----------|-------|---------------------|
| जयचंद (कन्नीज का)     |          |       | ११३२                |
| ब्रहाई सेन            | ****     |       | ११६५                |
| संतराम                |          |       | ११८३                |
| सीद्दा (शिवा)         |          | •••   | १२०५                |
| म्रास्थान (मारवाड में | श्राया ) |       | १२३३                |
| धूहड                  |          | •••   | १२४८                |
| रायपाख                |          | •••   | १२८५                |
| कन्नपाल               | • • •    | •••   | १३०१                |
| जाल प्रसी             |          | • • • | १३१५                |
| ন্তাভা 💮              |          |       | १३३६                |
| तीस (टीस)             |          |       | १३५२                |
| सल्खा                 | 49.00    | •••   | १३६६                |
| वीरम                  |          |       | १४२४                |
| चूँडा                 |          |       | 1880                |
| कान्ह                 |          |       | 884X                |
| सत्ता                 |          |       | १४७०                |
| रणमल                  |          |       | 1808                |
| जोधा                  |          |       | १४१०                |
| सातल                  |          | •••   | 8484                |
| सूजा                  |          |       | 8X8Z                |
| गांगा                 |          | m     | १५७२                |
| मालदेव                |          | mt    | १५८८-१६०६           |

इन संवतों को देखने से पाया जाता है कि उनमें से किसी दें। के बीच ६० या ६१ वर्ष का कहीं ग्रंतर नहीं है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से यहाँ तक ते। धानंद विक्रम संवत ग्रीर धाने सनंद (प्रचलित) विक्रम संवत है। ग्रतएव ये सब संवत एक ही संवत में होने चाहिए, चाहे वह ग्रनंद हो चाहे सनंद। परंतु राव

जोधा ने राजा होने के बाद वि० सं० १५१५ में जोधपुर बसाया यह सर्वमान्य है इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत् १५१० प्रचलित विक्रम संवत् ही है। यदि उसको अनंद विक्रम संवत् मानें तो उसके राज पाने का ठीक संवत् १६००-१ मानना पड़ेगा जो श्रसंभव है। इसी तरह राव मालदेव की शेरशाह सूर से वि० सं० १६०० में लडाई होना भी निश्चित है इसलिये मालदेव के राज पाने का संवत् १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संवत् है। अतएव ऊपर लिखे हुए जोधपुर के राजाओं के सब संवत् भी अनंद नहीं किंतु सनंद (प्रचिलत) विक्रम संवत् ही हैं श्रीर चूँडा के पहले के बहुधा सब संवत् भाटों ने इतिहास के प्रज्ञान की दशा में कल्पित घर दिए हैं। बीठू (जोधपुर राज्य में पाली से १४ मील पर) के लेख से पाया जाता है कि जोधपुर के राठौड़ राज्य के संस्थापक सीहा की मृत्यु सं० १३३० कार्तिक विद १२ को हुई ° धीर तिरसिंघडी (तिंगडी — जोधपुर राज्य के पचपद्रा ज़िले में) के लेख से त्रासथामा (ग्रश्वत्थामा, श्रास्थान) के पुत्र धूहड का देहांत वि० सं० १३६३ में होना पाया जाता है । इसिलये भाटों की ख्यातों में जाधपुर के ग्रुरू के कितने एक राजाश्रों को जो संवत् मिलते हैं वे श्रशुद्ध ही हैं। कन्नीज को राजा जयचंद की गद्दीनशीनी का संवत् ११३२ भी श्रशुद्ध है। यदि इसे श्रनंद संवत् मानें तो प्रचलित विक्रम संवत् १२२२-३ होता है। ऊपर इम दिखा चुके हैं कि जयचंद की गद्दीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत् १२२६ में हुई थी (देखे। ऊपर)। भाटों के संवत्, अधुद्ध हैं। या शुद्ध, प्रचलित विक्रम संवत् को हैं, न कि 'ग्रानंद' विक्रम संवत् के, क्योंकि मालदेव श्रीर जोधा के निश्चित संवत् भाटें। के संवतों से 'सनंद' मानने से ही मिलते हैं।

<sup>(</sup>७०) इंडि॰ एंटि॰,जि॰ ४०, पृ० १४१

<sup>(</sup>७१) वही, पृ० ६०१

# जयपुर के राजाओं के संवत्।

पंड्याजी का मानना है कि 'जयपुर राज्यवाले पज्जूनजी का [गई। नशीनी ] संवत् ११२७ में होना मानते हैं भ्रीर यह संवत् भी हमारे भ्रन्वेषण किए हुए '६१ वर्ष के ग्रंतर के जोड़ने से सनन्द विक्रमी होकर संाप्रत काल के शोधे हुए समय से मिल जाता है'।

पडजून की गद्दीनशीनी का उपर्युक्त संवत् श्रमंद विक्रम है वा सनंद (प्रचित्त) इसका निर्णय करने से पहले हम जयपुर की भाटों की ख्यात से राजा ईशासिंह से लगा कर भगवानदास तक के राजाओं के पाट-संवत् नीचे लिखते हैं—

| नाम          |           |      | पाट-संवत्  |
|--------------|-----------|------|------------|
| १ ईशासिंह    | 10 to 10  | •••  | (भ्रज्ञात) |
| २ सोढदेव     | •••       | •••  | १०२३       |
| ३ दूलेराय    | _ ··· _ 5 |      | १०६३       |
| ४ काकिल      | ***       | 1.10 | १०६३       |
| ५ हर्गू      |           |      | १०-६६      |
| ६ जान्द्दंब  |           |      | 1280       |
| ७ पडजून      | •••       |      | ११२७       |
| प मलेसी      |           |      | ११४१       |
| ६ वीजलदेव    |           | •••  | १२०३       |
| १० राजदेव    | •••       |      | १२३६ ं     |
| ११ कील्ह्या  |           |      | १२७३       |
| १२ कुंतल     |           |      | १३३३       |
| १३ भोगासी    |           | •••  | १३७४       |
| १४ उदयकरण    | •••       | •••  | १४२३       |
| १५ नृसिंह    | •••       |      | 888X       |
| १६ बनवीर     | •••       | •••  | १४८४       |
| १७ उद्धरण    |           |      | १४-६६      |
| १८ चन्द्रसेन |           | •••  | १५२४       |
|              |           |      |            |

| नाम          |              |     | पाठ-संवत् |
|--------------|--------------|-----|-----------|
| १६ पृथ्वीराज |              | ••• | १४४६      |
| २० पूर्णमञ्ज | The state of |     | १४८४      |
| २१ भीमसिंह   | •••          |     | १४६०      |
| २२ रत्नसिंह  | • • •        |     | १५६३      |
| २३ भारमच्ल   |              |     | १६०४      |
| २४ भगवानदास  | • • •        | ••• | १६३० -    |

इन संवतों में भी कहीं दो संवतों के बीच -६० या -६१ वर्ष का ग्रंतर नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अमुक राजा तक के संवत् तो अनंद विक्रमी है और अमुक से सनंद (प्रचलित) विक्रमी दिए हैं अर्थात् ये सब संवत् किसी एक ही विक्रमी गणना के अनुसार हैं।

बादशाह अकबर द्विजरी सन् ८६३ तारीख २ रविउस्सानी (वि॰ सं० १६१२ फाल्गुन बदी ४) की कलानूर में गद्दीनशीन हुआ। उस समय राज्य में बखेड़ा मचा हुआ था जिससे शूर सुलतान सिकंदर के सेवक हाजीख़ाँ पठान ने ग्रांबेर के राजा भारमल कछवाहे की सहायता से नारनील को घेरा जो मजनूखाँ काकशाल के ग्रधीन था। राजा भारमल ने बुद्धिमानी श्रीरं दूरदर्शिता से मजनूखाँ की उसके बाल-वशों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निकाल दिया। जब बादशाह श्रकबर ने हेमू दूसर श्रादि की नष्ट कर देहली पर अधिकार किया उस समय मजन्खाँ ने भ्रपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देने के लिये बादशाह से राजा भारमल की सिफ़ारिश की। राजा देहली बुलाया गया भ्रीर बादशाह ने उसकी तथा उसके साथ के राज-पूतों को ख़िल अतें देकर बिदा किया। वि० सं० १६६८ में बादशाह श्रकबर श्रागरे से राजपूताने की चला। बादशाह की तरफ से बुलाए जाने पर राजा भारमल साँगानेर में वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ श्रीर उसने उसकी श्रधीनता खीकार की । राजपूताने के राजाश्री में से भारमल ने ही सबसे पहले बादशाही सेवा खीकार की। वि॰

सं० १६२४ में बादशाह श्रकवर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उस समय राजा भारमल भी उसके साथ था धौर वि० सं० १६२५ में बादशाइ ने रग्यथंभीर की किले की घेरा तब वहां के किलेदार बूँदी के राव सुर्जन हाड़ा ने इसी राजा की सलाह से बादशाही सेवा स्वीकार की।

उत्पर दिए हुए संवतों में भारमल का वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज करना निर्विवाद है और उन संवतों को प्रचलित (सनंद) विक्रम संवत् मानने से ही राजा भारमल प्रकबर का समकालीन सिद्ध होता है, न कि अनंद विक्रम संवत् से।

ऊपर दिए हुए संवतों में से राजा पूर्णमल्ल की गद्दीनशीनी से लगा कर पिछले राजाओं के संवत् शुद्ध हैं परंतु पूर्णमझ से पहले के राजाओं के संवत् इतिहास के ग्रंधकार की दशा में बहुधा सबके सब भाटों ने कल्पित करके घरे हैं क्योंकि उनमें सोढदेव से लगा कर पृथ्वी राज तक के १८ राजाओं का राज्य-समय ५६१ वर्ष दिया है जिससे श्रीसत हिसाब से प्रत्येक राजा का राजत्व-काल ३१ वर्ष से कुछ अधिक आता है जो सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जयपुर की ख्यात में जैसे संवत् कल्पित धर दिए हैं वैसे ही सुमित्र (पुराणों का) के बाद के कूरम से लगा कर ग्यानपाल तक के १३८ नाम भी बहुधा कल्पित ही हैं क्योंकि ग्वालिश्वर के शिलाखेखें में वहाँ के जिन कछवाहे राजाभ्रों के नाम मिलते हैं उनमें से एक भी ख्यात में नहीं है। मूंहणोत नेणसी ने भी अपनी ख्यात में कछवाहों की दो वंशाविलयाँ दी हैं। उनमें से जी भाट राजपाय ने लिखवाई वह ती वैसी ही रही है जैसी कि ख्यात की, परंतु जी दूसरी वंशावली उसने दी है उसमें पिछले नाम ठीक हैं ग्रीर वे शिलालेखें के नामें से भी मिलते हैं। ग्वालिग्रर के शिलालेखें। तथा उक्त वंशावली के नामें का मिलान नीचे किया जाता है—

#### नागरीप्रचारिया पत्रिका।

| ग्वालिधर के कछवाहे           | जयपुर के कछवाहे                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| (शिला-लेखें से) १००० (नेग्पस |                                         |
|                              |                                         |
| १ लच्मण (वि० सं० १०३४)       | १ लच्मग्                                |
|                              | ।<br>२ वश्रदीप                          |
| २ वज्रदामा                   | ( पश्रदाप                               |
| ् ।<br>३ मंगलराज             | ३ मांगल                                 |
|                              | en en alla production                   |
| ४ कोर्तिराज                  | ४ सुमित्र                               |
| The second section and       |                                         |
| ५ मूलदेव                     | ५ मुधिन्रह्म                            |
|                              |                                         |
| ६ देवपाल                     | ६ कहानी                                 |
| ७ पद्मपाल                    | ्।<br>७ द्देवानी                        |
|                              | 9 44111                                 |
| प्सिपाल (वि० सं० ११५०)       | ८ ईशे (ईशासिंह)                         |
|                              |                                         |
| र त्रिभुवनपाल (वि० सं० ११६१) | स सोढ (सोढदेव)                          |
|                              |                                         |
|                              | १० दूलराज                               |
|                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                              | ११ का कि ख                              |
| THE COUNTY OF STREET         | ।<br>१२ हर्गा <u></u>                   |
|                              | 1,670                                   |
|                              | १३ जानड                                 |
|                              |                                         |
| ००० - नंगिर क्यांशिति (६०)   | १४ पजून                                 |

<sup>(</sup>७२) गौरीशंकर हीराचंद श्रोका की विस्तृत टिप्पणी सहित खड़-विजास प्रेस, बांकीपुर, का खपा हुन्ना हिंदी टाँड राजस्थान, खंड १, पृ० ३७२-३७३। इस वंशावजी के नामें। के साथ जो संवत् दिए हैं वे ग्वालिश्रर के कछवाहों के शिलालेखों से हैं।

भ्य

का

<sup>(</sup>७३) मुंहणोत नैयासी की ख्यात, पृष्ठ ६३-६४।

इन दोनों वंशाविलयों में पहले तीन नाम समान हैं। दोनों के मिलान से पाया जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीर्तिराज और सुमित्र हुंए हों। कीर्तिराज के वंशज ता शहाबुद्दीन गोरी के समय तक ग्वालिश्रर के राजा बने रहे अश्रीर सुमित्र के वंशजों, श्रर्थात् ग्वालिग्रर की छोटी शाखा, को वंशधर सोढ (सोढदेव) ने राज-प्ताने में ध्याकर बड़गूजरों से चौसा छीन लिया और वहाँ पर अपना भ्रधिकार जमाया। वहाँ से फिर त्र्यांवेर उनकी राजधानी हुई भ्रीर सवाई जयसिंह ने जयपुर बसा कर उसकी भ्रपनी राजधानी बनाया। भीरोज़शाह तुगलक के समय में तंवर वीरसिंह ग्वालिश्रर का किलेदार नियत हुआ परंतु वहाँ के सय्यद किलेदार ने उसकी किला सींप देने से इनकार किया, जिसपर वोरसिंह ने उससे मित्रता बढ़ाने का उद्योग किया। एक दिन उसकी अपने यहाँ मिहमान किया भ्रीर भोजन में नशीली चीज़ें भिला कर उसकी भोजन कराया। फिर उसके बेहोश हो जाने पर उसे कैंद कर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना वि० सं० १४३२ को भ्रासपास हुई। तब से लगा कर वि० सं० १५६ ६ के आस पास तक ग्वालिअर का किला तंवरों (तोमरों) के अधीन रहा ११ । कछवाहों की ख्यात लिखनेवाले भाटों की यह हात नहीं था कि ग्वालिग्रर पर कछवाहों का ग्रिधिकार कब तक रहा श्रीर वह तंवरों के अधीन किस तरह हुआ, इसलिये उन्होंने यह कथा गढंत की कि ग्वालिग्रर के कछवाहा राजा ईशासिंह ने श्रपनी वृद्धा-वस्था में श्रपना राज्य श्रपने भानजे जैसा (जयसिंह) तंवर को दान कर दिया जिससे ईशा के पुत्र सोढदेव ने ग्वालिश्रर से दौसा में श्राकर भपने बाहुबल से वहाँ का राज्य छीना। भाटें की ख्यातें में सेाढदेव का वि॰ सं॰ १०२३ में गद्दी बैठना लिखा है परंतु ये बातें मनगढंत ही हैं क्योंकि शहाबुद्दीन गोरी तक ग्वालिग्रर पर कळवाहें की बड़ी

<sup>(</sup>७४) खङ्गविजास प्रेस का छ्या हुआ हिंदी टांड राजश्यान, खंड १, पृ० २०३

<sup>(</sup>७५) वहीं, पृ० ३७३

शास्ता का राज्य रहा भ्रीर सोढदेव से नौ पुश्त पहले होनेवाला राजा लच्मण वि० सं० १०३४ में विद्यमान था ऐसा उसी के समय के ग्वालिग्रर के शिक्षालेख से निश्चित है।

gı

ज

बी

भी

दि

कि

मा

BB

ध्यब हमें जयपुर के कञ्चवाहों के पूर्वज पज्जून का समय निर्णय करने की श्रावश्यकता है। ग्वालिश्रर का राजा लह्मण वि० सं०१०३४ में विद्यमान था श्रीर पज्जून उसका १४ वाँ वंशधर था। यदि प्रत्येक राजा के राज्यसमय की श्रीसत २० वर्ष मानी जावे तो पज्जून का वि० सं० १२-६४ में विद्यमान होना थिर होता है जो श्रसंभव नहीं। इसी तरह पज्जून से लगा कर उसके १० वें वंशधर भारमछ तक के राजाश्रों में से प्रत्येक का राज्यसमय श्रीसत से २० वर्ष माना जावे तो भारमछ का वि० सं०१६१४ में विद्यमान होना थिर होता है जो शुद्ध है क्योंकि उसका वि० सं०१६०४ से १६३० तक राज्य करना निश्चित है।

ऐसी दशा में पज्जून पृथ्वीराज का समकालीन नहीं किंतु उसे उससे लगभग श्राधी शताब्दी पीछे होना चाहिए।

#### पट्टे परवाने।

पंड्याजी ने लिखा है कि "चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के अनंद संवत का प्रचार बारहवें शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखावटों में भी हमकी प्राप्त हुआ है अर्थात हमकी शोध करते २ हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह पृथ्वीराजजी और रावल समरसीजी और महाराणी पृथाबाईजी के कुछ पट्टे परवाने मिले हैं उनके संवत भी इस महाकाव्य में लिखे संवतों से ठीक २ मिलते हैं और पृथ्वीराजजी के परवानों में जो मुहर अर्थात छाप है उसमें उनके राज्याभिषेक का संवत् ११२२ लिखा है"।

ये पट्टे परवाने नौ हैं। इनके फोटोग्राफ, प्रतिलिपि ग्रीर ग्रॅगरेज़ी भाजवाद हिंदी हस्तिलिखत पुस्तकों की खे।ज की सन् १ ६०० ई० की रिपोर्ट में छपे हैं। हम विचार करने के लिये इन्हें इस कम से रखते हैं-

# (क) पृथ्वीराज के परवाने।

- (१) संवत् ११४३ का पट्टा आचारज रुषिकेश के नाम कि तुम्हें पृथाबाई के दहेज में दिया गया है, मुहर का संवत् ११२२ (प्लेट ३)।
- (२) संवत् ११४५ का पट्टा, उसीके नाम 'भ्रागना' (ग्राज्ञा) कि काकाजी बीमार हैं यहाँ श्राश्रो, मुहर का संवत् वही (प्लेट ४)।
- (३) संवत् ११४५ का पट्टा, उसीके नाम कि काकाजी की ग्राराम होने से तुम्हें 'रीभ्क' (प्रसन्नता) में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं, मुहर का संवत् वही (प्लेट ६)।

#### (ख) पृथाबाई के पत्र।

- (४) संवत् ११ [ ४५ ] का, उसीको नाम, कि काकाजी वीमार हैं, मैं दिखी जाती हूँ, तुम्हें चलना होगा, चले आओ (प्लोट ५)।
- (५) संवत् ११५७ का, श्रपने पुत्र के नाम, कि समरसी क्षण हैं में मारे गए हैं, मैं सती होती हूँ, तुम मेरे चार दहेजवालों की, विशेषत: रुषीकोश के वंश की, सम्हाल रखना (प्लेट ८)।

#### (ग) रावत समरशी का पट्टा।

- (६) संवत् ११३ ६ का, श्राचारज रुषीकेश के नाम, कि तुम दिल्ली से दहेज में ग्राए ही, तुम्हारा संमान श्रीर श्रधिकार नियत किया जाता है (प्लेट १)।
- (७) संवत् ११४५ का, उसीके नाम, कि तुम्हें मोई का पाम दिया जाता है।

### (घ) महाराणा जयसिंह का परवाना।

- (८) संवत् १७५१ का, भ्राचारज अधेराम रगुनाथ के नाम, कि पृथाबाई का पत्र (देखों ऊपर नं० ५) देख कर नया किया गया कि तुम राज के 'श्यामखोर' भ्रर्थात् नमकहलाल हो। (प्लेट ६)
  - (ङ) महाराणा भीमसिंह का पट्टा।
  - (६) संवत् १८५८ का, ग्राचारज संभुसीव सदासीव के नाम,

४३४

कि समरसी का पट्टा ( ऊपर नं ० ई हेखे। ) जीर्ग्य हो जाने के कारण नया किया गया।

इन पट्टों परवानों में नं० पश्चीर स्का विचार करने की स्रावश्यकता नहीं। नं० पता सं० १०५१ में नं० ५ की पृष्टि करता है स्रीर नं० सं० १८५८ में नं० ६ की। पुराने पट्टे की देखकर नया लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँच नहीं होती। जैसा स्रागे दिखाया जायगा पट्टे लिखने, सही करने, भाला ध्रीर संकुश बनाने का कार्य एक ही मनुष्य के हाथ में रहने से किसी राजस्थान में क्या क्या हो। सकता है यह समभाने की हमें कोई स्रावश्यकता नहीं। हमें स्राचारज रुपिकेश के वंशजों के पास इन पट्टों तथा भूमि के होने से भी कोई संबंध नहीं। सं० १८५८ में या सं० १०५१ में समरसी श्रीर पृथावाई के विवाह की कथा मानी जाती थी यह कथन भी हमारे विवेचन में बाधा नहीं डालता। हमें यही देखना है कि बाकी सात पट्टे परवाने स्वतंत्र रूप से स्रानंद संवत् के सिद्धांत को पृष्ट करते हैं या केवल रासे की संवत् स्रीर घटनाश्रों की डिलाई को हढ़ करने के लिये उपस्थित किए गए हैं।

### (क) पृथ्वीराज के पट्टे परवाने।

(8)

॥श्री॥

॥ श्री ॥
पूर्व देश मही पति
प्रथीराज दली न
रेस संवत् ११२२
वैशाख सुदि ३

(सही)

श्री श्री दलीनं मंदनं राजानं धीराजनं इदुसथानं राजधानं संभ

री नरेस पुरब दली तषत श्री श्री महानं राजं धीराजनं श्री
प्रथी राजी सुसथानं त्राचारज रुषोक्रेस धनंत्रितं श्रप्रन तम की बाई
श्री प्रथु कवरन की साथ हतले वे चीत्र
कीट का दीया तुमार हक चहुवान के रज में साबित है तुमारी
श्रीलाद का सपुत कपुत होगा जो चहान की पेल श्रा
वेगा जीनं को भाई सी तरे समंजेगा तुमारा कारंन
नहीं गटेगा तुमजमाषार्त्र से बाई
के श्रा तुमरी जो हुवे श्रीमुष
दुवे पंचोली हडमंराझ के संमत ११४३
वर्ष श्रासाड सुद १३

(2)

श्री रामहरी

॥ श्री ॥
पूर्व देश महीपति
प्रथीराज दली न
रेस संवत ११२२
वैशाख सुदि ३

सही

श्री श्री दलीन महाराजनं धीराजं श्री श्री
प्रथीराजनं की त्रागना पोछे ग्राचार
ज स० रवीकेस ने चत्रकीट पेछि
श्रीहा श्री काकाजीनं महा ... हुई
छै सी वास रुकी बांचने ग्रहां हाजर बीजे संमत
११४५ चेत बदि ७

(३)

श्री रामहरी

।। श्री।।
पूर्व देश महीपति
प्रथीराज दली नु
रेस संवत् ११२२
वैशाख सुदि ३

सही

श्री श्री दलीन महाराजं धीराजंनं हिदुसथा नं राजं धानं संभरी नरेस पुरव दली तषत श्री श्री माहानं राजं धीराजंनं श्री प्रथीराजी सुसाथनं ध्राचारज रुषीकेस धनंत्रि अप्रन तमने का काजीनं के दुवा की खारामं चन्नो जीन के रीजं में राकड रुपीआ ५०००) तुमरे ध्रा हाती गोडे का घरचा सीवाध्र आवेंगे घजानं से इनं को कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों के अधंकारी होवेगे सई दुवे हुकम के हडमंत राभ्र संमत १९४५ वर्ष आसाड सुदी १३

ये तीनों इस्तावेज़ जाली हैं जिसके प्रमाण ये हैं—

(१) इन तीनों के ऊपर जो मुहर लगी है वह संवत् ११२२ की है। इस संवत् को अनंद विक्रम संवत् मान कर पंड्याजी पृथ्वीराज की गदीनशीनी का संवत् बतलाते हैं। अनंद विक्रम संवत् ११२२ सनंद (प्रचलित) विक्रम संवत् (११२२ + ६०-६१ = ) १२१२-१३ होता है। उक्त संवत् में तो पृथ्वीराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है।

(२) मेवाड़ को रावल समरसिंह का समय वि० सं० १३३०

से १३५८ तक का है जैसा कि पहले सिद्ध किया गया है, उसके साथ पृथाबाई का विवाह होना और सं० ११४३ अनंद अर्थात् १२३२-४ सनंद में उसे दहेज में दिए हुए आचारज रुषीकेश की पट्टा देना और सं० ११४५ अनंद अर्थात् १२३५-६ सनंद में उसे बीमारी पर बुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब असंभव है।

- (३) इन पट्टों परवानों की लिखावट वर्तमान समय की राजपूताने की लिखावट है, बारहवीं शताब्दी की वर्णमाला में नहीं है। ध्यान देने से जान पड़ता है कि महाजनी हिंदी के वर्तमान मोड़ इसमें जगह जगह पर हैं। जिन्होंने बारहवीं शताब्दी के शिलालेख या हस्तिलिखित पुस्तकें देखी हैं उन्हें इस विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं। एक ही बात देख ली जाय कि इनमें 'ए' या 'श्रो' की पृष्ठमात्रा (पड़ी मात्रा, अचर की बाई श्रोर) कहीं नहीं है। राजकीय लिखावट सदा सुंदर अचरों. में लिखी जाती थी ऐसी भदी घसीट में नहीं।
- (४) इनकी भाषा तथा पारिभाषिक शब्दों के व्यवहार की देखिए। पृथ्वीराज के समय के लेखें। में कभी उसे 'पूर्वदेश महीपति' नहीं कहा गया है। मेवाड़ में बैकर पट्टे गढ़नेवाले आदमी की चाहे दिल्ली पूर्व जान पड़े किंतु संकेत के व्यवहार में पूरव का अर्थ काशी अवध्यादि देश होते हैं, दिल्ली नहीं। 'पूरव दिल्ली तखत' कहना भी वैसा ही असंगत है। उस समय 'हदुसयानं राजधानं' की कल्पना नहीं हुई थी। मेरुतंत्र के 'हिंदू' पह की दुहाई देने से यहाँ काम न चलेगा। रासे के अनुस्वार ते। छंदों की लघु मात्राओं को गुरु करने के लिये लगाए गए हैं, या शब्दों की संस्कृत सा बनाने के लिये या उन खयंसिद्ध टीकाकारों को बहकाने के लिये जो यह नहीं जानते कि अपअंश अर्थात् पिछले प्राकृत में नपुंसक लिंग का चिह्न 'ड' है और 'वानीय वंदे पयं' के 'धम्' को कह बैठते हैं कि यह द्वितीया विभक्ति नहीं, नपुंसक की प्रथमा है, किंतु इन पदों में स्थान कुस्थान पर अनुस्वार रासे की संरच्ता के लिये लगाए गए हैं। भाषा बड़ी

श्रद्भत है। मेवाड़ के रहनेवाले अपनी मातृभाषा से गढ़ कर जैसी "पक्की हिंदी" बोलने का उद्योग करते हैं वैसी हिंदी बनाई गई है. 'तमको इतलेवे चीत्रकोट को दीया, तुमार हक साबीत है', जो चहान की पोल त्रावेगा जीन की भाई सी तरे समजेगा, किंतु यह खड़ी वीली ज्यादा देर न चली, दूसरे पट्टे में लिखनेवाला फिर वर्तमान सेवाडी पर उत्तर त्राया 'षास रुको बांचने घ्यहां हाजर बीजे' । मानें महाराणा उदयपुर का कोई हाज़िरबाश पृथ्वीराज के यहाँ बैठा बोल रहा हो ! रासे की भाषा पर फारसी शब्दों की अधिकता का आचेप होता था। उसके लिये फ़रमान का स्फुरमागः बनाया गया। रासे तथा इन पट्टों की फारसी की पुष्टि में कहा जाता है कि पृथाबाई दिल्ली से श्राई थीं, वहाँ मुसलमानों का लश्कर रहता था, सौ वर्ष पहले से लाहोर में मुसलमानों का राज्य था, वहाँ से दूत त्र्रादि स्राया जाया करते थे इत्यादि । इन तीन पट्टों में हदुसथानं राजधानं, दली तखत, हक, साबित, ग्रोलाद, जमा खातिर, हाजिर, दवा, ग्राराम, रोकड़, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सही, इतने विदेशी शब्द शुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं। पृथाबाई के पत्र (नं०४,५) में साहब, हजूर, खास रुका, कागज, डाक बैठना, हुकम, ताकीद, खातरी हरामखोर, दस्तखत, पासवान के तत्सम या तद्भव रूप हैं। नं० ६,७ समरसी के पत्रों में बराबर, आबादान, जमाखातिरी, मालकी, जनाना, परवाना शब्द हैं। यह बात इन पट्टों की वास्तविकता में संदेह उत्पन्न करती है इतना ही नहीं, बिलकुल इन्हें प्रमाणकोटि से बाहर डाल देती हैं। राज्यों की लिखावट में पुरानी रीति चलती है। अँगरेज़ी राज्य की डेढ़ सी वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी वायसराय ग्रीर देशी राज्यों के मुरासिले फ़ारसी उर्दू में होते हैं, कचहरी की भाषा घनी फ़ारसी की उर्दू है। सिके पर 'यक रुपया' फ़ारसी में हैं। पृथ्वीराज के समय में यदि विदेशी शब्द व्यवहार में त्रा भी गए हों ता राजकीय लेखें। में पुराने 'मुंशी' लकीर के फकीर इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकते। समरसी तो दिख्री से दूर थे, वे भी जनाना श्रीर परवाना जानने

लग गए थे ! इन पट्टों की पृथाबाई तो गज़ब करती है, स्त्रियाँ सदा प्रानी चालों की आश्रय होती हैं किंतु वह पति श्रीर भाई दोनें को 'हुज़र' कहती है ! इन पट्टों में खास रुका, परवाना, तखत, हक, खजाना, ब्रीलाद, जमाखातिर, सद्दी, दस्तखत, पासवान (= रिचता स्त्री, भोग-पत्नी), जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ संकेते। में आए हैं जिन्हें स्थिर करने में हिंदू मुसलमानों के सहवास को तीन चार सौ वर्ष लगे होंगे। समरसी के पट्टे (नं० ६ ) में, प्रधान के वरावर बैठक होना केवल वर्तमान उदयपुर राज्य का संकेत है, दिल्ली में 'प्रधान' होता हो तथा 'बैठकें' होती हैं। यह निरी पिछली कल्पना है। खास रुका अर्थात राजा की दस्तख़ती चिट्टी भी वर्तमान रजवाड़ों की रूढ़ि है। पत्र के अर्थ में 'कागज' 'कागद' की रूढ़ि भी वर्तमान राजपूताने की है जब कि चिट्ठी, शब्द अशुभ सूचक पत्र या आहे दाल को पेटिए को अर्थ में रूढ हो गया है। यदि समरसी और पृथ्वीराज के समय में इतने विदेशी शब्द रात दिन के व्यवहार में आने लग गए थे तो राखा कुंभा का शिलालेख, जिसकी चर्चा आगे की जायगी, बिलकुल फारसी ही सा होना चाहिए था। पृथाबाई को पत्रों में यह स्रीर चमत्कार है कि वह अपने लिये 'पधारना' लिखती हैं जैसे कि गँवार कहा करते हैं कि 'तुमने जब अर्ज़ करी तब मैंने फ़रमाया' ! पंड्याजी कहते हैं वह दिल्ली से छाई थी, अपने दहेज में फ़ारसी शब्द भी समरसी को यहाँ लाई थी किंतु उसके पत्र शुद्ध वर्तमान मेवाड़ी में हैं, 'सवेरे दिन भ्रठे आंघसीं। 'थाने माँ आगे जाणो पड़ेगा' 'थारे मंदर को व्याव का मारथ इली तु ग्राम्मा पाछे करोंगा' इत्यादि।

(५) पृथ्वीराज के समय में यहाँ के हिंदू राजाओं के दरबारों की लिखावट हिंदी भाषा में नहीं किंतु संस्कृत में थी। अजमेर और नाडील आदि के चौहानों, मेवाड़ (उदेपुर) और डूंगरपुर के गुहिलोतों (सीसोदियों), आबू और मालवे के परमारों, गुजरात के सोलंकियों, किन्नीज के गाइडवालों (गेहरवालों) आदि की भूमि-दान की राजकीय सनदें (ताम्रपत्र) संस्कृत में ही मिलती हैं। पृथ्वीराज के वंशज महा-

कुमार चाइडदेव (बाइडदेव) के दान-पत्र के प्रारंभ का दूटा हुआ दुकड़ा मिला है जिसकी नक़ल नीचे दी जाती है। उससे मालूम हो जायगा कि पृथ्वोराज के पीछे भी उसके वंशजों की सनदें भाषा में नहीं किंतु संस्कृत में लिख कर दी जाती थीं—

#### [म]हाकुमारश्रीचाइडदेव:॥

े श्वाचित्रं क्याः परत्र दातुः प्रतिमहीतुश्च । श्वाच्छेत्तुर्व्विपरीता मूर्त्रा(त्रा)झण शा(सा)त्कृताः विक्रमः । चाहमानकुलैके(कें) दुर्विभुः शाकंभरीभुवः ॥ २ [॥] व(व)भूव भुवनाभोगः धिपः ॥ ३ [॥] ततोण्णाराजनृपतिर्व(वं)भार जगतीभरं । स्वाभि[स्विस्म ?]न्नालानिता ये[न] लतेण्णाराजनृपतिर्व(वं)भार जगतीभरं । स्वाभि[स्विस्म ?]न्नालानिता ये[न] लतेण्णाराजनृपतिर्व(वं)भार जगतीभरं । स्वाभि[स्विस्म ?]न्नालानिता ये[न] समकरोजित्वा दिगंतिश्रियः च स्वावासैकिनवासिनीः समकरोजित्वा दिगंतिश्रियः स्वावासैकिनवासिनीः समकरोजित्वा दिगंतिश्रियः विभिद्धाः ॥ ५ [॥] पृथ्वीराज [स्य]

इस ताम्रपत्र के दुकड़े में ध्राणांराज (ग्राना) से लगाकर पृथ्वीराज तक की ध्रजमेर के चीहानों की वंशावली बची है जिससे निश्चित है कि महाकुमार चाइडदेव पृथ्वीराज ही का कोई वंशधर था। यदि पृथ्वीराज के समय में चीहानों की राजकीय लिखावटें भाषा में होने लग गई होतीं तो चाइडदेव फिर संस्कृत का ढर्रा नए सिरे से कभी न चलाता। पृथ्वीराज के पीछे भी राजपूताने की जो राज्य मुसलमानों की ध्रधीनता से वचे उनकी राजकीय लिखावटें संस्कृत में ही होती रहीं। मेवाड़ के महाराखा हंमीर के संस्कृत दानपत्र को नकल, वि० सं० १४०० से कुछ पीछे की, एक मुकदमे की मिसल में देखी गई (मूल देखने को नहीं मिला) ग्रीर वागड (ड्रंगरपुर) के राजा वीरसिंघदेव का वि० सं० १३४३ का संस्कृत ताम्रपत्र राजपूताना म्यूज़िध्रम में सुरिचत है।

<sup>(</sup>७६) प्षि० इंडि०, जिल्द १२, पृ० १२४।

(६) इन तीनों पट्टों में मुद्दर के पास 'सद्दी' लिखा है। राजकीय लिखावट के ऊपर सद्दी करने की प्रथा हिंदूराज्यों में मुसलमानों के
समय 'उनकी देखादेखी चली हैं। पृथ्वीराज तक किसी राजा के
दानपत्र में 'सद्दी' नदीं मिलती। प्राचीन काल में दानपत्रों पर
बहुधा राजा के इस्ताचर इवारत के धंत में 'स्वहस्तोऽयं मम' या
'स्वहस्तः' पहले लिखकर किए हुए मिलते हैं। लेख की इवारत
दूसरे अचरों में तथा यह इस्ताचर बहुधा दूसरे अचरों में मिलते हैं
जिससे पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से अपने इस्ताचर
कर देता था जो वैसे ही खोद दिए जाते थे। बंसखेड़ा के ताम्रपत्र
का 'स्वहस्तोयं मम महाराजाधिराजशोह र्षस्य' अपनी मुंदर धलंकृत
लिपि के लिये प्रसिद्ध हो चुका है। ऊपर वर्धन किए हुए महाकुमार
चाहड़देव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताचर भी दानपत्र की लिपि
से मित्र लिपि में हैं। यदि पृथ्वीराज के समय 'सही' करने का
प्रचार चीहानों के यहाँ हो गया होता तो उसका वंशधर भी वैसा
ही करता, न कि पुरानी रीति पर हस्ताचर।

प्राचीन राजाग्रीं के यहाँ कई प्रकार की राजमुद्राएँ होती थीं जिनका यथास्थान लगाना किसी निशेष कर्मचारी के हाथ में रहता था। उनमें एक 'श्री' की मुद्रा भी होती थी। वह सबमें मुख्य गिनी जाती थी। कई ताम्रपत्र ध्रादि में किसी महन्तम (महता) या मंत्रो के नाम के साथ 'श्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान् परिपन्ययित इत्येवं काले प्रवर्तमाने' लिखा मिलता है। यह 'श्रीकरण व्यापार' या 'श्री' की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र प्रथात् मुख्य मंत्रो का होता था, जैसे कि गुजरात के सोलंकी राजा वीसलदेव के राजकवि नानाक के लेख में श्रीकरण से प्रसन्न होकर उक्त चालुक्य राजा का ध्रपने वैजवापगोत्री मंत्रियों को गुंजा प्राम देने का उन्नेख है (इंडि० एंटि०, जि० ११ पृ० १०२)। जैसे राजपूताने की रियासतों में ध्राजकल 'श्री करना', 'मिती करना' 'सिरिमिती करना', 'सही करना' ध्रादि वाक्य लेख की प्रामाणिकता कर देने के

प्रश्ने में भाते हैं, वैसे ही यह 'श्रीकरणव्यापार' था। मेंबाड़ में भीर मुहरें तो मींबी भ्रादि लगा देते हैं किंतु रुपए लोने देने की भ्राज्ञाभीं पर जो मुहर लगाई जाती है उसमें 'श्री' लिखा हुआ है भीर उसे भ्रव तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। इस 'श्री' करने के स्थान में पीछे 'सही' करना चल गया किंतु यह पृथ्वीराज के समय में चला हुआ नहीं माना जा सकता। हिंदू राज्य इतनी जल्दी भ्रापनी प्राचीन प्रथा को बदल डालें इसकी साची इतिहास नहीं देता।

# पृथाबाई के पन।

नीचे उक्त पत्रों की नकल दी जाती है। उनमें संवत् ११ [४५] ग्रीर ११५० हैं। ग्रानंद या सनंद उन संवतें। में पत्र लिखनेवाली पृथाबाई वि०सं० १३५८ तक जीवित रहनेवाले चित्तीड़ के राजा समरसिंह की रानी किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसलिये ये पत्र भी जाली हैं।

(8)

# श्रा हरी एकलिंगो जयति।

श्री श्रीं चीत्रकोट बाई साहब श्री प्रयु कुंवर बाई का वारणा गाम
मोई ग्राचारज भाई कसीकेसजी बांच जो ग्रप्रन श्री दली सं
भाई श्री लंगरी रा
जी श्राग्रा है जो श्री दली सं वी हजूर को वी खास रुका श्रायो
है जो मारी बी पदारवा की
सीख वी है ने दली ककाजी रे षेद है जो का [गद बाच]त चला
श्रावजो थाने सा ग्रागे जाणो
पडेगा थांके वास्ते डाक बेठी है श्री हजूर 'वी हुकम बे गीयो है
जो थे ताकीद सं ग्राव
जो थारे संदर को ज्याव का मारथ ग्रवार 'करांगा दली सु श्रा
श्रा पाछे करोंगा ग्रेग
र थे सबेरे दन ग्रठे श्रांघसी संवत् ११ [ ४५ ] चेत सुदी १३

# ध्रनंद विक्रम संवत् की कल्पना।

४४३

(X)

चीत्रकीट माहा सुभ सुथाने श्री ' ' ' सी पास तीरे मासाब चवाण श्री परथु' ' ' की श्रासीस वाच जो श्री दली का' ' ' सु ग्रप्रन ग्रठे श्री हजुर माहा सुद १२ क' ' ' जगडा में वेकु पदारीग्रा नी श्राचारज' ' ' सीकेस वी श्रीहजूर की लार काम श्राग्रा ' ' ' श्रीहजूर की लारे जावागा वेकुट पछे ' ' सीकेसरा मनषा की षात्री राषजो ई मारा चारी ' ' ' नष मारा जीव का चाकर हे ही थासु राज' ' हरामषोर नी वेगा दुवे नजुर राग्र के ' ' ' ' ११५७ माहा सुद १२ दसगत पासवान वेव ' ' ' ' रका मं ' ' मा साब श्री ' ' ' ' थुबाई। का बेकुटप' '

(यह हमने डक्त रिपेर्ट में से ज्यें। का त्यें। नकल कर दिया है किंतु प्लेट से मिलान करने पर देखा जाता है कि जहाँ इस प्रतिलिपि में पंक्तियों का आदि अंत बताया गया है वहाँ प्लेट में नहीं है। जहाँ बीच में टूटक के संकेत हैं वहाँ पंक्तियों का अंत है।)

इन पत्रों की भी भाषा वर्तमान मेवाड़ी है। इनकी भाषा का महारागा कुंभकर्ण के श्राबू के लेख की भाषा के साथ मिलान करने से स्पष्ट हो जायगा कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी है, भाषादिषयक ग्रीर विवेचन उत्पर हो चुका है।

मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है कि रावल समरिसंह का विवाह
पृथ्वीराज की बहिन पृथाबाई के साथ हुआ था। यह इस
प्रसिद्धि का पृथ्वीराजरासे की कथा के अतिरिक्त कोई आधार
है। और उसमें कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा मानने से
है। सकता है कि चौहान राजा पृथ्वीराज (दूसरे) की, जिसको पृथ्वीराजविजय में पृथ्वीभट कहा है, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा

समत्तसी (सामंतिसंह) के साथ हुआ हो। मेवाड़ की ख्यातों में समंतिसंह को समतसी, धौर समरिसंह को समरिस जिखा है। समरिस नाम प्रसिद्ध भी रहा जिससे समतिसी के स्थान में समरिस जिख दिया हो। पृथ्वीराज (दूसरे) के शिलालेख वि०सं० १२२४, १२२५ धौर १२२६ के मिन्ने हैं चौर समतिस का वि०सं० १२२८ धौर १२३६ में विद्यमान होना उसके धिलालेखों से ही निश्चित है तथा वि०सं० १२२८ से कुछ पहले उसका मेवाड़ का राज जालोर के चौहान कीतू ने छीना था। अतएव चौहान पृथ्वीराज (पृथ्वीभट) दूसरे धौर मेवाड़ के समतिसी (सामंतिसंह) का समकालीन होना निश्चित है। संभव है कि उन दोनों का संबंध भी रहा हो।

# रावल समरसिंह के परवाने।

पृथ्वीराजरासे में मेवाड़ के रावल समरसिंह का विवाह
पृथ्वीराज की बहिन पृथाबाई से होना लिखा है। पंड्याजी इस
कथन की पृष्टि में रावल समरसिंह के हो परवाने प्रसिद्धि में लाए
हैं जिनके संवत् ११३६ ग्रीर ११४५ को वे धनंद विक्रम संवत
मान कर रावल समरसिंह का सनंद (प्रचलित) वि० सं० १२२६३० श्रीर १२३५-३६ में विद्यमान होना मानते हैं। उक्त परवानों
की नकलें नीचे ही जाती हैं—

( )

### सही

स्वित श्री श्री चीत्रकोट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्री रावल जी श्रीसमरसीजी वचनातु दाग्रमा ग्राचारज ठाक र रवीकेष कस्य थाने दलीसु डायजे लाया ध्याधी राज में श्री पद थारी लेवेगा श्रीपद ऊपरे मालकी थाकी है श्री जनाना में थारा वंसरा टाल थ्रो दूजी जावेगा नही श्रीर थारी वेठक दली में ही जी प्रमाणे परधान बरोबर कारण देवेगा ग्रीर थारा वंस क सपूत कपूत वेगा जी ने गाम गोणो ध्राणी राज में षाय्या पाय्या

जायगा थ्रोर थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार सूँ मला जायेगा

श्रीर थूं जमाखातरी रीजा मोई में रायथान बाइजी अगी परवाना री

कोई उलंगण जी ने श्री एकलिंगजी की आण है दुवे पंची ली जानकी दास सं० ११३ ६ काती बीद ३

> (७) सही

श्री श्री चीत्रकोट महाराज धीराज तपेराज श्री
रावरजी श्री श्री समरसीजी वचनातु द्वाग्रमा ग्राचा
रज ठाकुर हसीकेस कस्य गाम मोई री पेडो थाने
मध्या कीदी लोग भोग सु दीया ग्रावादान करजी जमाषा
त्री सो ग्रावांदान करजे थारे हे दुवे घवा सुकना नाथ
समत ११४५ जेठ सुद १३
ये दोनों पत्र भी जाली हैं क्योंकि—

(१) रावल समरसिंह का अनंद वि० सं० ११३६ या सनंद वि० सं० १२२६-३० या अनंद वि० सं० ११४५ अर्थात् सनंद वि० सं० १२३५-६ में विद्यमान होना किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। शिलालेखादि से निश्चित है कि समरसिंह का ७ वाँ पूर्वपुरुष सामंतिसिंह वि०सं० १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था। वि० सं० १२२८ से कुछ पहले जालीर के चौहान कीतू (कीर्तिपाल) ने मेवाड़ का राज्य उससे छीन लिया जिससे उसने वागड़ (इंगरपुर-वांसवाड़ा) में जा कर वहाँ पर नया राज्य स्थापित किया। उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने वि० सं० १२३६ के पहले गुजरात के राजा की सहायता से मेवाड़ का राज्य कीतू से छीन लिया और वह वहाँ का राजा बन वैठा। उसके पीछे कमशः मथनसिंह भीर पद्मसिंह मेवाड़ के राजा उप जिनके समय का अब तक कीई शिलालेख नहीं मिला। पद्मसिंह का उत्तराधिकारी जैत्रसिंह हुआ जिसके समय के शिलालेखाहि

वि० सं० १२७१ से १३०६ तक के और उसके पुत्र वेजिसंह के समय के वि० सं० १३१७ से १३२४ तक के मिलते हैं। तेजिसंह का पुत्र समरिसंह हुआ। उसके समय के वि० सं० १३३०,१३३५,१३४२ और १३४४ के लेख पहले मिल चुके थे, उसका समकालीन जैन विद्वान जिन प्रभसूरि अपने 'तीर्थकल्प' में उसका वि० सं० १३५६ में विद्यमान होता बतलाता है और अब चित्तौड़ के किले पर रामपोल दरवाज़े के आगे के नीम के दरख़्तवाले चव्रतरे पर वि० सं० १३५८ माघ शुदि १० का रावल समरिसंह का एक और शिलालेख मिला है (देखो उपर टिप्पण ५७) जिससे निश्चित है कि वि० सं० १३५८ के अंत के आसपास तक तो रावल समरिसंह विद्यमान था।

(२) डक्त परवाने में 'सही' के उपर भाछा बना हुआ है जो पुरानी शैली से नहीं है। मेवाड़ के राजा विजयसिंह के कदमाल गाँव से मिले हुए संस्कृत दान-पत्र के ग्रंत में उक्त राजा के इस्ताचरों के साथ भाले का चिद्व देखने में ग्राया जो कटार से प्रधिक मिलता है। वैसा ही चिद्व डूंगरपुर के रावल वीरसिंह के वि०सं० १३४३ के संस्कृत दान-पत्र के ग्रंत में खुदा है ग्रीर महाराणा उदयपुर के मंडे पर भी वैसा ही कटार का चिद्व रहता है। महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के वि० सं० १५०५ के दानपत्र में भाला ताम्रपत्र के उपर बना है जो छोटा है ग्रीर पिछले पट्टे परवानों के उपर होनेवाले भाले के चिद्व से उसमें भिन्नता है। ठीक वैसा ही भाला ग्राबू पर के देलवाड़ा के मंदिर के चौक के बीच के चबूतरे पर खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के उपर भी बना है। राणा कुंभकर्ण के समय तक भाला छोटा बनता था, पीछे लंबा बनने लगा। पहलेभाले का चिद्व महाराणा के हाथ से किया जाता था ऐसा माना जाता है । महाराणा लाखा (लचसिंह) का ज्येष्ट पुत्र चूँडा

<sup>(</sup>७७)''पट्टे परवानों पर पहिले श्रीदर्बार भाला बनाया करते थे।..... श्रपने [ मोकल के] ज़माने में पट्टे व पर्वानों पर भाले के निशान बनाने का काम चूंडाजी के सुपुर्द करके ख़ुद दस्तज़त करने लगे।'' (सहीवाला श्रर्जुनसिंहजी का जीननचरित्र, पृष्ठ १२)

शा जिसकी सगाई के लिये मंडोर (मारवाड़) से नारियल लेकर राज सेवक धाए। महाराणा लाखा ने हँसी में यह कहा कि जवानों के लिये नारियल आते हैं इमारे जैसे बूढों के लिये नहीं। जब पितृ-भक्त चूँडा ने यह सुना तो उसको यह अनुमान हुआ कि मेरे पिता की इच्छा नई शादी करने की है। इसपर उसने मंडोरवालों से कहा कि यह नारियल मेरे पिता की दिला दीजिए, इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि महाराया के ज्येष्ठ पुत्र आप विद्यमान हैं अतएव हमारी बाई के यदि पुत्र है। तो भी वह चित्तौड़ का राजा तो हो नहीं सकता। इस पर चूँडा ने प्रायह कर यही कहा कि मैं लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राजकन्या से मेरा भाई उत्पन्न हुन्रा तो चित्तौड़ का स्वामी वहीं होगा और मैं उसका सेवक होकर रहूँगा। इसपर मारवाड़ की राजकन्या का विवाह महाराखा लाखा के साथ हुआ और उसीसे मोकल का जनम हुआ। अपने पिता को पीछे सत्यव्रत चूँडा ने उसी बालक को मेवाड़ के राज्यसिंहासन पर बिठलाया श्रीर सची स्वामि-भक्ति के साथ उसने उसके राज्य का उत्तम प्रबंध किया । तब से राजकीय लिखावटों पर राजा के किए हुए लेख के समर्थन के लिये भाले का चिह्न चूँडा और उसके वंशज (चूँडावत) करते रहे। पीछे से चूँडावतों ने अपनी श्रीर का भाला करने का अधिकार 'सहीवालों' को दे दिया जो राजकीय पट्टे, परवाने ग्रीर ताम्रपत्र लिखते हैं । भाले की आकृति में कुछ परिवर्तन महाराणा स्वरूपसिंह

<sup>(</sup>७८) "चूंडाजी की श्रीलाद में से जगावत श्रामेट रावतजी श्रीर साँगावत देवगढ़ रावतजी ने उन्न किया कि सलूँबरवाले [चूंडावतों के मुखिया] भाजा करते हैं
तो हम भी चूंडाजी की श्रीलाद में हैं इसलिये हमारी निशानी भी पट परवानों पर
होनी चाहिए। तब महाराणाजी श्रीकर्णांसिंहजी [जिनकी गद्दीनशीनी सं० १६७६
माघ शुक्ता ४ की हुई थी] ने हुक्म फ़्मीया कि सलूँबर व श्रापकी तरफ से एक
श्रादमी मुकर्रर कर दे। वह भाजा बना दिया करेगा तब उन्होंने श्रीदर्बार से अर्फ़ की कि श्रीदर्बार जिसकी मुनासिब समके हुक्म बख़शे श्रीजी हुजूर ने मेरे बुजुर्गी के वास्ते फ़रमाया कि यह मेरी तरफ से लिखा करते हैं श्रीर मेरे भरे।से के हैं,

ने किया । " महाराणा अमरसिंह (दूसरे) के, जिसने वि०सं० १७५५ तक राज्य किया, समय में शक्तावत शाखा के सर्दारों ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूँडावतों की श्रोर से सनदें। पर भाला होता है तो हमारी तरफ से भी कोई निशान होना चाहिए। इसपर महाराणा ने आहा दी कि सहीवालों को अपती तरफ से भी कोई निशान बता दो कि वह भी बना दिया जाया करे। इसपर शक्तावतों ने अंकुश का चिद्व बनाने को कहा। उस दिन से भाले के प्रारंभ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छड़ से सटा हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ भुका हुआ अंकुश चिद्व भी होने लगा। " जयर लिखे हुए रावल समरसिंह के परवाने में भी शक्तावतों का अंकुश का वही चिद्व विद्य-मान है जो महाराणा कुंभकर्ण के ताम्रपत्र और आबू के शिलालेख के भाले में नहीं है। अतएव वह परवाना वि० सं० १७५५ के पीछे का जाली बना हुआ है।

(३) परवाने पर 'सही' लिखा हुआ है। ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत की प्राचीन राजकीय लिखावटों में 'सही' लिखने की प्रथा न थी। यह तो पीछे से मुसलमानों की देखादेखी राजपूताने में चली। मेवाड़ में 'सही' लिखना कब से चला इस विषय में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता ' परंतु महाराखा हंमीर के बाद जब संस्कृत

नु

11

ग

ग

3

भा

इनसे कह दो कि श्रापकी तरफ से भी भाजा बनाया करें। उसी दिन से भाजा भी मेरे बुजुर्ग करते श्राये हैं''। (वही, पृष्ठ १३)

<sup>(</sup>७६) वही, पृष्ठ १३-१४।

<sup>(</sup>८०) वहीं, पृ० १४

<sup>(</sup>न१) '' विकमी संवत् ११६६ में महाराणाजी श्रीसंग्रामसिंहजी (सांगाजी) गद्दीनशीन हुए, इन्होंने ताम्रपन्न, पट्टे तथा पर्वानों पर सही करना शुरू किया श्रीर उनकी सही मेरे बुजुर्ग कराते, इससे 'सहीवाला' खिताब इनायत हुन्ना। तभी से सहीवाले मशहूर हैं'' (वही, पृष्ठ १३) किंतु हम देख चुके हैं कि महाराणा कुंभा के ताम्रपन्न श्रीर शिलालेख (श्राव् का) दोनों पर 'सही' खुदा हुन्ना है। महाराणा कुंभा सागा के दादा थे, इसिलये सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं।

तिलावट बंद होकर राजकीय सनदें भाषा में लिली जाने लगीं तब किसी समय उसका प्रचार हुआ होगा। दे संभव है कि जब से भहाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) ने 'हिंदु सुरत्राण' (हिंदु श्रों के सुलतान) विद्ध धारण किया दे तब से 'सही' लिखने का प्रचार मेवाड़ में हुआ हो। महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के उपर्युक्त वि० सं० १५०५ के ताम्रपत्र श्रीर वि० सं० १५०६ के आबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा के शिलालेख में 'सही' खुदा हुआ है।

- (४) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखावटें संस्कृत में लिखी जाती थीं श्रतएव रावल समरसिंह के समय मेवाड़ी भाषा की लिखावट का होना संभव नहीं।
- (५) भाषा, लिपि ग्रादि के विषय में पृथ्वीराज के पट्टें। पर विचार करते समय इनपर भी ऊपर विचार किया जा चुका है।
- (६) धव इन पट्टों की मेवाड़ी भाषा श्रीर लिपि का इनसे लगभग २७० वर्ष पीछे की मेवाड़ा भाषा श्रीर लिपि के लेख से कितना श्रंतर है यह दिखाने के लिये महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के श्रावू के विक्रम संवत् १५०६ के शिलालेख की नकल यहाँ दी जाती है।

<sup>(</sup>पर) "बहिले लिखावट बिल्कुल संस्कृत में होती थी लेकिन सं १३४६ में सबल श्रीरलसिंहजी के जमाने में पद्मनी की बाबत दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तीड़ का मुहासरा किया और चित्तीड़ पर बादशाही कब्ज़ह हो गया, इस गर्दिश और परेशानी के जमाने में लिखावट में भाषा के शब्द मिलने जमे और फिर महाराणा जी श्रीहमीरसिंह जी के चित्तीड़ वापस ले लेने के बाद से महाराणा श्रीरायमल्लजी के श्रद्धी। वक्त तक लिखावट में बहुत भाषा मिल गई लेकिन ढंग श्रव तक संस्कृत का ही चला श्राता है"। (वही, पृष्ठ १४) हमीर का दान-पत्र संस्कृत में है श्रीर कुंभा का दान-पत्र पुरानी मेवादी में है जैसे कि उसका श्राव का लेख।

<sup>(</sup>८३) प्रयतपराकमाक्रांतिहरूतीमंडलगुर्जस्त्रासुरत्राण्यद्वतातपत्रप्रियितिहं-दुसुरतत्राण्यविरुद्दय... (सं० १४६६ राणपुर के जैनमंदिर का शिलालेख, मावनगर इंस्क्रिपशंस, पृष्ठ ११४)

यदि समरसी के समय में वैसी भाषा मानी जाय तो राषा कुंभा को समरसी से ३०० वर्ष पूर्व का मानना पड़ेगा क्योंकि इस लेख की भाषा उन पट्टों की भाषा से बहुत पुरानी है और उसमें कोई फारसी शब्द नहीं है। केवल सुरिष्टि फारसी 'शरह' का तद्भव माना जा सकता है जैसा कि टिप्पणों में बतलाया है। इस लेख की भाषा सं०१५०६ की मेवाड़ी निर्विवाद है तो समरसी के इन पट्टों की भाषा कभी उससे पुरानी नहीं हो सकती। इस शिलालेख का फोटों भी दिया जाता है १४।

श्री गणेशायः ॥ सही

इस ही दिप्पणियों के लिये अधिक श्रंक न लगा कर इस लेख पर जी वक्तव्य है वह एक ही दिप्पणी में दे दिया जाता है।

विमलचसही —वसही (प्राकृत) वसहिका (प्राकृत से बना संस्कृत,) वसति (संस्कृत), मंदिर, विमत्तशाह का स्थापित किया हुआ (बसाया हुआ) श्री धादिनाथ का मंदिर । तेजलवसही-प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल के भाई तेजपाल की स्थापित श्रीनेमनाथ की वसहिका। बीजे-दूसरे। श्रावक-जैन धर्मानुयायी संव के चार श्रंग हैं, साधु, साध्वी, आवक, आविका। आवक-धर्म की सुननेवाले (साधुओं के उपदेश का अनुयायी) अर्थात् गृहस्थ । इसी से 'लशवगी' शब्द निकला है। देहर—देवघर; देवकुल, देवल, मंदिर। बीजे श्रावके देहरे—ग्रन्यान्य जैन मंदिरों में ( श्रधिकरण की विभक्ति विशेषण तथा विशेष्य दोनों में है )। द्राण-संस्कृत दंड, राजकीय कर; दंड या दाण जुर्माने के लिये भी श्राता है भीर राहदारी, जगात श्रादि के लिये भी । मुंडिक - मूंडकी, प्रति यात्री या प्रति सुंद पर कर । वलावी —मार्ग में रक्षा के लिये साथ के सिपाही का कर । रखवाली—चैाकीदारी का कर । गोडा-घे। इ। पोठ्या-पृष्ठ्य (संस्कृत) पीठ पर भार खादनेवा बेल । रूं -- का । राणि श्रीकं भकि शि-'इ' तृतीया विभक्ति का चिह्न है, राणा कुंभकर्ण ने, हिंदी 'में' = महं (सं मया) भी तृतीया विभक्ति है। उसके आगे फिर 'ने' लगाइर 'मेंने' यह दुहरा विभक्ति चिह्न भूल से चल पड़ा है। महं—महंत्तम, महत्तम, उच्च राज्याधिकारी या मंत्री। मिलात्रो, महता या महत्तर । जीग्यं — योग्य, हूं तर भीजा नामक श्रिश्वकारी के कहने से, इसवर कृषाया वपकार करके । जिको - जो। तिहिरुं - उसका । मुकावं- खुड़ाया, पंजाबी / मुक समाप्त करना, गुजराती / मूक = छोड़ना, भेजना या रखना)। पली-पालित हो, पाबा

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के विक्रम संवत् १४०३ के शिलालेख का चित्र।

॥ संवत् १५०६ वर्षे श्रापाढ सुदि २

महाराणा श्री कूंभकरणी विजयराज्ये श्री श्रर्वुदाचले देलवाडा प्रामे विमलवसद्दी श्री त्र्यादिनाथ तेजलवसद्दी श्री नेमिनाथ
तथा बीजे श्रावके देहरे दाण मुंडिकं वलावी रषवाली
गोडा पोठ्यारुं राणि श्रीकुंभकर्णि महं द्वंगर भोजा जो
रयंमया उधारा जिको ज्याति श्रावि तिहिरुं सर्वमुकावुं ज्यात्रा संमंधि श्राच्यंद्रार्क लिंग पले कुई कोई
मांगवा न लिह राणि श्रीकुंभकणि म० द्वंगर भे।

जाय। मांगवा न लहि—गांग न सके। ऊपरि—जपर जाग्यं की ज्याल्या देखो। मया उधारा-मया घारण करके, 'दया मया' कर हे, कृपा करके। मुगती — मुत्ति, छूट । कीधी - की, कृता । थापु - थापा, स्थापित किया । भाघाट नियम । सुरिहि-फारसी शरह ?, नियम का लेख (देखे। पत्रिका, श्रंक ३, पृ० २१३-४) रापाची — रोपी, खड़ी की (संस्कृत, रोपिता, प्राकृत—संस्कृत, रोपापिता) । आ विधि –यह विधि (कर्म कारक) । लापिसि-(मारवाड़ी लोपसी, सं व लेपियात्री) बीपेगा, नष्ट करेगा। ति-(कर्म कारक) इसे। भागीर -तोड़ने का। लागिसि-घगेगा। ग्रते-ग्रीर (सं० प्रन्यत्)। संह-संघ, यात्रियों का समूह। ग्रविसद्दं-प्रावेगा, संस्कृतसम - आविष्यति (!) स-त्रह । फर्यं - (संस्कृत पविक् ) फर्येया, दो श्राने के जगभग मूल्य का चाँदी का सिका। अचलेखरि-भंडारि, संनि धानि, श्रधिकरण कारक। दुगाड़ी (सं०द्विकाकिणी), एक पदिक में पांच, (रुपये के ४०) एक तांवे का सिका । मुकिस्यइं - देवेगा, (मिलाश्री मुकाबुं, अविसई)। दुए-रूतक। शिलाखेल श्रीर ताम्रवत्रों में जिस अविकारी के द्वारा राजाज्ञा दी हो उसका नाम 'द्तकोऽन्ने' कह कर खिला जाता था उसीका अपभंश दुए, दुवे, या दुवे प्रत पीछे के लेखें पहों भावि में भाता है। जपर के जाली पहों में भी 'दुवे' आया है। इस लेख के दुए या दूतक सवं रागा कुंभाही हैं। दोसी रामगा—इस लेख का लेखक होगा।

इस लेख के दांत में पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं १४०६ में किसी दूसरे ने सवा दो पंक्ति लिखकर जोड़ दी है। उस लेख का इससे कीई संबंध न होने से इसने असे यहाँ अवस्थत नहीं किया। जा ऊपरि मया उधारी यात्रा मुगती की धी त्रा घाट॰ थापु सुरिहि रीपाबी जिकी द्या विधि ली पिसि ति इहि सुरिहि भांगी रुं पाप लागिसि ° ग्रमि संह जिकी जात्रि ग्रमिसई स फद्युं १ एक देव श्री ग्रचलेश्वरि ग्रम दुगाणी ४ च्या देवि श्री विशिष्ट मंडारि मुकिस्यई। ग्रचलगढ़ ऊपरि देवी।। श्रीसरस्तती सिन्नधानि बइटां लिखितं। दुए।। श्री स्वयं।। श्री रामप्रसादातु।। श्रुमं भवतु।। दोसी रामण नित्यं प्रणमिति।।

# उपसंहार।

इस सारे लेख का निष्कर्ष यही है कि पृथ्वीराजरासे में कोई ऐसा उद्घेख नहीं है जिससे किसी नए संवत् या विक्रम संवत् के "अनंद" रूपांतर का होना संभव माना जाय। धनंद विक्रम संवत् नाम का कोई संवत् कभी प्रचलित नहीं था। राखे के संवत् श्रीर भाटों की ख्यातों के संवत् अशुद्ध भले ही हों, किंतु हैं सब प्रचलित विक्रम संवत् ही। रासे के अशुद्ध संवतें तथा मनमानी ऐतिहासिक कल्पनाग्रों को सत्य ठहराने की खीँचतान में जब भटायत संवत् से काम न निकला तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम संवत् की सृष्टि की। जिन दूसरे विद्वानों ने इसे स्वीकार कर अपने नाम का महत्त्व इसे दिया है उन्हेंने स्वयं कभी इसकी जाँच न की, केवल गतानुगतिक न्याय से पंड्याजी का कथन मान लिया। इस संवत् की कर्लना से भी रासे या भाटों की ख्यातों के संवत् जाँच की कसीटी पर शुद्ध नहीं उतरते। जिन जिन घटनाश्रों के संवत् दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से जाँचे गए हैं उन सबमें यही पाया गया कि संवत् श्रशुद्ध धीर मनमाने हैं, किसी 'ध्रनंद' या दूसरे संवत्सर के नहीं। रासे की घटनाश्रों धौर इस कल्पित संवत् की पुष्टि में जो पट्टे परवाने लाए गए वे भी सिखाए हुए गवाह की तरह उल्टा मामला बिगाड़ गए।

ज

प्र

पृथ्वीराजरासे में एक दोहा यह भी है—
एकादस सै पंचदह विक्रम जिम ध्रम सुत्त।
त्रितिय साक प्रथिराज को लिख्यो विष्र गुन गुत्त(प्र)॥

इसका अर्थ यह दिया गया है कि जैसे युधिष्ठिर के १११५ वर्ष पीछे विक्रम का संवत् चला वैसे विक्रम से १११५ वर्ष पीछे किव ने गुप्त रीति से पृथ्वीराज का तीसरा शक लिखा। यदि इस दोहे का यही अर्थ माना जाय तो जिस किव को यह ज्ञान हो कि युधिष्ठिर और विक्रम संवत् का अंतर १११५ वर्ष है वह जो न कहे सो थोड़ा है। युधिष्ठिर संवत् तो प्रत्येक वर्ष के पंचांग में लिखा रहता है और साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उसे जानता है। यही दोहा सिद्ध किए देता है कि जैसे युधिष्ठिर और विक्रम के बीच १११५ वर्ष कल्पित हैं, वैसे ही पृथ्वीराज का जन्म १११५ में होना भी किवपत है।

भाटों की ख्यातें विक्रम संवत् की १५ वीं शताब्दी के पूर्व की घटनाओं और संवतें के लिये किसी महत्त्व की नहीं हैं। मुसलमानें के यहाँ इतिहास लिखने का नियमित प्रचार था; चाहे वे हिंदुओं की पराजय और अपनी विजय का वर्णन कितने ही पचपात से लिखते थे किंतु संवत् और मुख्य घटनाएँ वे प्रामाणिक रीति पर लिखते थे। जब दिल्ली में मुग़ल दरबार में हिंदू राजाओं का जमघट होने लगा तब उनके इतिहास की भी पूछताछ हुई, मुसलमान तवारीख़ नवीसों को देख कर उन्हेंनि भी लिखा इतिहास चाहा और भाटों ने मनमाना इतिहास गढ़ना आरंभ कर अपने स्वामियों को रिभाना धारंभ किया। पृथ्वीराजरासे की सब घटनाओं के स्ल में एक बड़ी भारी कल्पना है कि जैसे दिल्ली के मुग़लिया दरबार में सब प्रधान राजा अधीनरूप से संमिलित थे, वैसेही पृथ्वीराज का कल्पित दिल्ली-दरबार गढ़ा गया है जिसमें प्रधान राजवंशों के कल्पत प्रितिनिधि, चाहे वे समरसी और पञ्जून आदि मित्रसंबंधिरूप से ही भीर चाहे जयचंद आदि शत्रुरूप से ही, खड़े करके वर्णन किए गए।

848

# नागरीप्रचारिया पत्रिका।

पीछे इतिहास के ग्रंधकार में यही रासा सब राजस्थानों की ख्यातें। का उपजीव्य हो गया।

पृथ्वी जिरासे की क्या भाषा, क्या ऐतिहासिक घटनाएँ धीर क्या संवत्, जिस जिस बात की जाँच की जाती है उसीसे यह सिद्ध होता है कि वह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकालीन है श्रीर न चंद जैसे समकालीन कवि की कृति है।

# अशोक की धर्मिलिपियाँ।

# र्ट-अशोक की धर्मितिपियाँ

ि जेसक—रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता, बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए० और पंडित चंद्रधर शक्ता गुलेरी बी० ए०।

[कर—हसरा मज्ञापन।]

|                 | अशाक का धमीलिपियाँ।                                                                     | 844                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                 | लाजिने<br>राजो (१३)<br>ला ः<br>लाजिने                                                   | राजा के                              |
|                 | पियद्सिसा<br>पियद्सिनो<br>पियद्सिने<br>पियद्सिने<br>पियद्सिने<br>पियद्सिने<br>पियद्सिने | प्रियद्शिन:<br>प्रियद्शीं (के)       |
|                 | पियसा<br>प्रियस<br>पियस<br>पियस<br>प्रियस<br>प्रियस                                     | प्रियस्य<br>प्रिय (के)               |
| मा युष्ट ३५७ मे | देवानं<br>देवानं<br>देवानं<br>देवनं<br>देवनं                                            | . देवानं<br>इवतात्रों के             |
| [ पात्रेह       | ग विजित्मित्त<br>म विजित्मित्ति<br>म विजित्मि<br>म विजित्मि<br>म विजित्मि<br>म जित्मि   | विजिते<br>जीते हुए)<br>हि [देश] (में |
|                 | स्वाप्त स्वाप्त<br>स्वाप्त स्वाप्त<br>स्वाप्त स्वाप्त<br>स्वाप्त स्वाप्त                | सर्वत्र सब जग                        |
|                 | कालसी<br>गिरतार<br>धौली<br>जौगड़<br>राहबाज़गढ़ी                                         | संस्कृत-श्रनुवाद<br>हिंदी-श्रनुवाद   |

| ४५६    |          |        | ÷      | तगरीष्र    | चारिय     | गि पत्रि | का।                             |                                 |
|--------|----------|--------|--------|------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| पंडिया | पाडा     | )      | पंडिया | पंडिय      | पंडिय     |          | मांड्या:                        | पांङ                            |
| चेखा   | चाडा     |        | चोडा   | चोड(३)     | चोड       |          | मांदाः                          | में ले                          |
| सन्    | यथा      | •      | ्रियवा | यञ्च       | द्राय (१) |          | तम                              | स<br>ल <b>े</b><br>मः           |
| अंता   | मच्ते स  |        | ख्ता   | ख्रंत      | अंत       |          | अंता:<br>प्रत्यन्तेषु<br>सीमांत | [प्रदेश हैं]<br>सीमांत प्रदेशों |
| ष      |          |        |        | व          | पा की     |          | प<br>प्तः                       | जो मौर                          |
|        | एबमपि    |        | स्वापि |            |           |          | एवसपि .                         | होसे औ                          |
| 9      | <u>n</u> | y      | 0      | 01         | ار<br>ان  |          | 1                               |                                 |
| कालसी  | गिरनार   | ं घौती | जीगड़  | शह्वाजगढ़ी | मानसेरा   | •        | संस्कृत-अनुवाइ                  | हिंदी-भनुवाद्                   |

| ध्यशोक की धर्मलिपियाँ | ध्यशोक | की | धर्मिलिपियाँ |
|-----------------------|--------|----|--------------|
|-----------------------|--------|----|--------------|

| आंतियोगे<br>आंतियोके<br>आंतियोके<br>आंतियोके                           | <u>투</u>   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                        | आतयाक      |
| तंबपंनी(३) आतंब(१४) पंताी तंबपंनि . बपाि                               | तामपणी तक  |
| केतलपुती  केरलपुत्री केरलपुत्री केरलपुत्रवास्त्रिक्त                   | 9          |
| १३ सातिययुते। १४ सतिययुते। ६ सतिययुते ६ सतिययुते सत्ययुत्रः सत्ययुत्रः |            |
| ar ar ar ar                                                            | हदा-मनुवाद |

# नागरीप्रचारियो पत्रिका।

| सामंता    | ्यामीपं(११) | सामंता      | सामंता    | समंत      | समंत    |   |   | सामंता:<br>समीपे  | सामंत<br>समीप <sup>°</sup> में |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---|---|-------------------|--------------------------------|
| अंतियागसा | अंतियक्त    | अंतियेाकस   | अंतियेशकस | अंतियेकस  |         |   |   | भंतियोकस्य        | ं) श्रंतियोक के                |
| तसा       | गस          | pr.         | नुख -     | जस        | ;<br>po |   |   | तस्य              | उस (क)                         |
| अंगे      |             |             |           | क्षं.     |         |   |   | यंते .            | क्रिस्)                        |
|           | 中           | 中           | 中         |           |         |   |   | श्रापि            | न्न                            |
| च         | 1           | व           | 4         | ব         | বা      |   |   | च                 | श्रीर                          |
| ক         | ক           | <b>₽</b> ⁄  | Þ         | ক         | ক       |   |   | ক                 | 制                              |
| यानलाजा   |             | यानलाजा (१) | यानलाजा   | येानरज    | थान ::  |   |   | यवनराज:           | यबत्राजा                       |
| 40        | 000         | 28          | U. U.     | or<br>m   | 30      |   | ٠ | ho'               |                                |
| कालसी     | गिरनार      | यौती        | जीगढ़     | शहबाज्गहो | मानसेरा | • |   | संस्कृत-भ्रानुवाइ | हिंदी-भनुवाद                   |

| लाजिने    | राजो         |           | लाजि.     | (ज)              | रजिमे(६)   |  | राज्ञ:                              | राजा (र्का)<br>राजा (ने)           |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| पियद्सिसा | प्रियद्भिने। | पियद्सिना | पियद्सिना | प्रियद्रिश       | प्रियद्शिस |  | प्रिय <b>द</b> ्यिन:<br>प्रियद्शिना | प्रियद्शीं (की)<br>प्रियद्शीं (ने) |
| पियसा     | प्रियम       | पियेन     | पियेन     | प्रियम           | मियम       |  | प्रियस्य<br>प्रियं                  |                                    |
| देवानं.   | देवानं       | देवानं    | देवानं    | ट्बन.            | •          |  | हेवानां                             | हेवताभी के                         |
| सबता      | सवच          | सबत       | सवत       | सब्रच            | ·<br>      |  | सबेत्र                              | सम् जगह                            |
| लाजानो    | राजानो       | लाजाने    | लाजाने    | रजनी             | ख .        |  | राजानः                              | सामा वि                            |
| 35        | (N)          | 9         | n,        | , <del>4</del> ) | w.<br>0    |  |                                     |                                    |
| कालसी     | गिरनार       | धीली      | जीगढ़     | शहबाजगढ़ी        | मानसेरा    |  | संस्कृत-श्रम्नुवाह                  | हिंदी-अनुवाद                       |

| यमुचिकिसा   | <b>पसु</b> चिक्कीळा | प . चिकिसा | पसुचिकिसा    | प्युचिकिस   | पग्रीचिक्सि |   | पश्चिचित्रसा     | पश्च-चिक्रित्सा |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|
| · चि        | 미                   | 미          | <b>च</b> (॰) |             | व           |   | प                | श्रीर           |
| मनुस्चिकिसा | मनुसचिकीछा          | <b>₩</b>   | चिकिसा       | मनुश्चिकिस  | मनुश्चिकिस  |   | मनुष्यचिक्रित्सा | मनुष्य-चिकित्सा |
| 12          | कता(१६)             | •          |              | किच         | 34          |   | कृत              | 新一种             |
| निकिसका     | चिकीळ               | <u>च</u>   |              | चिकिस       | चिकिस       |   | चिकित्से         | चिकित्साएं      |
| क्ष         |                     | •          |              | दुविर       | (क्ष        |   | hv               | ্ ডি            |
| E.          | m                   | m'         | 20           | 24          | in'         | • |                  |                 |
| कालसी       | गिरनार              | धौली       | जीयाङ        | शह्वाज्ञादी | मानसेरा     |   | संस्कृत-भतुवाह   | हिंही-भनुवाह    |

# भाशोक की धर्मलिपियाँ।

| व           | च (१७)      |             |              | च                           | ण            | भू म                                    |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| मनुसेरपगानि | मनुसेापगानि | मुनिसापगानि | मुनिसेरपगानि | मनुशोपकनि                   | मतु · किन    | मनुष्योपगाः<br>मनुष्य के<br>लिये डपयोगी |
|             | यानि        | अमिन        | ख्रानि       |                             |              | मं सं                                   |
|             | वा          |             |              |                             |              | म् प्र                                  |
| ख्रोक्धानि  | आंसढानि     | धानि(६)     | ख्रोसधानि    | आोषुढिनि                    | अंग्रेष हिनि | भ्रोषध्यः<br>भ्रोषधियाँ                 |
| (३७) चा     | अट वा       | य व         | व<br>%       | <b>४</b> १ च <sup>(४)</sup> | वां ०००      | स्क्री व<br>- स्क्री<br>- स्व           |
| कालसी       | गिरनार      | धौली        | जीगढ़        | शहबाजगही                    | मानसेरा      | संस्कृत-भ्रानुवाह                       |

| ४६२         |                  |               | ना           | गरोप्र    | वारिर्षा | ो पत्रिक | 11 |                     |                           |
|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|----|---------------------|---------------------------|
| 甸           | षिह              | ĮP.           |              | व         | q        |          |    | र्चा                | स्रोत्                    |
| हालापिता    | हारापितानि       | हालापिता      |              | हरेगिषत   | हर्गित   |          |    | हारिवा:             | लाई गर्                   |
| सबता        | सवच              | स्बत          | स्वा         | सबच       | in in    |          |    | सवत्र               | सब जगड                    |
| न्धि(१)     | नास्ति           | निधि          | मिधि         | नस्त      | <b>U</b> |          |    | नास्ति<br>(=न संति) | न्य जार                   |
| अतता        | यत यत            | अतत           | अतत          | यज्ञ यज्ञ | यच यच    |          |    | यत्र यत्र           | जहां जहां                 |
| 미           | प                | <b>I</b>      | प            | व्य       | ব        |          |    | प                   | 新江                        |
| ४३ पसोपगानि | <b>च</b> सोपगानि | पकुःश्रोपगानि | पसुख्रोपगानि | पशोपकनि   | प किन    |          |    | पश्चमाः             | प्रमुक्षें के सियं उपयोगी |
| ≫<br>•••    | 200              | 30<br>34      | 20           | 9         | 20<br>II |          |    | 4                   |                           |
| कालसी       | गिर्नार          | धौली          | जीगढ़        | शहबाज्गदी | मानसेरा  |          |    | संस्कृत-भनुवाद      | हिंदा-ध्रानुवाद           |

| <b>अशोक</b> | की | भक्ति | विगर्ने |
|-------------|----|-------|---------|
| अस्ताना     | ना | पमाल  | 1441    |

| फलानि                    | फलानि           | n<br>      |       |              | फलिन       |                                         |     | फलानि            | म <u>ु</u>     |
|--------------------------|-----------------|------------|-------|--------------|------------|-----------------------------------------|-----|------------------|----------------|
| च                        | þ               |            | र्वा  |              | चा         |                                         |     | च                | Time Time      |
| मुलानि                   | मुलानि          | . च्या     | * *   |              | . मुलान    | · 在 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | मूलानि           | E.             |
| स्वमेवा                  |                 |            |       |              | रवमेव      |                                         | 4   | एवसेव            | ्रोंसे व्यो    |
| 41                       | (1년) 토          | 덱          |       |              | च (°)      |                                         |     | <u>च</u>         | <u>सू</u><br>_ |
| , <sup>85</sup> लोपापिता | ४० रोपग्रपितानि | श लोपापिता |       | er .         | % रोपपित   |                                         |     | रोपिता:          | रोपी गई        |
| कालसी (8                 | गिरनार          | यीली ५१    | जीगड़ | शहबाज्यही ५३ | मानसेरा ५४ |                                         | 9.8 | संस्कृत-भ्रतुवाद | हिंदी-अनुवाद   |

| खी पत्रिका |
|------------|
| 4          |

| T T          | , ip       | <b>4</b> (6) | प        | च                                                                                           | स्रोक पा                            |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| हालापिता     | हारापितानि | हालापिता     | हालापिता | जर पिया                                                                                     | हारितानि<br>लाए गए                  |
| सबता         | सबत        | . बत         | सवत      | hr<br>;                                                                                     | स्ति ज्ञ सम्ब                       |
| निष          | नास्ति     |              | मीब म    | न सि                                                                                        | नास्ति<br>(=न संति)<br>नहीं है      |
| अतता         | यत यत      |              | अतत      | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | यत यत                               |
| <u>व</u>     | पा         |              |          | प                                                                                           | मारे.                               |
| <u>সূত্র</u> | 24<br>24   | 9            | D.       | क् क                                                                                        | he' box                             |
| कालसी        | गिरनार     | धौली         | जीगड़ .  | श्वहबाज़गढ़ी<br>मानसेरा                                                                     | ं<br>संस्कृत-मनुवाद<br>हिंही-मनुवाद |

# धशोक की धर्मलिपियाँ।

|          | व            |           |           | বা          |         |  |         | ैच                   | 郑江                     |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|---------|----------------------|------------------------|
| 8        | क्रया        | उदुपानानि | उदुपानानि | त्म<br>स्थ  |         |  |         | क्रपा:<br>डद्दपानानि | कुएँ<br>ज <b>ला</b> शय |
| लुखानि   |              |           |           |             | क्ष     |  |         | (बचाः)               | र (ह्स्ब)              |
|          |              |           |           | ष           |         |  |         | च                    | पर भ्रोत               |
| मगेस     | पंथेसु       | मगेस      | मगु       | अंग         | मग्रेव  |  | मागेंबु | पश्चिषु वत्सीस       | मागी                   |
|          | च (१६)       | lp"       | ব         |             | ण       |  |         | <b>T</b>             | श्रीर                  |
| लीपापिता | रेग्यापितानि | लापापिता  | लोपापिता  |             | रेग्यित |  |         | रापितानि ं           | रेावे गए               |
| m        | m.<br>U.     | m         | 30<br>165 | 24'<br>'85' | 10'     |  |         |                      |                        |
| कालसी    | गिरनार       | घौली      | जीगड़     | शह्बाजगढ़ी  | मानसेरा |  |         | संस्कृत-भनुवाद       | हिंही-अत्वाद           |

| ४६६         |          |            | ন          | गगरीष्ट    | <b>चारि</b> य | गि पत्रिका | ı |                          |               |
|-------------|----------|------------|------------|------------|---------------|------------|---|--------------------------|---------------|
| खानापितानि  |          |            |            |            | तीन           |            |   | ्रिखानितानि<br>स्वानिताः | बुदनगए गए     |
| च           | jo oj    | to         | व          |            |               |            |   | ঘ                        | स्र           |
| (E          | मूळ्म    | लुखानि     | . सुखानि   |            |               |            |   | ुल्चा:                   | ू के<br>क     |
| उदुपानानि   |          |            |            |            | 150           |            |   | ्डह्पानानि<br>कूपाः      | जिलाशय<br>इंप |
|             | खानापिता | खानापितानि | खानापितानि | खनिपित     |               |            |   | खानिता:<br>खानितानि      | खुदवाए गए     |
| ६७ लोपितानि |          |            |            |            | ं पित         |            |   | रितिवाः                  | रावेणव        |
| w           | w        | 4)         | 9          | 3          | 9             |            |   |                          |               |
| मात्रसी     | गिरनार   | मीली       | जीगढ़      | शाहबाजगढ़ी | मानसेरा       |            |   | संस्कृत-भनुवाह           | हिंदी-भतुवाद  |

| पक्षमुनिसानं (१०)- पक्षमनुसानं (१०)नं (६)(६) पशुमनुशनं     | पशुमनुष्याखां<br>पशु (स्रीर) मनुष्यों क्षे |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| पटिभागाये<br>पटिभागाये<br>पटिभागये<br>पटिभागये             | प्रतिभागाय<br>डप्साग के लिये               |
| ७३ रापरिया<br>७४ लोपापितानि<br>७६                          | रोपिताः<br>रेप्ने गष                       |
| कालसी<br>गिरतार<br>धौली<br>जैगाड़<br>शहबाज़गढ़ी<br>मानसेरा | संस्कृत-भानुवाह<br>.हिंही-भानुवाद          |

# नागरीप्रचारिष्णी पत्रिका।

# [हिंदी अनुवाद।]

प्रदेश हैं जैसे (एंटिश्रोकस) करलपुत्र झिर] तामपर्धा तक कि प्रदेशों में तथा अंतियोक देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा के जीते हुए सब स्थानां में, वथा भीर जा सीमांव चेाड़, र्माड्य, रसत्यपुत्र, र

९ 'बिजित' का शब्दार्थ 'जीता हुआ' है किंतु यहां अभिप्राय सारे शज्य से है जैसे पिछले लेखों में विजयराज्ये, विजयक्टके आता है। र अंत = प्रत्यत । ये देश श्रशोक छे लीम्राज्य के अंतर्गत न थे किंतु सीमा पर दूसरों के अधिकार में थे।

३ चोड़ = चीळ = कोरोमंडल (थोलमंडल) तट जिसकी राजधानी त्रिचित्रपत्ती के पास उट्टेयूर थी।

४ पांड्य—द्विङ् (तामिल) देश का सबसे दिच्यी भाग, बतेमान मद्रास प्रांत के मदुरा श्रोर तिसिनेख्ली ज़िले। इसकी राज्यानी महुरा (मथुरा) थी,।

र सत्यपुत्र—संभवतः यह कांची (कांजीवास्) के घातपात का प्रदेश हो जिसे सत्यवत मंदज भी कहते थे।

ह करेजपुत्र—मळबार समुद्रत्तर का प्रदेश। इव दोनों पदों में पुत्र का अर्थ निवासी (देश में माता या पिता के डपचार से) है। ७ ताझपर्यां—यह इस नाम की छोटी दिच्या की नदी नहीं हो। सकती जैसा कि कई विद्वानों का अनुमान है। यहां ताझपर्यां सिंहळद्दीप (सिटोन) के लिये आया है। गिरनार के पाठ में आतंबपंयां(= आताझपियां)=ताझपर्यां तक, हिंदुस्तान के आगे सिंहळ तक, से अभिप्राय है। 'आ' का अर्थ अभिन्याप्ति या

तीमा है।

= अतियोक — एंटिश्रोकत थिश्रोस, सीरिया, बैकट्रिया श्रादि
पश्चिमी प्रिया के देशों का यवन (यूनानी, प्रीक) राजा, सेल्युकत निकेटर नामक सिकंदर के प्रसिद्ध सेनापति का पौत्र था। इतरा समय ईसवी सन् पूर्व २६१—२४६ है।

# अशोक की धर्मलिपियाँ।

**B** 

श्रीर [दूसरी] पशुओं की चिकित्सा। मनुष्यें श्रीर पशुओं की उपयोगी श्रोषधियां ै जहां जहां नहीं हैं बहां वहां [वे] लाई गई झीर लगाई गई। इसी प्रकार मनुष्य तथा पशुओं के उपभोग के लिये जहां जहां फल झीर मूल नहीं देवताओं ने प्रिय प्रियद्शी राजा ने हैं। [प्रकार की] चिकित्साओं [का प्रबंध] किया है,—[एक] मनुष्यें की चिकित्सी नाम के यवन राजा और जो अन्य राजा " उस [अतियोक] के सामंत [या समीप] राजा[है उनके यहां] सब स्थानों में हैं वहां वहां विं] लाए गए और लगाए गए, भौर मांगों में कुँए खुदवाए गए तथा पेड़ लगवाए गए गर

छिंग व्यस्यय के अस में पड़ कर 'श्रीषधानि रीपितानि' शादि ह तेरहवे प्रज्ञापन में श्रीतयाक के समीपवर्ती श्रीर राजाश्रों के भी नाम दिए हैं। 'तामंत' का अर्थ 'अधीन राजा' श्रीर १० श्रोषधियों के साथ 'रीपी गई' पह होने से श्रोपधि संमता = समतात्, श्रास पास, हो सकता है।

अनुवाद में इमने श्रोषध्यः रापिताः श्रादि

संस्कृत

का अर्थ श्रतपृव

जड़ी ब्रंटी होता चाहिए, श्रीपथ (दवाई) नहीं,

स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। दूसरे अनुवादकत्ता प्राकृत के

गए हैं। संस्कृत में श्रोपधि श्रीर श्रीपध का भेद है

श काजसी श्रीर मानसेरा के प्रज्ञायनों में बुचों श्रीर उद्पानें

का कम दूसरे प्रज्ञापनों से उत्तटा खुदा है। इसित्तमे हमने {

बड़े शेकट लगा दिए हैं जिनका विशेष परिचय भूमिका में दिया

है। श्रन्यत्र भी जहां श्रावश्यक था ऐसा किया गया है।

# नागरीप्रचारिग्री पत्रिका।

| c                | आहा (ह)<br>आहा<br>आहा<br>आहा<br>अहित<br>अहित                                | आहे -          | and Ho       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                  | म जा, वा, वा, वा,                                                           | ,לבן           | ऐसा          |
| त्रा मज्ञापन । ] | ताजा ताजा लाजा त्या रज                                                      | ्रांखा         | राजा (ने)    |
| [ क ३तीसरा       | पियद्दित्त<br>पियद्दित्त<br>पियद्द्वी<br>पियद्द्वी<br>पियद्द्वी<br>पियद्रिश | प्रियद्शी      | प्रियद्शी    |
|                  | 里里里里里里                                                                      | प्रियः         | के प्रिय     |
| •                | ल र छ स र छ स र र ज्यान न                                                   | देवानां        | देवतात्रों व |
|                  | कालसी<br>गिरनार<br>धौली<br>जैगगड़<br>राहबाज़गड़ी<br>सानसेरा                 | संस्कृत-अनुवाद | हिंदी-अनुवाद |

|                                     |                      |                  |                 | अशी            | क की धर्म      | लिपियाँ। |                     | ४७१                            |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------------|
| विजित्तिम                           | विजिते               | विजितिषि         |                 | सव. (१) विजिते | विजितसि        |          | विजिते              | सब जगह जीते हुष् (में)         |
| मुबता                               | सवत                  | ic :             |                 | सव. (          | स्यम           |          | सबेत्र              | ाब जग                          |
| आनप्यिते                            | आञिपितं(२१)          | अानपिय .         | ज्या            |                | स्र यापियते स  |          | भाजाप्तं            | आज्ञा दा िकै                   |
| ज्यं.                               | יום.                 | ज्य.             | ं क             |                | न्न            |          | 'ho'                | व्यं स्त                       |
| 书                                   | मया                  | 中                | 4               |                | क              |          | मया                 | (F. 4H)                        |
| <ul><li>दुवाङ्सवसाभिसितेन</li></ul> | ८ द्बाद्सवासाभिसितेन | दुवादसबसामिसितेन | दुवदसवसामिसितेन | बद्यवषिभिसितेन | दुवड्यवषिसेतेन |          | द्वादशववीिमिषिक्तेन | बारह वर्ष से स्रमिषिक हुए (ने) |
| 9                                   | U                    | 4                | 00              | or<br>or       | 00             |          | L.                  |                                |
| कालसी                               | गिरनार               | धीली             | जीगड़           | शहवाजगढ़ी      | मानसेरा        |          | संस्कृत-अनुवाद      | हिंदो-भ्रतुवाद                 |

# नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका ।

| पं वस प्र                            | पंचसु<br>पांच (से)             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| व (%) व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                              | श्रुरू च                       |
| पादेसिके<br>गादेसिके<br>पादेसिके<br>गदेशिके<br>गदेशिके                   | प्रादेशिका:<br>प्रादेशिक       |
| च च च                                                                    | <b>斯</b>                       |
| न सामुक्ते<br>तामुक्ते<br>स्वामुक्ते<br>स्वामुक्ते                       | च रब्जुकाः<br>मोर रज्जुक       |
| ्य (स्त्रं : (स्त्रं (स्त्रं प्रा                                        | स्युक्ताः<br>स्युक्त           |
|                                                                          | 臣。<br>指                        |
| कालसी १३<br>गिरनार १४<br>धौली १५<br>जौगड़<br>शहबाज़गड़ा १७<br>मानसेरा १८ | संस्कृत-अनुवाह<br>हिंही-अनुवाद |

| त्रराका का वसालापया | श्रशोक | की | धर्मलिपियाँ | - |
|---------------------|--------|----|-------------|---|
|---------------------|--------|----|-------------|---|

| स्तायेवा  | स्तायेव        |          |              | र्यातम        | स्तयेवं                | एतस्मै एव<br>इस हो (के लिये)             |
|-----------|----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|
| निखमंतु   | नियातु         | निंखमाब  | निखमाव       | निक्रमतु      | निक्रमंतु              | निष्कामन्तु ,<br>निय्तितु<br>निक्तलें    |
| अनुसयान   | अनुर्स (२२)यान | अनुसयानं | अनुसयानं     | अनुसंयन       | अनु <b>सं</b> यन       | भनुसंयानं<br>देरि (को।)                  |
| वसेस      | वासेस          | व्य      | व भी         | वर्ष व        | विषेष (१)              | वर्षेत्र<br>वर्षेत्र<br>वर्षे            |
| ह पंचस    |                |          | and the same |               | 다.<br>다<br>하<br>소<br>로 | ं<br>पंचसु<br>पांच(में)                  |
| कालसी /१- | गिरनार २०      | धौली २१  | जौगढ़        | शहबाज़गढ़ी २३ | मानसेरा २४             | संस्कृत-अनुवाद्<br>हिं <b>दी-अ</b> नुवाद |

# नागरीप्रचारिषी पत्रिका।

| इमाये    | इमाय      | इमाये   |               | इमिस         | इमप्र      |  | अस्त              | इस (केलिये) 🕞    |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------|------------|--|-------------------|------------------|
| •        |           | ito che |               |              |            |  | एवं }             | रेसे हो          |
|          |           | कंमने   | कंमने         | कर्स         |            |  | <b>क</b> में ग्रा | काम के लिये      |
|          |           | 四       | 但             | क            |            |  | श्राप             | ਜ਼ੇ<br>ਜ਼ੇ       |
|          |           | अंनाये  | संनाये        |              |            |  | (अन्यस्मै         | (दूसरे (के लिये) |
| २५ अथाये | ह अथाय    | अया     | अवा           |              | अध्ये      |  | अथाय              | माम के बिये      |
| कालसी  २ | गिरनार २६ | नी २७   | <b>े</b><br>ज | शहबाजगढ़ी २६ | मानसेरा ३० |  | संस्कृत-अनुवाह    | हिंदी-अनुवाद     |
| #        | E         | धौली    | जीगढ़         | शहर          | मान        |  | संख               | - fina           |

| साधु (७)    | साध          | साध           |          | म         | म             |           | साध                           | काम के लिये । उत्तम [है] |
|-------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| कंमाय       | कंमाय        |               |          | क्रमये    | क्रमने        | 3         | - अम्<br>अम्ब्रि<br>- अम्ब्रि | माम के लिये              |
| 中           | 百            |               |          | 中         | 中             | 4         | 교                             | मं                       |
| अंनाये      | अजा (२३)य    |               |          | अञये      | ज्ञास्त्र     | A Company | To a                          | दूसरे (के लिये)          |
| यचा         | यथा          |               |          | यद्व      | न्त्रक.       |           | <u> </u>                      | लिये (जैसे               |
| धंमनुसिधिया | धंमानुसस्टिय | धंमानु . चिये |          | धमनुशक्ति | धमनुश्रस्तिये |           | 0 41(1) - K                   | धर्मानुशासन के           |
| 8           | m'<br>m'     | m'            | w,<br>30 | W, St     | w.            |           |                               |                          |
| कालसी       | गिरनार       | थें।सी        | जीगढ़    | सहबाजगढ़ी | मानसेरा       |           | संस्कृत-अनुवाद                | हिंदी-अनुवाद             |

| मितेसं युत्रनातिक्यानं | मितासंस्तुतआतीनं  | ं हैं। नातिसु | ं मितसंधुतेसु(११) नातिसु | मित्रक्तियातिकनं | क्षित्रक्षंस्तुत्र(१०)ज्ञतिकनं |  | मित्रसंस्तुतज्ञातीनां<br>मित्रसंस्तुतेषु ज्ञातिषु | मित्र परिचित (या प्रशंसिन) लोग<br>(और) कुटुंबियों में (= की) |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| . सस्मा                | अन्य मा           | असमा ।        | ः सा                     | हूं<br>एम<br>एम  | ्य<br>१म<br>१म                 |  | ग्रुश्रवा                                         | सेवा                                                         |
| ३७ मातिपितिसु          | न मातिर च पितिर च | ह मातापितिसु  |                          | मतिपतुष          | मतिपतुषु                       |  | मातापित्रो:<br>मातरि च पितरि च                    | माता प्रिता<br>  में ( = भी)                                 |
| m                      | J.                | 42            | <b>∞</b>                 | 20               | 0°<br>0°                       |  | ber .                                             | , ko                                                         |
| कालंसी                 | गिरनार            | धौली          | जीगड़                    | शहबाज्गहो        | मानसेरा                        |  | संस्कृत-अनुवाह                                    | हिन्दी-भनुवाद                                                |

| पानानं<br>माखानं                              | जी वस                     | ज्या विक     | (g) <b>H</b> | प्राधान     | प्राखानां<br>जीवेषु<br>प्राखियां<br>में(=का) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| ल ज                                           | वा                        | ्रांट<br>रोट |              | 45          | ब्राम स्थान स्थान                            |
| साध साध                                       | भ दि (                    | माह          | ,<br>. \     | ्रह्म<br>म  | साध<br>बत्तम वि                              |
| <u>व</u> 1                                    |                           |              |              |             | म भ प<br>                                    |
| बंभनसमनानं<br>बाम्ह्या <sup>(२४)</sup> समयानं | बंभनसमनेहि                | बंभनसमनिहि   | ब्रमण्डमण्न  | ब्रमण्यमननं | त्राह्मणश्रमणानां<br>हाह्मणश्रमणां की        |
| ਰ                                             | व                         | P            |              | 미           | क्षेत्र व                                    |
| ∞ ∞<br>∞ ∞<br>∞                               | <b>3</b> ∕<br><b>3</b> ⁄0 | 20           | 9 20         | ≫<br>∏      |                                              |
| कालसी<br>गिरनार                               | धौली                      | जागढ़        | शहबाजगढ़ी    | मानसेरा     | संस्कृत-भनुवाद                               |

#### नागरीप्रचारिया पत्रिकः।

| साध            | साधु(२४) | माह्य     | •       | भ             | म       |   | साधु ।             | उत्तम कि         |
|----------------|----------|-----------|---------|---------------|---------|---|--------------------|------------------|
| अपनंडता        | अपभांडता | श्रपमंडता |         | अपमंडत        | अपभडत   |   | <b>अल्पमां</b> डता | थ्रोड़ा बटारना   |
| अपवियाता       | अपन्ययता | अपवियति   |         | अपवयत         | अपवयत   | * | अल्पञ्चयता         | थोड़ा व्ययं करना |
| माह            |          | माध       | माह     |               | (म      |   | साधु ।             | उत्तम[के]।       |
| अनालंभे        | अनारंभा  | अनालंभे   | अनालंभे |               | (五)     |   | श्रनालंभ:          | न मारना          |
| q <sub>y</sub> | ं साध    |           |         |               |         |   | {साध}              | (खत्म)           |
| ∑∞<br>49       | 0 54     | o~<br>o√  | 24      | m² →          | 30      |   | le .               | F.               |
| कालसी          | गिरनार   | धौत्वो    | जीगड़   | ग्रह्माज्गढ़ी | मानसेरा |   | संस्कृत-अनुवाह     | हिंदी-अनुवाद     |

| ,      | 3          | यतानि | 2                 |            |         |   |                                       | (m=12)          | (युक्तों भी)             |
|--------|------------|-------|-------------------|------------|---------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| गननिष  |            | . निस |                   | गर्यानिस   | गणनिस   |   |                                       | गम्बने          | मः<br>बांब               |
|        | आञप्यिस्ति |       |                   |            |         |   |                                       | {आज्ञापयिष्यति} | (माज्ञा देगो)            |
| युतानि | (त्र्व)    |       |                   | मुतिन      | युत्ति  |   |                                       | युक्तान्        | ्युक्ता भी               |
| lo     |            | वि    | •                 |            | IP      |   |                                       | P               | 型                        |
| 4)     | 中          | त्    | 3                 | व          | 中       |   |                                       | श्राप           | <b>'\_{\overline{T}}</b> |
| पलिसा  | परिसा      | पलिसा |                   | मिर.       | परिव    |   |                                       | परिषदः          | परिषद्                   |
| *      | w or       | 9     | n<br>n            |            | 10      |   |                                       |                 | 160 BA                   |
| कालसी  | गिरनार     | थीली  | अवार्षेत्र अवार्ष | शह्बाजगढ़ी | मानसेरा | C | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | मंस्कृत-भानुनाइ | हिंदी-भनुवाद             |

| नागरीप्रचारिगो पत्रिका। | रिग्री पत्रिका। |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| 840                            | ना             | गरीप्रचा                    | रिग्गी पत्रिका। |                                      |                              |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| व (१६)                         | <b>व</b> (3 %) | म च                         |                 | <u>–</u>                             | भूष<br>- ज्यार               |
| वियंजनते<br>व्यंजनते।<br>हिस्स | वियंजनते       | वञनते।<br>ज्ञिम (११)व्यक्रे |                 | व्यंजनतः                             | ू<br>स्रह                    |
| ं चं                           | र्घा प         | ा च                         |                 | पा                                   | से भीर                       |
| हेतुबता                        | हित्री है      | हेतुसा                      | C)              | ब्हेतुत:                             | हेतु (= बद्द्य) से भीर       |
| अनप्यिसंति                     | अानपथिसति (१२) | असापेशंति                   | श्रम्पापायग्रात | म्राज्ञापथिष्यन्ति<br>भाज्ञापथिष्यति | आज्ञा देंगी<br>ष्माज्ञा देगी |
| गसानायं                        |                |                             |                 | {गण्यनायां}                          | ्जांच में                    |
| in in                          | m 30           | w -                         | io'             |                                      |                              |
| कालसी<br>गिरनार                | योजी<br>जीगड़  | <b>त्रह्माजग</b> ही<br>े    | गानस्रा         | मेंस्कृत-भानुवाह                     | हिंदी-अनुवाद                 |

## [ हिंदी अनुवाद।

मैंने यह आज़ा ही [िक देवतामां के प्रिय प्रियहशी राजा ने ऐसा कहा है। [कि] अभिषिक होने के बारहवें वर्षे

जैसे कि भीर संवतों के लिये भी दें। पच हैं। आज कल जो संवत् १६७८ माना जाता है इसका अर्थ यह है कि विक्रम के समय से १६७८ वर्ष बीत गष्, चैत्र शति १ से संबत्तर १ ६७६ लगा है तो भी गत संवत् का ही व्यवहार है। रहा है। सिलालेकों आदि में विक्रम, शक आदि संवतों के ताथ कहीं कहीं गत और वर्तमान देने और कहीं कहीं न देने से ममोका पड़ गया है। यदि श्राशोक का राज्यसंवत् या का झथे 'शज्याभिषेक के वारद्वें वष' शिक है, गत हो तो यहां अथे विजयराज्य संवत् या सन् अलूस वर्तमान हो तो 'द्राद्रावषाभिषिक्तेन' 'तेरहवे शज्यवप में हाना चाहिए। ऐसे ही में भी एक वर्ष का श्रंतर पड़ेशा आह अपूर्ण धातु है जिसके वर्तमानकाज के पांच रूप ही मिलते हैं, वर्तमान कालके श्रेथ का जीवित रखता है। संस्कृत व्याक्र्या में बाकी रूप वृ 'थातु के होते हैं (पायिति ३ ।शात्र )। पिछ्रली संस्कृत में श्रहति (शहबाज़गड़ी के पाठ में) संस्कृत श्राह के बास्तव आह का वर्तमान् श्रीर भूत काल दोनों में गड़बड़ से प्रयोग होता है।

सकता है कि उसका राज्य-संबरतर वर्तमान माना जाता था या गत, जहां जहां अशोक के प्रज्ञापनें में राज्यवर्ष दिए हैं वहां वहां 'हादश (या और कोई संख्या) वर्ष से आभिषिक हुए' यह विशेषध है। पद्ग्यास्या में यही अनुवाद किया गया है। यह संदेह है। कें। हैं की सावधानता से 'आह सम' काम में जाते हैं। भावा

राज्य में युक्तः, रज्जुकः और प्रादेशिकः प्रति पांचलें वर्ष जैसे दूसरे [ शासन-संबंधी ] कार्मों के करते हैं वैसे इस धमीनुशासन के लियं भी दीरा करें [िक] माता पिता की स्रीर मित्रों, परिचित (प्रशंसित) लोगों, संबंधियों, आहाकों त्रीर श्रमणों की सेवा [करना] अच्छा है; दान [देना] अच्छा है; जीवें। का थोड़ा ज्यय करना भीर थोड़ा बटोरना क्षच्छा है। परिषदें (सभाएँ) भी भ्राथीनस्थ भ्राधिकारियों हंगी। है को [धर्मानुशासन के] उद्देश्य और अर्थ के भनुसार जाँच पढ़ताल करने के लिये माज़ा Tho हर सब मारना अच्छा निये दीरा मेर जाते

६ कोई कीई इसका अर्थ महासमा काते हैं किंतु अनुसंयान निश्मार के पाठ में माता पिता असम अलग पद है, श्रीम का श्रामिप्राय दोस ही है। में 'माता-पिता' समास है। युक्त-गाज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। इनके हथकंडों से २६,२७), इनके प्रजा राजा प्रजा की बनाने के लिये कीटिल्स के प्रयंशास्त्र में बहुत कुछ हैं (अधिकरणर, अध्याय७, प्रकरण

शीगड़ (म्रार गायद धोली) के पाठ में मिन्न संस्तुत मार ह परिषद् का ग्रंथे राजसभा भी हो सकता है में।र बीद्धभं ज्ञाति अलग अलग पद् हैं, श्रोत्रों में 'मित्र-संस्तुत-ज्ञाति' समाथ है। II जिले चरन्ते। जातुं न शक्याः सिलिटंपिबन्तः । युक्तारतथा काय विभौ से ''खा आने'' के विषय में यहाँ तक कहा है कि 'मत्त्या यथान्तरस-रज्जुक,--राज्य के मूसिकर श्रीर प्रबंध के प्रधान श्रधिकारी

नियुक्ता झातुं न शक्या धनमाद्रानाः' (कोटिल्य पृ० ७०)

एकवचन है। एक्वचन है। धोली, मानसेरा (और शायद जीगड़) में भी हसी चिये 'परिषड़े' शीर परिषड् है। तरह अर्थ किया है की सभा (संघ) भी ज़िलमें भिच् ही होते थे। १० गिरनार के

प्रादेशिक — प्राते के प्रधिकारी

के उपचार से पड़ा हो। ये प्रादेशिकों से उचकाटि के होते थे। होते थे। यह नाम या ते। भूमि की पैनाइश करने की रज्ज (रस्सी, ज़रीब) उनका जन्या होने से पंदा है। या राज्य की डोर उनके हाथ में रहते त

|           | अशोक की धर्मलिपियाँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८३                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | वं जे व व भी ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ज रा                                    |
|           | विधिये विधिय विधिये विधिय विधिये विधिय विधिये विधिये विधिय वि | वधितः<br>या बृद्धः<br>बहा               |
|           | वससतानि<br>वससतानि<br>वससतानि<br>वस्ततानि<br>वस्त्रतिन<br>वस्त्रतिन<br>वस्त्रतिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्षशतानि<br>सैकड़ों वर्ष               |
| त मज्ञापन | म (श्री मी मी मी मी मी मी मी सिंह है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | te te tro                               |
| िक ४—चीया | अंतर्तं<br>अंतर्तं<br>अंतर्तं<br>अंतरं<br>अंतरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धन्तरम्<br>[समय का] यंतर                |
|           | अतिकातं<br>अतिकातं<br>अतिकातं<br>अतिकातं<br>अतिकातं<br>अतिकातं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | म्रतिकान्तं<br>बीत गया                  |
|           | तालसी १<br>गरनार<br>गौली<br>जौगढ़ ४<br>सहबाजगढ़ी ५<br>मानसेरा ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संस्कृत-अनुवाद<br>हिं <b>दी</b> -अनुवाद |

| असंपरिपति | ) असंप्रतिपती | असंपरियति       |          | असंपरिपति  | असप्टिपति        | असंप्रतिपत्तः         | अनाहर                   |
|-----------|---------------|-----------------|----------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| नगतिनं    | जातीसु (१)    | नातिमु          |          | अतिनं      | अतिन             | ह्यानीमां<br>ज्ञातिषु | ं संबंधियों<br>का (में) |
| भुतानं    | भूतानं        | भूतानं          |          | भूता म.    | भूगन.            | भूतानाम्              | जावां की                |
| चं        | प             | þ               |          | Įp         | lp.              | न                     | श्रीर                   |
| विहिसा    | विहिंसा       | विहिसा          | •        | विहिस      | विहिस .          | विहिंसा               | हिंसा                   |
| पानालंभे  | माणारंभो      | <b>पानालंभे</b> | पानालंभे | प्रणारंभो  | <u>प्र</u> ारंभे | प्राधालंभः            | प्राणीं का नाश          |
| 9         | U             | 4               | 0        | ۵٠<br>۵٠   | %<br>%           | •                     |                         |
| कालसी     | गिरनार        | धौली            | जीगड़    | शहबाजुगढ़ी | मानसेरा          | संस्कृत-अनुवाह        | हिंदी-भन्नाह            |

| से अजा देवानं | त अज देवानं    | से अज देवानं  | से अज देवानं | मा स्रज देवन  | से स्था त्वा   | Prepare de la constante de la | ALL THE PARTY OF T | तत् भव देवानां     | सो आज हेवताभ्रों के            |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| असंपटिपति     | असंप्रतीयती    | असंपटिपति(१२) | (81)         | खसंमिटिपति    | असंपटिपति (१२) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | water a settler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रसंप्रतिपत्तिः । | भ्रताहर ।                      |
| ( समनबंभनानं  | ब्राम्हणसमणानं | समनबाभनेसु    |              | श्रमग्रद्भमणन | श्रमणञ्जमणानं  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>त्राह्म</u> ष्टश्रमणानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | असग्जाह्मणानां     | अमण [और] त्राहाणें<br>का (में) |
| * 3<br>3      | 30             | × ×           | \$15°        | 9             | ۳<br>ا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                |
| काससी         | गिरनार         | धौली          | गीगड़        | शह्बाज़गढ़ो   | मानसेरा        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संस्कृत-भ्रानुगद   | हिंदी-भ्रानुबाद                |

| भेलियां   | भेरीचासा    | भेलियासं | भील :     | भेरिधेष    | भिरिधाषे    | 77 |           | भेरीवेष:       | भेरीयाव        |  |
|-----------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|----|-----------|----------------|----------------|--|
| धंमचलनेता | धंमचरणेन    | धंमचलनेन | धंमचलनेन  | ध्रमचर्योन | धमचरशेन     |    |           | थमीचरणेन       | धमीचरक से      |  |
| लाजिने    | राजो (२)    | लाजिने   | लाजिने    | त्यो (७)   | ₩           |    |           | राज्ञ:         | राजा के        |  |
| पियद्धिने | प्रियद्किनो | पियदसिने | पियद्किने | प्रियद्रिय | प्यिट्रिशने |    |           | प्रियद्गितः    | प्रियद्शी (के) |  |
| १६ वियम   | २० मियस     | २१ पियस  | २२ पियस   | २३ मियस    | २४ मियस     |    | Section 1 | प्रियस्य       | प्रिय के)      |  |
| कालसी     | गिरनार      | धौली     | जौगढ़     | शहबाजगढ़ी  | मानसेरा     |    |           | संस्कृत-अनुवाह | हिंही-मेनुवाह  |  |

| हिस्तद्स्या च्(र्)<br>हयोनि<br>हिस्तने।<br>हिस्तने।       | व हिस्तिन:<br>व हिसिदर्शनानि<br>हाथी<br>स्रोर्          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| बिमनद्धना(१)<br>विमानद्धणा च<br>विमानद्धनं<br>विमनन्द्रधन | विमानदर्शनानि च<br>विमानानां हर्शनं<br>विमानों का हर्शन |
| धंमधोसे<br>धंमधोसे<br>धंमधोसं<br>धमदोष<br>धमदोष           | यमेशोष:<br>धर्मशोष                                      |
| २६ अहो<br>२८ अहो<br>२८ अहो<br>३० अहो                      | अशो तथा                                                 |
| कालसी<br>गिरनार<br>धौतां<br>औगड़<br>शहबाज़गड़ी<br>मानसेरा | मंस्कृत-भतुवाद<br>हिंही-भतुवाह                          |

| लुपानि    | ह्मानि    | ल्पानि           | ल्यानि   | ह्यमि      | हिम्<br>• | क्पायि स्पें भे                                   |
|-----------|-----------|------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| हिल्यानि  | दिल्यानि  | दिवियानि (१३)    | दिबियानि | दिवनि      | दिवनि     | दिञ्यानि                                          |
| ब         | च         | वा               | (38)     | <b>I</b> P | ir a      | 型。 由                                              |
| अंनानि    | अञानि     | अंनानि           |          | अञनि       | अञ्चि     | अन्यानि                                           |
|           | ঘ         |                  |          |            |           | क्षे च                                            |
| अगिकंथानि | अगिखंधानि | <b>अगिकंधानि</b> |          | ओतिकंथनि   | अगिकंथनि  | अप्रियत्कन्याः<br>ज्योतिःस्कन्याः<br>श्रम्रिस्कंघ |
| m         | m         | W.               | 30<br>m  | W. 24      | w'<br>m'  |                                                   |
| कालसी     | गिरनार    | धीली             | जीगढ़    | शहबाज़गढ़ी | मानसेरा   | संस्कृत-भनवाद<br>हिंदी-भ्रमुवाद                   |

|             |              |              |             | भ्रश              | क की      | धर्मी | लेपियाँ।                            | अदस्                                   |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| F           | ा            | 作            |             | تا                | ा         |       | יזו                                 | عا ي                                   |
| वससतेहि     | वाससतेहि (३) | वससतिहि      | वससते .     | वषशतिहि           | वषश्रतेहि |       | व षशाते:                            | सम्महां वर्षाः स                       |
| क जिल्ला कि | A LEGAL      | बहाहि ।      | मुख्य स्थाप | क्ष<br>फुट<br>फिट | क प्रका   |       | म् ज्या                             | बहुतेंं (से)                           |
| अगदिसे      | यारिसे       | स्मादिसे     | ख्रादिशे    | यदिशं             | स्मिदिश   |       | याह्यां                             | ंभुक्                                  |
| जनस         | <u>ब</u> ग•  | मुनियानं     | मुनिसानं    | जनस               | जनस्(१३)  |       | जनस्य ।<br>जनं ।<br>मतुष्याष्णाम् । | मनुष्यें (प्रजा) को। जैसा              |
| ३७ दसियितु  | दस्यित्पा    | दमियितु      | दमियितु     | द्रमियत           | द्रशीत    |       | दर्शवितुम्<br>दर्शवित्वा<br>दर्शयति | हिखाने के लियं<br>दिखा कर<br>हिखाता के |
| m .         | W.           | <del>ه</del> | ° 0<br>00   | 30                | 20        |       |                                     |                                        |
| कालसी       | गिरनार       | धौली         | जीगड़       | शहबाजगढ़ी         | मानसेरा   |       | संस्कृत-अनुवाद                      | हिंदी-भनुवाद                           |

### सागरीप्रचारिग्री पत्रिका ।

| पियद्सिने | मियद्सिने। | वियद्धिने | <br>प्रियद्रिश      | मियद्रियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रियद्शिनः                             | प्रियद्दर्शी (के) |
|-----------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| पियमा     | गियस       | िपयम      | प्रमा               | प्रियस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रियस्य                                | प्रिय (क)         |
| देवानं    | देवानं     | देवानं    | יוני<br>וסי<br>וטי  | ्राष्ट्र<br>वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षेत्रामाः                             | हेवताओं क         |
| बहिते     | बहिले      | वि ।      | ्रा<br>जि<br>े<br>र | व छिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वधित:                                   | व दंगिया          |
| स्रवा     | अव         | त्व<br>इस | · 15                | त्य र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रुव                                   | स्राज             |
| तगदिसे    | तारिके     | तादिसे    | . (16               | तिद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ताह्यां                                 | वैसा              |
| हतपुत्वे  | भूतपुर्वे  | हतपुलक    | (K)                 | 17 (pr<br>17 | भवत | पहुँची हिस        |
| 30<br>mr  | 30         | 30        | 30 30<br>100 30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 而,<br>,                                 | W.                |
| भावसी     | गिरनार     | धौली      | जीगड्               | राठ्याजाएं<br>मानसेरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | संस्कृत-अनुवाद                          | हिंही-अनुवाह      |

| 4    | 0  | 0000        |  |
|------|----|-------------|--|
| अशाक | का | धर्मलिपियाँ |  |

| भुतानं      | भतानं          | भतानं            | भूतानं      | भूतन.       | ्र<br>इस्  | भूतानां          | जींगें की      |
|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------------|
| अविहिसा     | आविहीसा        | अविहिसा          | आविहिसा     | आविहिस      | अविहिस     | भाविद्धिस        | महिंस।         |
| पानानं      | मायानं         | पानानं           | पानानं      | प्रशानं     | म्बन       | प्राथानां        | प्राधियों की   |
| अनालंभ      | ज्ञनारं(१) भेग | अनालंभे          | अनालंभे     | अनरंभो      | अनत्मे     | अनालुम्भः        | न मारा जाता    |
| धंमनुसिधिये | धंमानुसह्टिया  | धंमानुसिध्या(१४) | धंमानुसिधया | धंमनुशस्तिय | धमनुशस्तिय | धमदिशिष्ट्रम     | धर्मानुशासन से |
|             | राजी .         | लाजिने           | (36)        | खो          | रिजिने     | (III)            | राजा भ         |
| <b>₩</b>    | <u>مح</u>      | ∞<br>≯           | 24          | . D.        | 200        |                  |                |
| कालसी       | गिरनार         | धौली             | जीवड        | शहबाजगही    | मानसेरा    | संस्कृत-श्रनुवाइ | हिंदी-भानुवाद  |

| संपटिपति       | संपरियती      | संपरियति    |          | संपरियति           | संपटिपति     | संप्रतिपत्ति:                         | आहर                                |
|----------------|---------------|-------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| वंभनसमानं      | ब्रह्मण्डमणान | . मनबंभनेसु |          | ब्रमण्(ः) श्रमण्नं | बमराज्यमराज् | त्राह्मणश्रमणानां<br>श्रमणत्राह्मणेषु | ब्राहमण् श्रीर<br>श्रमणें का (में) |
| संपटियति       | संपटियती      | संपटिपति    | स्प      | अंग्रियित          | संपटिपति     | संप्रतिपित्तः                         | माद्                               |
| ४ नातिष्ठु(१०) | आतीनं         | नातिषु      | नातिमु   | अतिनं              | अतिन (१४)    | ज्ञातियु<br>ज्ञातीनां                 | संबंधियां में                      |
| कालसी थि       | गिरनार ४६     | धैं।ली      | जीगड़ ४० | शहबाजगढ़ी ५-६      | मानसेरा क्   | संस्कृत-अनुवाद्                       | हिंदी-भानुवाह                      |

|            |                   |           | र्मिलिपियाँ। | ४स्३        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 游          | स्रम              | संभ       | थ्राः        | स्र त       | শ্ব        | क अन्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दसरा                    |
| च          |                   |           |              |             |            | THE STATE OF THE S | (श्रीर)                 |
| स्व        | AN AN             | ्यस       | यस           | स्य         | स्य        | रतत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्य प्र                 |
|            | येरमुख्या         | व उत्तमम् | (98):        | बुढनंसुश्चष | वधनसूत्रव  | यद्धानां ध्रुश्रमा।<br>स्थिनिरध्रुश्रमा।<br>यद्ध्युश्रमा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बुद्दों की अभ्रमा।      |
| सुसुसा     | सुत्वसा           | असमा ।    | *            |             | ष्म<br>१म  | E SA ELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीक्षवा<br>े अवा      |
| मातापितिसु | मार्तार पितिरि(६) | मातिपितु  |              | मत्तितुषु   | मत्रीपतुषु | मातापित्रो<br>मातरि पितरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | माता पिता ,<br>में (की) |
| w          | 10                | w         | DU W         | , 2r.       | 10.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| कालसी      | मिरनार            | धौली      | जौगढ़        | शहबाजगढ़ी   | मानसेरा    | संस्कृत-अनुवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . हिंही-भानुनाद         |

| 100   | -43 |  |
|-------|-----|--|
|       | 100 |  |
| 10.00 | ~~~ |  |
|       |     |  |

### नागरीप्रचारिणी पत्रिका।

| 7.68      | 5        |             |         |           |            |   |                                        |                    |                   |
|-----------|----------|-------------|---------|-----------|------------|---|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
|           |          |             |         | 中         |            |   |                                        | रक्ष.              | (यह               |
| वैवा      | वीव      | वीव         |         | IP        | येव        |   |                                        | र्ष विक            | श्रीर्भी<br>श्रीर |
| नंहियिसति | वहियसित  | वटियमित     | बर्हाय  | वहिश्राति | वप्रविधाति |   |                                        | नर्धिच्यति         | बड़ावेगा<br>बहुगा |
| व्या      | विति     | विति        | वहिते   | विदिन     | बधित       |   | ************************************** | वधितम् ।           | वहाया है।         |
| धंमचलने   | धंमचर्ले | धंमचलने     | धंमचलने | ध्रमचरं   | ध्रमचर्शे  |   |                                        | धर्मन्यर्षा        | थमांचरण           |
| बहुविध    | बहुविधे  | वह विधे(११) | बहुविधे | बहुविधं   | बहुविध     |   | •                                      | क्ष<br>ज्यावः<br>- | ं बहुत प्रकार का  |
| <b>च</b>  | to       | व           | IO      | াল        | IP.        |   |                                        | 미                  | 新文                |
| 79<br>W   | lr<br>w  | 4)<br>W     | 9       | 9         | 3          |   |                                        | •                  |                   |
| कालसी     | गिरनार   | यीली        | जौगड़   | शहबाजगढ़ी | मानसेरा    | 0 |                                        | संस्कृत-भ्रतुवाह   | हिदी-मनवाद        |

| 40.00 | cu                                      |
|-------|-----------------------------------------|
|       |                                         |
|       | - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C |

|           |           | Digiti     | zea by |            |           | तिपयाँ। | and eGan                  | gotii<br>8 <b>£</b> ¥          |
|-----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|           | In the    | अस.        |        | द्यम       | इम        |         | · ho.                     | इस(को)।                        |
| धंमचलन    | धंमचर्णाः | धंमचलनं    |        | ध्रमचरणी   | ध्रमचर्सा | * - 1   | धमेचरण                    | धमांचरण को                     |
| ज्यं.     |           |            |        |            |           |         | 13 Age.                   | (इस (को))<br>यह                |
| लाजा      | राजा      | लाजा       | u<br>E | खे         | न         |         | राजा राज्ञ:               | राजा मा                        |
| पियदसि    | प्रियद्सि | पियदसी     |        | प्रियद्धिम | मियद्रिश  |         | प्रियंद्शी<br>प्रियद्शिन: | प्रियद्शी<br>प्रियद्शी (का)    |
| विज्ञ     | मिये। (७) | चुज        | *      | प्रियस     | मिये(१५)  |         | प्रिय:<br>प्रियस्य        | ा प्रिय<br>प्रिय (का)          |
| ७३ देवानं | ७४ देवानं | देवानं     | •      | देवनं.     | देवन      |         | देवानाम्                  | देवताश्चों का<br>देवताश्चों के |
| 9         | 30        | <b>3</b> 4 | 9      | 29         | ්<br>ඉ    |         |                           | hr .                           |
| कालसी     | गिरनार    | धौली       | जौगढ़  | शहबाजगढ़ी  | मानसेरा   |         | संस्कृत-अनुवाह            | हिंदी-अनुवाद                   |

| व            | व       | ্বা   |       | वा         |                                                                                                  |                  |                   |   | स्रो च                             |
|--------------|---------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| ्र पनातिक्या | ग्रमाना | पनिति |       | प्रनितिक   | पशातिक                                                                                           |                  |                   |   | प्रनप्तार:<br>प्रपैत्रा:<br>परनाती |
| 릭            | प       |       |       | tr         | च                                                                                                |                  |                   |   | 10年 4年                             |
| नताले        | पेाचा   | नित   | * 3   | नतरो       | नतरे                                                                                             | in the factor of | Sept.             | * | नप्तार:<br>पौत्रा:<br>नावी         |
| .le          |         |       |       | 150        | 150                                                                                              |                  |                   |   | खल<br>निश्चय                       |
| वि           | lp.     | व     |       | 히          | ir                                                                                               |                  |                   |   | मार्थ व                            |
|              |         | 中     |       | 中          | 中                                                                                                |                  |                   |   | मी स्रो                            |
| युता         | युत्रा  | युता  |       | ्यं व      | त्येष                                                                                            |                  |                   |   | पुत्रा:                            |
| 9            | ů<br>0  | ű     | ũ     | n<br>w     | %<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                  |                   |   |                                    |
| कालसी        | गिरनार  | धौली  | जौगढ़ | शहबाज़गढ़ी | मानसेरा                                                                                          |                  | The second second |   | संस्कृत भ्यमुबाद<br>हिंदी-श्रनुवाद |

| *W                                                |                                        | {इद'}<br>{इस(क्रो)}                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| पवहायसंति<br>वधायसंति<br>पवहायसंति                | पृवहायसात<br>बहेशति<br>पवहयिशति        | प्रवर्धिष्यन्ति (इस <sup>-</sup> )<br>बढावेंगे (इस |
| लागुजने(११)<br>राजो( <sup>=</sup> )<br>लाजिने(१६) | ला।जन<br>स्त्रो<br>स्तिने              | राज्ञ:<br>राजा के                                  |
| पियद्धिने<br>प्रियद्धिनो<br>पियद्धिने             | ापयदासन<br>प्रियद्रशिस<br>प्रियद्रशिने | प्रियद्ग्यां (के)                                  |
| पियसा<br>प्रियस<br>पियस                           | ( ' ' ' )<br>प्रियस<br>नियम            | प्रियस्य<br>प्रिय (क)                              |
| त्र देवान<br>तह देवान<br>ति देवान                 | ्यं प्र                                | क्वानां<br>हेवतात्रों के                           |
| n n n                                             | L L S                                  |                                                    |
|                                                   | जौगड़<br>शहत्राजगढ़ी<br>मानसेरा        | संस्कृत-अनुवाद<br>हिं <b>हो-ध</b> नुवाद            |

| सिलिस          | सीलिम्ह   | सीलिस    |          | ियाले     | िशिले    |  | शीले                           | शील में       |   |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--|--------------------------------|---------------|---|
| धंअति          | धंमिक्हि  | धंमिति   |          | ध्रम      | धमे      |  | स्य                            | धर्म में      |   |
| <b>आवका</b> पं | आवसंबटकपा | आकारं    |          | स्पवकार्  | खनम्     |  | यावत्कर्पं<br>यावत्संवर्धकर्पं | कल्पांत तक    | • |
| मं जा          |           | ज्म.     | •        | ज्ञ.      | जून.     |  | ,<br>Fo.                       | इसका          |   |
| धंमचलनं        | धंमचरणं   | धंमचलनं  | धंमच     | . मचर्यां | प्रमचर्स |  | धर्मचर <b>्</b> ष              | धमांचरण का    |   |
| नी व           |           | येव      | येव      |           |          |  | المائه                         | श्रीर, भी     |   |
| Ŷ              | क्ष       | <b>4</b> | 20<br>40 | ₩<br>2×   | क्       |  |                                |               |   |
| कालसी          | गिरनार    | धौली     | मीगड़    | शहबाजगढ़ी | मानसेरा  |  | ं<br>संस्कृत-अनुवाह            | हिंही-धानुवाह |   |

| 4      | ^  | 6000         |
|--------|----|--------------|
| ध्यशाक | का | धर्मलिपियाँ। |

|              | *              |             |                                       |                 |            |  |                                 |                   |   |
|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--|---------------------------------|-------------------|---|
| मेठे         | सेस्ट्रे े     | मुद्र       |                                       | संदे            | संवे       |  | - po                            | K<br>EO           |   |
| The          | ्रीक           | the         |                                       | (he             | die.       |  | फ्ल                             | (ho               |   |
| भूष          | सम             | स           |                                       | स्य             | स्त        |  | एतत्                            | po<br>po          |   |
| अनुसासिसंति, | अनुसासिसंति(६) | अनुसासिसंति | H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | अनुश्राधिश्राति | अनुशशिशंति |  | भनुशासिच्यन्ति ।                | 1 अनुशासन करेंगे। |   |
| हांम         | धंम            | हमः         |                                       | प्रम.           | प्रम.      |  | 1) until                        | कर) धर्म का       |   |
| चिठितु       | तिस्टंते       | चिठितु      |                                       | तिस्तिति        | तिंह्तितु  |  | तिष्ठन्तः<br>स्थातुं (स्थित्वा) | रहते का (रहकर)    |   |
| 디            |                | 디           |                                       | च (१६)          | च (१६)     |  | च                               | भूर               | - |
| 34           | th.            | 49          | 00%                                   | 808             | o.<br>0,   |  |                                 |                   |   |
| कांखसी 📙     | गिरनार         | धौली        | जीगड़                                 | सहबाजगढ़ी  १    | मानसेरा    |  | संस्कृत-अनुवाद                  | हिंदी-अनुवाद      |   |

### नागरीप्रचारिग्यी पत्रिका।

| हेरित       | ग्बति       | हमीत        | हेगित   | भीति          | केगीत    | भवति                 | क्षेत्र व्यक्त |
|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------|----------------------|----------------|
| ₹ <b>-</b>  | ग           | ुव (१७) मे  | मे      | र्ग           | ic*      | ांच                  | म् जा          |
| न्,ू        |             | ्य १        | १व      | - <b> </b>  p | व        | বা                   | श्रीर          |
| 中           | 中           | 中           | 中       | 中             | 中        | श्रीत                | म<br>म         |
| धंमचलने     | धंमचर्श     | धंमचलने     | धमंचलने | धमचर्गं       | प्रमचर्श | धर्मेचरणं            | धर्माचरण       |
| धंमानुसासनं | धंमानुसासनं | धंमानुसासना | (88)    | धमनुश्यमनं    | धमुनशशन  | धर्मातुशासनं ।       | धर्मानुशासन ।  |
| 쪄:          | प्र         | त्त         |         | ਸ਼'           | स        | ल                    | न्             |
| मः अ        | कां में     | क्मं क      |         | श्रम.         |          | म <sup>्र</sup><br>अ | कर्माही        |
| & 0 %       | 30 00       | 20%         | 00      | 90%           | ₩ .      |                      |                |
| ्कालसी      | गिरनार      | धीली        | जीगड़   | शहबाजगढ़ी     | मानसेरा  | संस्कृत-अनुवाद       | हिंदो-अनुवाह   |

| अशोक की धर्मलिपियाँ | अशोक | की | धर्मलिपियाँ | 1 |
|---------------------|------|----|-------------|---|
|---------------------|------|----|-------------|---|

|              |            |        |             |                |         |   | 1. |                   |                  |   |
|--------------|------------|--------|-------------|----------------|---------|---|----|-------------------|------------------|---|
| व            | . Jo       | ব      |             | <b>વાં</b> .   | ব       |   |    | l <del>e</del>    | 海                |   |
| अहिन         | अहीनी      | अहोति  | , .         | अहिन           | अहिन    | • |    | श्रहानि:          | हानि न करना      |   |
| विधि         |            | विद्या |             | व              | ब्राम   |   |    | शुद्धः [म         | शृद्ध (श्रार)    |   |
| अथसा         | अयिहि (०१) | स्यठस  | H<br>K<br>H | अयम            | अध्य    |   |    | मर्थस             | मय भी            |   |
| इमसा         | इसिहि      | इमस    | •           | इमिस           | इमस     |   |    | श्रस              | इस(की)           |   |
| (HT          | IC         | Æ      |             | 重              | 体       |   |    | वत्               | क                |   |
| (१०५) असिलमा |            | असीलम  | u<br>u      | अधिलम          | अधिलस   |   |    | अशीलस्य ।         | बिना शीलवाखे का। |   |
| 8            | 0          | 888    | 888         | er<br>0-<br>0- | or o    |   |    | Fr.               |                  |   |
| कालसी        | गिरनार     | धौली   | जीगढ़       | शहबाजगढ़ी      | मानसेरा |   |    | संस्कृत-भ्रतुनाद् | हिंदी-अनुवाद     | 0 |

| ११४ साध    | ११६ माध  | ११७ साधु | ू<br>५<br>५  | गहबाजगढ़ी १२० सधु<br>गनसेरा १२० सधु | संस्कृत-श्रवुबाह | हर्सी-अनुवाद       |
|------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| [ स्ताये   |          | स्पाय    | : 1          | सत्ते (१७)                          | प्रतस्म          | अच्छा है इस(क      |
| स्रवाव     | अचाय     | *        | : 4          | अव्यक्त<br>अस्तिम्                  | अधान             | प्रयोजन<br>के लिये |
| ज्य.       |          | ज्य.     | : <b>*</b> k | भं य                                | , por            | ्यां स्त           |
| लिखिते(१२) | लेखापितं | लिखिते   |              | लिखिते                              | लिखित<br>लेखिते  | तिखा<br>तिखनाया    |
| इमसा       | इमस      | इमम      | मि           | स्ताम                               | अस्य<br>एतस्य    | इस(की)             |
| अथसा       | स्यम     | स्प्रठस  | अठस          | म<br>स्त्र                          | झार्य            | ) प्रयोजन          |
| विधि       | बधि      | वही      | · <u>कि</u>  | মূ                                  | अस्ति:<br>इस     | न की शुद्ध के      |

| दुवोडसवशाभिसितेना | द्वादसवासाभिसितेन. | दुबाद्सवसानि अभिसितस |           | बद्यवविभिक्षितेन | दुवद्शवषभिसितेन | द्वादशवर्षामिषिक्तेन<br>द्वादश वर्षाण भ्रमिषिकस्य<br>बारह वर्ष से भ्रामिषिक्त (ते)(के) |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| अलोचियिसु         | लोचेतय्वा          | अलोचियमु (१९)        | अलोचिय .  | लोचेष(१०)        | अनुलाचिष्स      | मालीचयन्तु ।                                                                           |
| 표                 | म                  | 五                    | मा        | म                | म               | ्रा म                                                                                  |
| वा                | 司(11)              | ব                    | प         | पृ               | प               | स्र प                                                                                  |
| हिनि              | होति               | होति                 | (११) होनि | हिनि             | मिन             | थुंजन्तु हानि को श्रीर                                                                 |
| ्य स्टा <u></u>   | यु जातु            | ल्यं ।               | (33)      | युज्ञ न          | युज्तेत         | यं जन्तु<br>प्रयत्न करें                                                               |
| 1828              | 825                | - 65<br>- 65         | 30        | 22.5             | 50°             |                                                                                        |
| 3                 |                    |                      |           | शहबाजगढ़ी        | e               | संस्कृत-भ्रानुवाद<br>हिंदी-सनुवाद                                                      |

|     | •      | 0 .   |         |    |
|-----|--------|-------|---------|----|
| नाग | शोप्रच | गरिगा | ो पत्रि | का |

| लेखितं    | लेखापितं (१२) | . स्तिबिते (११) | (88)  | . न दियपितं | लिखपिते (१६) |  | ं स्टिंग्   |             |                                          | विखादा        |
|-----------|---------------|-----------------|-------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------|
| (m°)      | · hr          | 'ਯ'             |       | • 10        | ក្ត<br>៧     |  | •h          | w<br>9      | -                                        | ाठ<br>ज       |
| लाजिना    | राजा          | लाजिने          |       | ত্র         | रजिन         |  | राज्ञा      | राज्ञ:      | राजा ने                                  | राजा को       |
| पियद्धिना | प्रियद्धिना   | पियद्सिने       |       | मियद्रिशन   | प्रियद्विशन  |  | प्रियद्शिना | प्रियद्शिन: | प्रियद्शी(ने)                            | (MI)          |
| पियेना    | प्रियेन       | पियस            |       | प्रियेन     | मियोन        |  | प्रियंग     | प्रियस्य    | प्रिय(ने)                                | <b>(F)</b>    |
| देवानं    | देवानं        | देवान           | ¥ .   | देवनं.      | देवन         |  | * Taling .  |             |                                          |               |
| 29 6%     | १२८           | % ५५            | 020   | 8           | ~<br>~<br>~  |  | ħ           | g           |                                          | o             |
| ्रमालसी   | गिरनार        | धैाली           | जीगढ़ | शहबाजगढ़ी   | मानसेरा      |  | diese arang | מניביון שלא | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | e Property of |

# [हिंदी अनुवाद।]

बहुत काल बात गया, सँकड़ों वर्ष [बीत गए] [पर] पायों का नाश, जीवें! की हिंसा, [और] संबंधियों, अमयों तथा माह्यणां का अनादर बढ़ता ही गया। सी आज देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा के धर्माचरण से भेरीनाह दिशा

१ बाह्मएअमय्—तीसरे प्रज्ञापन में सभी जगह यही पाठ है, व चौथे से लेकर जहाँ जहाँ पह पद आया है वहां वहां गिरनार में तो प्रायः बाह्मएअमय् और दूसरी जगह प्रायः अमय्बाह्मय् दिया है। इसी प्रज्ञापन में आगे चल कर घौली के पाठ में (श्रीर शायद जोगड़ में ) अमय्बाह्मय् है, श्रीर जगह बाह्मय्यअमय्। संस्कृत ज्याकर्म् से देनों ही ठीक हैं—योड़ी मात्राओं वाले शब्द का पूर्व प्रयोग माने ( श्रत्पाचतरम्, पाथिनि २।२। ३४) तो अमय्बाह्मयम् श्रीर उसी स्प्र के वात्तिक ( श्रत्यहितम् ) के। माने तो बाह्मयों के प्रयोग में वि ब्रह्मिक्य के वार्तिक ( श्रत्यहितम् ) के। माने तो बाह्मयों के प्रयोग में वि ब्रह्मिक्य के वार्तिक ( श्रत्यहितम् ) के। माने तो बाह्मयां के प्रयोग में बेकिएपक भी हो। सक्ते हैं। संभव है कि गिरनार प्रांत में बोह्यमं । ठी की प्रबळ्ता उस समय न हुई हो, श्रयवा खोदनेवाला बोद्ध न रहा। पड़ता है कि ब्राह्मया और श्रमयों का चूहे विल्ली का साविरोध हो। बळा था, मि

क्योंकि उसने एक जगह शाश्वतिक विशेष (पाणिति, शुश्राह्) के अद्रोहरण में 'अमण्डाहाण्य,' जित्ता है (पाणिति, शुश्राश्)। यह 'अमण्डाहाण्य,' जित्ता है (पाणिति, शुश्राश्)। यह शिमण्डाहाण्यं प्रयोग शाश्रतिक विशेष के उदाहरण में काशिका की टीका जिनेंद्रबुद्ध रित न्यास में भी दो पोथियों में सिजता है, बाकी पोषियों में बाह्यण्वास्तिकम् है (पाणिति शुश्राह पर न्यास, वरेंद्र रिसर्च सोताह्टी का संस्करण, ए०१४७)। इन उदाहरणों में वैदिक पतंजित श्रीर वोद्ध न्यासकार दोनों ने 'अमण्डाह्मण्यमंही दिया है।

र असंप्रतिपत्ति—( शब्दार्थ ) जो जिसकाह कहा वह उसे ठीक ठीक न पहुँचाना, न चुकाना।

३ (धर्म का ) नगाश बजना, डंका बजना। जातक (धा २६६-७६) में धरमभेरी चरापेसी =धर्म का नगारा बजाया मिचता है।

बुद्ध जनों की सेवा बढ़े हैं। ये तथा दूसरे अनेक प्रकार के धर्मांचरण बढ़े हैं। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा भे वीष, हुसा तथा प्रजा को विमानों " के दर्शन, हाथियों के दर्शन, आधिरकंघ ' सीरे दूसरे दिव्यक्षें। के दर्शन ेकराए गए। जैसा सँकड़ों वर्ष पहले से किभी नहीं हुआ था वैसा देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा के धर्मानुशासन से संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों का आदर, माता पिता धमांचरण इस पीत्र, प्रपीत्र पुत्र, प्रियद्शी राजा के जीवें की ऋहिंसा, इस धमांचरण की स्मिर भी बढ़ाबेगा । देवताओं के प्रिय प्राधियों का न मारा जाना, क्रम

rts लेखरूपश्रणनाववहारविधिविसारदेन' में भगवानबाख इंद्रजी ने रूप" का मधे चित्रविद्या किया है और पमोसा के लेख में 'अभिरुष्ण-प्र की मूति है। जैसे श्राज कल रामजीवा रासजीवा में 'स्वरूप' बनापु जाते हैं वैसे ही श्रग्रोक।ने प्रजा के। दिखवापु हों यह भी हो कता मासको, रूपं सामुखापेत्वा कत मासको' में 'रूप' का 'अर्थ तिक गोपोरूपकतां' में बूला ने रूप का अर्थ प्रतिमा किया है। 'निसिगिय पाचितिय' नामक बोद्ध ग्रंथ की टीका सामंतपासादिका में 'रूपं छिन्दिल। प्रतिमाएं या मूति यां। हाथी रांफा के खारवेल के लेख सकता है। विमान का श्रधं दिल्य स्थ है।

की डाकियों पर तेल चाहे खातिशवाजी छोढ़कर, श्रीनस्कंध का श्रथं श्राम का उना एन है, वाहे वह हुए कपहें बांच कर जलाने आदि किसी भी रीति से हो। वनियां रख कर, चाहे दिविया की शैली से बचों चाहे मंदिरों के शंकु की श्राकृति के शिखरों बकड़ियों का देर (bonfireş) जबाकर, से मीने

का पाटिनियुत्र की स्थयात्रा का बर्गन बहुत मिलता है। कई सी वर्प के प्रचार के वर्णन से फाहियान विमान तथा दिन्यरूपदर्शन। होती रही थी (फाहियान, नागरीप्रचारियों सभा का पीछे भी अशोक की चबाई हुई यह ह बीद धर्म के इन दश्यों 五百 年 0 一 6 3

७ देखे। जपर टिप्प १

To.

and

नहाँ

का समास

द्य गिरमार के पाठ में माता पिता

Tho गया ६ हिंदी में नाती का, अर्थ प्रायः दोहित्र ही रह न्यारे न्यारे पद हैं। देखों प्रज्ञापन ३ टिप्पण ७।

के दोनें। अर्थ होते हैं - पीत्र और दोहित्र। प्रज्ञा-पनों में नच्च छी। पनन्तु का अभिप्राय राज्यसंबंध से पीते परेपीते, से है, न कि दोित्र प्रवेहित्र से किंतु संस्कृत नप्त To

विना शीलवाले का धमीचरण भी नहीं होता है। इसलिये इस बात की बढ़ती होना तथा घटती न होना श्रेष्ठ है। इसी प्रयोजन कल्पांत " जक् वढावेंगे तथा धर्म श्रौर शील में [स्थित]रहते हुए धर्म का ष्रतुशासन, करंगे कियों कि धर्मातुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है से यह लिखा गया कि ३ " लिगेग इस उद्श्य की शुद्ध में लगें १९ श्रीर उसकी हानि वटती न देखें बारहवें वर्ष है देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा ने यह प्रज्ञापन जिल्लाया है।

. १० गिरनार में 'यावत्संवर्तकत्ं' है। संवते श्रीर कत्प का ति । एक ही अर्थ है, पुनक्ति अतिशय दिखाने के खिये हैं।

भाषाने ( तिरातार )— संस्कृत में प्रस्णावाचक ( यिजन्त ) कुछ ही धातुआं के आगे 'प' जगता है। दूसरे प्रज्ञापन में हारापित सोपापित प्रयोग आप हैं। कारापित करापित, लेखापित विद्यापित ( = कराया, लिखाया ) आदि प्रयेगा पोधियों की संस्कृत माषा की दृष्टि से अध्यद्ध हैं, अनका प्रयोग नहीं होता, किंतु शिखा- से बहुत जगह मिलता है, प्राकृत की छाया पर चलनेवाली में यह 'प' बहुत जगह मिलता है, प्राकृत की छाया पर चलनेवाली में यह 'प' बहुत जगह मिलता है। हिंदी 'करवाया' 'जिखवाया' तथा गुज- अत्ति 'कराव्ये' का व हसी प का प्रतिनिधि है। पिछले संस्कृत वैयाक- राती 'कराव्ये' का व हसी प का प्रतिनिधि है। पिछले संस्कृत वैयाक- राती काव्ये के ज्ञाव्य नामक वैयाक गुज- राती के कता प्रायायदिव ( १९७२ है०) ने कावस्य नामक वैयाक या की हिंदे के बिखापयिति, वर्णयिति प्रयोगी हो रचित नामक वैयाक या की (१) के बिखापयिति, वर्णयिति प्रयोगी हो रचित नामक वैयाक या शे छाइ सम्मित से सिद्ध किया है ( त्रिवंद्रम संस्कर्या, प्र० ४१)। महोजिदी- सम्मित से सिद्ध किया है ( त्रिवंद्रम संस्कर्या, प्र० ४१)। महोजिदी- सम्मित से सिद्ध किया है ( त्रिवंद्रम संस्कर्या, प्र० ४१)। महोजिदी- सम्मित से सिद्ध किया है ( ज्ञाव्येत प्रयोगी हो खेखर्य आपः लिखापः, बिखापः, वाहा है—अपनं, आपः = प्रापः, विखार्य आपः विखापः,

शव्द दिए हैं ( भए। लेप श्रीर लिब की कर के श्रधं श्रीर गठन में समान हैं। शहबाजगढ़ी के पाठ में दिप दश् = लेखक ), संस्कृत थातु भी इस प्रयोग में मिल गया। दिपिस्त का स्त भूतकाल का प्रत्यय फारसी गरत, गुजरत के जोड़ का है। संस्कृत के कई धातुत्रों में परोच और सामान्य भूत में ॰ईष्ट ०इष्ट वाले रूप होते हैं। कर्म-दिविर ( = कायस्थ, यथा दिविरो दिवि शोदिति ) मञ्द संस्कृत लिपि + यही ( निष्टा ) में तो ०त या ०ट है 一中海田 तं करोति लिखापयति !! व्यवहार का प्रमाण न मानने ले होती है। १२ शब्दार्थे—चृद्धि की जुड़े, बृद्धि में जुट जाय १३ घोकी के पाठ में समास नहीं है। दिप् और दिव बातु भी जिल्लने के श्रथ में थे ध्यायी श्राश्त्र )। प्राचीन श्रायंभाषा में त्यि १४ दिपिस, दिपपित (शहवाज्याहो) सूत्र में लेख के प्रथे में खिपि श्रोग खिबि दे। उनका प्रयोग नहीं मिलता किंतु फारसी द्यीर ( ( भाव ) प्रधान धातुज विशेषण्

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## काशी नागरीपचारिगा सभा का कार्यविवरगा।

शनिवार २७ झार्गशीर्ष १६७६ (१३ दिसंबर १६१६)

समय—संध्या के ५ बजे, स्थान—सभाभवन।

(१) बावू रामचंद्र वर्मा के प्रस्ताव तथा बाबू बाजमुकुंद वर्मा के श्रनुमोदन पर पंहित रामचंद्र शुक्ल सभापति चुने गए।

- (२) सभासद होने के लिये निम्मलिखित सज्जनों के आवेदन पत्र अपस्थित कियू गए—(१) बाबू वासुदेवसहाय, ठि० लाला श्यामलाल वैद्य, अतरौली, जि० खलीगढ़।(२) पंडित शिवाधार पांडे, १० म्योर रोड, प्रयाग।(३) बाबू गिरवरसहाय सकसेना, आनंद मेडिकल हाल, मुट्टीगंज, प्रयाग।(४) पंडित सुदर्शनाचार्य, गृहलक्ष्मी कार्यालय, प्रयाग। निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद खुने जीय।
- (३) मंत्री ने निम्नलिखित सभासदों की मृत्यु की सूचना दी—(१) बाबू जगन्नाथदास बी० ए०, काशी।(२) पंडित गोकुबनाथ दुबे, रामघाट, काशी।(३)। बाबू भोजानाथ, पनवाड़ी, हमीरपुर। १४) बाबू रामेश्वरहयाल, पूसा।(४) महाराज कुमार समर्थसिंहजी, रावटी, जोधपुर। सभा ने इन सडजनों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया।
- (४) काशी के पंडित गंगादत्त पांडेय का त्यागपन्न उपस्थित किया गया। निश्चय हुम्रा कि इनका त्याग पन्न स्वीकार किया जाय।
- (१) हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री का पत्र उपस्थित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने नियम ४१ के अनुसार दशम सम्मेलन के सभा-पित के आसन के लिये पाँच सज्जनों के नाम निर्वाचित करने के लिये जिखा था। निश्चय हुआ कि इसके लिये निम्नलिखित सज्जन निर्वाचित किए जाँय—(१) रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद आभा, (२) बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए०, (३) पंडित श्याम-विहारी, मिश्र एम० ए०, (४) बाबू जगन्नाथदास (रलाकर) बी० ए०, और (१) श्रीमान महाराजा साहव अलवर।
- (६) प्रबंधसमिति का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सभा के पुस्तका के लय के साथ एक विभाग ऐसा रक्खा जाय जिसमें हिंदी के लेखक, कवि श्रीश सहायकें के चित्र तथा सिक्के, ताम्रलेख श्रीर पुरात स्वसंबंधी सामग्री रक्खी जाय। निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।
- ( ७ ) निम्नलिखित पुस्तकें धन्यवादपूर्वक स्वीकृत हुई —(१) बाबू चिम्मनखाल भद्र ग्रुप्त वैश्य, तिल्हर, शाहजहांपुर—पुत्री उपदेश। (२) लाला कन्ध्रमल

एम॰ ए॰, धौलपुर-गीता-दर्शन । (३) लाला संतराम बी॰ ए॰, लाहौर-अलबेरूनी का भारत। (४) एक भारतीय हृदय, सर्स्वती-सदन, इंदौर--प्रवासी भारतवासी । (४) पंख्ति दामो।दर मोरेश्वर लघाटे, लश्कर, ग्वालियर—(१) नर्मदा परिक्रमावर्णन (२) शिव-स्तुति । (६) पंडित रामाज्ञा द्विवेदी-निकलिका । (७) पंडित वीरभद्र महाराज, मीरघाट, काशी-काश्मीरपतन। (८) संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट-Sacred Books of the Hindus Vol XXII 1 (8) पंडित बदरीदत्त शम्मां, द्वादश श्रेणी प्रेस, श्रजीगढ़—(१) चरित्रशिचा। (२) संस्कृतप्रबोध । (१०) प्रबंधकर्ता, साहित्योदय कार्यालय, प्रयाग-तरंगिणी। (११) पंडित माधदराव सप्रे बी॰ ए॰, रायपुर-श्रात्मविद्या । (१२) बाबू हरिकृष्ण जै।हर, ६४ हेरिसन रे। ड, कलकत्ता— (१) हाजीबाबा । (२) भूगर्भ की सैर। (१३) बाबू रामचंद्र साव-गजाधर साव, ब्रह्मनाल, काशी-मानव-पथप्रदर्शक । (१४) श्रीयत हरीलाल रामस्वरूप मा, बालुपुरा की सडक, अजमेर-(१) गोपुकार, (२) मुक्ति-जीवन । (१४) क्रय की गई तथा परिवर्तन में प्राप्त ।- (१) सेवामार्ग, (२) बाजीराव, (३) डाकू भाई, (४) प्रणय-परिगाम, ( १ ) स्वयंवर नाटक, ( ६ ) भारतरमग्री, ( ७ ) संसारसुख-साधन, ( ६ ) बालऋषिचरित, ( १ ) भारत के देशी राष्ट्र, ( १० ) ग्रॅंगूठी का नगीना, (११) रावर्ट मैकेयर, (१२) कृष्णवसना सुंदरी, (१३) सूरज देई, (१४) अयानक वदला, (११) भारत के आदर्श बालक, (१६) रामप्यारी, (१७) वीर दुर्गादास, (१८) चरित्रसाधन, (१६) योगिनी, (२०) मनेरिंजन कहानियां, (२१) विधवाकर्तव्य, (२२) छोटी वहू, (२३) भीमचरित्र, (२४) शिवाजी की याग्यता, (२४) काल राजि, (२६) सीता-वनवास, (२७) पीतल की मूर्ति भाग १-४, (२८) गोपालन शिचा, (२६) काला सांप, (३०) भीपण भूल, (३१) रहस्यभेद, (३२) विचित्र जाल, (३३) विचित्र वारांगर्गा, (३४) राष्ट्रीय तरंग, (३१) प्रफुल्ल, (३६) जेवनार, (३७) वीर श्रभिमन्यु, (३६) शांति श्रीर सुख, (३६) चालाक चीर, (४०) श्रंगारतिलक, (४१) डाक्टर साहब, (४२) रंगमहलरहस्य, (४३) नव युवक का संसार-प्रवेश, (४४) कृष्णकुमारी बाई, (४१) प्रणपालन, (४६) पैरिस-रहस्य साग १-४० (४७) वारुषी । (१६) स्मियसे।नियन इंस्टीट्यूशन श्रमेरिका—(१) Spencer Fullerton Baird, (2) Cambrian Geology and Paleontology, (3) Miscellaneous Collections Vol. 68, (89) Indian Antiquary. ( ८ ) , सभापति की अन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई।

#### प्रबंधसमिति।

शनिवार १२ पाष १६७६ (२७ दिसंबर १६१६)

समय—संध्या के १ बजे, स्थान—सभाभवन । १ (१) कार्तिक तथा मार्गशीर्प १६७६ के श्राय व्यय का निम्नि बित हिसाब सूचनार्थ उपस्थित किया गया-

| श्रायका ज्योरा                                                                                     | साधारण<br>विभाग           | पुस्तक<br>विभाग                     | व्यय का ब्यारा                                                                                                     | साधार् <b>ण</b><br>विभाग                        | पुस्तक<br>विभाग |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| बचत<br>श्रमानत<br>नागरीप्रचार<br>पुस्तकात्तय<br>फुटकर<br>सभासदें। का<br>चंद्।<br>विशेष सहा-<br>यता | (=  130¢<br>(3<br>(= 133¢ |                                     | श्रमानत<br>कार्यकर्ताश्रों<br>का वेतन<br>छपाई<br>डाकव्यय<br>नागरीप्रचार<br>पुस्तकालय<br>हिंदी पुस्त-<br>कों की खोज | \$01=)11  \$3011=)  \$21=)11  \$011≡)  \$5111=) | , , 3           |
| पुस्तकों की<br>विक्री<br>पृथ्वीराज-<br>रासेा<br>भारतेंदु मं-<br>थावली                              |                           | 900≅)III<br>88II)<br>88II)<br>88II) | फुरकर<br>कार्यकर्ताओं<br>का वेतन<br>देवीप्रसाद<br>ऐतिहासिक<br>पुस्तकमाना                                           | 97)III                                          | 9 <b>८</b> ≡)॥  |
| मनारंजन<br>पुस्तकमाजा<br>हिंदीकाश                                                                  |                           | 11(=1048<br>                        | हिंदीके।श                                                                                                          |                                                 | ३३७ ≡)          |
|                                                                                                    | ४३६६॥=)४                  | 338€)                               | बचत                                                                                                                | <b>१६७॥)</b><br>११७<br>१३३१                     |                 |
| ,                                                                                                  | , ४४१२                    | 11=)8                               |                                                                                                                    | **93                                            | 11=)8           |

#### बचत का व्योरा

८९॥=)२ रोकड़ सभा १९०६॥=)२ बनारस बंक (चलता खाता) 400) , ,, ( सेबिंगे बंक ) 998011)4 " " ( जीर्थासंह फंड )

२४५= ) १ पास्ट आफ़िस सेविंग वंक (स्थाई कीश) २५३॥।=)॥ बनारस बंक सेबिंग बंक (श्लुननिर्माण) 8 # # 4= )8

- (२) बाबू श्यामसुंदरदास जी का पत्र उपिस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित रामचंद्र शुक्त ने सभा से छ मास की छुटी जी है और इस बीच में जितना समय उनका बचेगा उसे वे केश के कार्य में जगाते रहेंगे। श्रतः इसके जिये उन्हें श्राठ श्राने घंटे के हिसाब से पुर-स्कार दिया जाय। निश्रय हुश्रा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।
- (३) कोश के सम्पादक की श्रनुमित से निश्चय हुआ कि कोशिविभाग के कार्यकत्तांश्रों का समय हाजरी श्रादि भरने तथा उसकी नकल श्रादि सम्पादक के पास भेजने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्रतएव भविष्यत् में
  केशि-विभाग की हाजिरी का रजिस्टर सभा के कार्यालय में रक्खा जाय
  श्रीर केशि कार्यालय के कार्यकर्ता जिस समय केशि कार्यालय में श्रावें
  श्रथवा जब कार्य समाप्त करके जाने लगें तो दोनों श्रवसरें पर इसकी
  सूचना सहायक मंत्री की दें जो स्वयं उसे हाजरी के रजिस्टर में भरें तथी
  उसकी प्रामाणिक नकल श्रपने ही हस्ताचर से सम्पादक के पास मासिक
  बिल के साथ भेजें।
- (४) बाबू श्यामसुंद्रदास जी का यह प्रस्ताव उपिश्यत किया गया कि बाबू रामचंद्र वम्मों के वेतन में १०) रु० की वृद्धि की जाय। निश्चय हुआ कि श्रगतों वर्ष के बजट के समय यह विचारार्थ उपिश्यित किया जाय।
- (१) संयुक्त प्रदेश के सब स्कूजों में हिंदी-हस्तिजिपि-परीचा के जिये शिचा-विभाग के डाइरेक्टर के भेजे हुए संशोधित नियम विचारार्थ उपस्थित किए गए। निरचय हुन्ना कि ये नियम स्वीकार किए जाँय पर ११ वें नियम में २ के स्थान पर ३ कर देने से अच्छे छड़कों के छूट जाने की न्नाशंका कम हो जायगी श्रतः उस नियम में ३ ही कर दिया जाय।
- (६) नाहैर के लाना मेहरचंद्र नक्ष्मणदास का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने निजा था कि वे वर्ष में १०००) १२००) से श्रिष्धिक मूल्य की सभा की पुस्तकें बेच सकेंगे, सभा उन्हें ४०) सैकड़े कमीशन तथा रेन भाड़ा दे। निश्चय हुआ कि पुस्तकें विकेताओं की जी कमीशन दिया जाता है उससे श्रिष्ठक इन्हें नहीं दिया जा सकता। यदि वर्ष हैं १०००) रु० से श्रिष्ठक की पुस्तकें ये नें तो रेन भाड़ा तभा देगी।
- (७) मध्यप्रदेश तथा विहार और उड़ीसा की गवर्नमेंटों के पन्न उपस्थित किए गए जिनमें उन्होंने हिंदी व्याकरण के संग्रोधनार्थ श्रीमान् पंडित

लज्जाशंकर का तथा पंडित रामावतार शम्मों को निर्वाचित किया था।
साथ ही पंडित लज्जाशंकर का का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें
उन्होंने पूछा था कि क्या उनका यात्राव्यय सभा देगी ? निश्चय
हुआ कि मध्य प्रदेश तथा विहार श्रीर उड़ीसा की गवर्नमेंटों
को इसके लिये धन्यवाद दिया जाय श्रीर पंडित लज्जाशंकर का .
को लिखा जाय कि उनका यात्राव्यय यदि गवर्नमेंट न दे तो सभा
अवश्य देगी।

- (म) बाबू ब्रजरतदास का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने सुंशी के देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला के लिये मन्नासिरुल उमरा नामक ग्रंध का श्रजुवाद इरने की इच्छा प्रकट की थी। निश्चय हुन्ना कि किसी जीवनी का पूरा श्रजुवाद इनसे मँगावा कर सुंशी देवीप्रसाद जी तथा पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी श्रोभा के पास सम्मति के लिये भेजा जाय।
- बाबू श्यामसुंदरदासजी के ये प्रस्ताव उपस्थित किए गए कि (क) (3) मुंशी देवीपसाद तथा कुँचर जोधिसंह मेहता के फोटो एनलार्जमेंट सभा-भवन में रक्खे जाँच । (ख) डाक्टर छन्नूलाज स्वर्णपद्क के स्थान पर पंडित रामनारायण मिश्र से प्रार्थना की जाय कि वे डाक्टर छन्नू छाज पुरस्कार नियत कर दें। (ग) जोधिसंह पुरस्कार पानेवाले की एक प्रमाण पत्र भी दिया जाय। (घ) सभा पुरातन्त्रसंबंधी मासिक वा त्रमासिक पत्रिका निकाले ग्रीर यदि जुदी पत्रिका न निकाली जाय तो ना॰ प्र॰ पत्रिका का श्राकार ४० पृष्ठों का किया जाय जिसमें २४ पृष्ठ पुरातत्त्व के लिये दिए जांय, श्रथवा लेखमाला के स्थान पर यह पत्रिका निकाली जाय। निश्चय हुन्ना कि (क) यह स्वीकार किया जाय, (ल) कुँत्रर जोधसिंह पुरस्कार इस ग्रंथकत्ता क्रे दिया जाय जिसकी पुस्तक इतिहास-संबंधी किली विषय पर सर्वोत्तम हो तथा पंडित रामनारायण मिश्र से प्रार्थना की जाय कि कुँग्रर जीधिसंह पुरस्कार की भाँति वे कृपा कर डाक्टर छुन्नूलाल पुरस्कार नियत कर दें श्रीर यह प्रति तीसरे वर्ष उस ग्रंथकत्ता को दिया जाय जिसका ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञानसंबंधी विसी विषय पर सर्वेत्तिम हो। साथ ही सभा इस बात का उद्योग करे कि ऐसाही एक और पुरस्कार किसी अन्य विषय की पुस्तक के लिये नियत हो जाय जिसमें प्रति वर्ष एक पुरस्कार दो सा रुपए का सभा द्वारा दिया जा सके। (ग) जोधिसंह पुरस्कार पानेवाले की निम्निखिखित प्रमाणपत्र पार्चमेंट पर छुपवा करे दिया जाय।

33

कुँवर जोधसिंह का चित्र।

नागरीप्रचारिगी सभा

काशी संवत् १६

यह पत्र इस वात का प्रमाण है कि माघ संवत् १६ से पौष संवत् १६ के बीच में जो ऐतिहासिक पुस्तकें हिंदी में छपी हैं श्रीर जो सभा के देखने में श्राई हैं उनमें से "" रिचित "" नामक ग्रंथ सर्वोत्तम निर्णय करके उसके ग्रंथकर्त्ता की २००) ह० का "कुँशर जो।धिसंह पुरस्कार" काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने श्रिपित किया है।

मंत्री

सभापति

(घ) पत्रिका के संबंध में कल विचार किया जाय।

- (१०) केश के सम्पादक ने स्चना दी कि उनके बहुत उद्योग करने पर भी केश की खपाई का काम इंडियन प्रेस बड़ी ढिलाई से कर रहा है और अब तक इसके। सुधारने की अनेक बार प्रतिज्ञा करने पर भी वह इसे प्रा करने में समर्थ नहीं हुआ है। निश्चय हुआ कि इंडियन प्रेस के स्वामी का ध्यान बस एकरारनामें की १ वीं धारा पर दिलाया जाय जो केश की छपाई के संबंध में उनके और सभा के बीच में लिखा गया है और उनसे इस बात का आग्रह किया जाय कि वे केश की छुपाई का ऐसा प्रबंध करें जिसमें किसी प्रकार की ढील न हो और काम शीवता से निरंतर होता जाय।
  - (११) सर्वंसम्मित से निश्चय हुआ कि मंत्री कृपा कर बहुत शीघ ऐसा प्रबंध करें जिसमें 'हिंदी व्याकरण' का शेष श्रंश शीघ ही छप कर प्रस्तुत है। जाय।
- (१२) सर्वसम्मित से निश्चय हुआ कि पंडित कामताप्रसाद गुरु की दो सी रूपया व्याकरण के पुरस्कार के हिसाब में फौरन भेज दिया जीय श्रीर आगामी अधिवेशन में बाबू श्यामसुंदरदास विचार कर तथा पंडित कामताप्रसाद गुरु से परामर्श करके सभा की यह सम्मित दें कि इस व्याकरण के लिये क्या पुरस्कार निश्चित किया जाय।
- (१३) निश्चय हुन्ना कि अन्य विषयों पर विचार करने के लिये प्रबंधसमिति का श्रधिवेशन कल (१३ पौष १६७६) को १ बजे तक के लिये स्थगित किया जाय।

#### प्रबंधसमिति।

रविवार १३ पौप सं० १६७६ (२८ दिसंबर १६१६)

- समय-दिन के २ बजे, स्थान-सभाभवन।
- ( १ ) निरचय हुन्ना कि (क) नागरीप्रचारिणी पत्रिका श्रागामी वर्ष से त्रैमा-सिक रूप में निकाली जाय, (ख) इसकी प्रथम संख्या से पत्रिका का नवीन संस्करण माना जाय, (ग) वह रायल श्रठपेजी श्राकार में श्रच्छे कागज पर छ्पे, (घ) प्रति ग्रंक में १२० पृष्ठ लेखें। के लिये ग्रीर अधिक से अधिक-ै म पृष्ठ सभा के कार्यविवश्ण के लिये रक्ले जांग । दोनों की पृष्ठसंख्या सर्लग प्रलग रहे थ्रीर दोनों का कागज भी भिन्न भिन्न रहे, (ङ) इस नवीन रूप में पत्रिका में पुरातन्व, इतिहास तथा श्रन्यान्य शोध के लेख रहें, (च) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ३) रु० हो ग्रीर प्रति श्रंक का १) रु । (छ) इस में जो विज्ञापन छुदेंगे वे प्रबंधसमिति की श्राज्ञा से स्वीकार होंगे और प्रति पृष्ट के लिये १०) रु लिया जायगा, (ज) इस पत्रिका का सम्पादन एक समिति द्वारा हो जिसके सभासद ये महाशय हों-रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ग्रीभा, मुंशी देवीप्रसाद, बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए० (संयोजक) श्रीर पंडित चंद्रधर शम्मी गुलेरी, (क) इसकी छपाई का प्रबंध संयोजक करें, (ज) इसकी प्रथम संख्या वैशाख १६७७ में प्रकाशित हो, (ट) संपादक समिति की श्रिष-कार है कि इस काम के लिये जो जो पत्रादि लेना चाहें उन्हें मंगावें। काम हो जाने पर वे सब सभा में रिचत रक्खे जांय।
- (२) बैंक श्राफ बांबे के १ दिसंबर १६१६ के छुपे हुए दे। पत्र, १२ फरवरी १६२० को होनेवा अधिवेशन की ने।टिस, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के। सिखाकर हूंपीरियल बैंक श्राफ हंडिया के। स्थापित करने का स्कीम तथा प्रतिनिधि पत्र का फार्म उपस्थित किया गया। निश्चय हुश्रा कि (क) सभा मंत्री के। श्रधिकार देती है कि वे बंबई बैंक के प्रसाव के। स्वीकार करें, (ख) यथासमर्थ सभा १४ हिस्से बंबई बैंक के श्रीर खरीद ले, करें, (ख) यथासमर्थ सभा १४ हिस्से बंबई बैंक के श्रीर खरीद ले, करें, (ख) यथासमर्थ सभा १४ हिस्से बंबई बैंक के श्रीर खरीद ले, करें, (ख) यथासमर्थ सभा १४ हिस्से बंबई बैंक के श्रीर सवनकेश का सिंह पुरस्कार का १०००) ह० तथा स्थाधी केश श्रीर भवनकेश का संह पुरस्कार का १०००) ह० तथा स्थाधी केश श्रीर भवनकेश का देव के लिये जमा करें, (घ) पंडित वंद धरजी गुलेरी मुंशी देवीप्रसाद जी से पत्रव्यवहार करके बंबई बैंक के श्रीर हिस्सों के लेने के विषय में निश्चय करें।

È

- (३) बाव श्यामसुंदरदास के प्रस्ताय पर निश्वय हुआ कि पंडित ग्रीपाल दामोदर तामस्कर की शिवण-कोश के लिये १४०) ६० दिया जाय श्रीर वह वैज्ञानिक कीश के परिवर्धित तथा संशोधित संस्करण के तथ्यार करने में उचित सुधार के श्रानंतर उपयोग में लाया जाय।
- (४) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई।

#### साधारण सभा

शनिवार ६ पौष १६७६ ( १० जनवरी १६२० ) समय—संध्या के ४ बजे, स्थान—सभाभवन ।

कारम पूरा न होने के कारण श्रधिवेशन न हो सका ।

शनिवार २४ माघ १६७६ ७ (फरवरी १६२०) समय—संध्या के ४ बजे, स्थान—सभाभवन । कीरम पूरा न होने के कारण श्रिधवेशन न हो सका ।

# काशी नागरीपचारिगाी सभा का कार्यविवरगा।

#### साधारण सभा।

शनिवार फाल्पुन १६७१ (ता० १३ मार्च १६२०) समय संध्या के ४ बजें - स्थान सभा भवन।

- (१) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्जनों के आवेदन पत्र उपस्थित किए गए— (१) पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार, मानमंदिर, काशी। (२) पंडित जगनायप्रसाद शुक्त, हसनगंत, उन्नाव। (३) बाव जगदंबाप्रसादसिंह, करछना, जि॰ इलाहाबाद। (४) पंडित विश्वनाथ सिश्र, इंस्पेकृर, करछना, प्रयाग। (४) बाव विश्वनाथप्रसाद गुप्त, चैकि, काशी। (६) बाव का क्षिकाप्रसाद श्रीवास्तव, ना॰ प्र॰ स्मा, काशी। निश्चय हुया कि वे सज्जन सभासद चुने जाँव।
- (२) निम्निकालित समासदें के इस्तीफ़े उपस्थित किए गए—(१) बाबू रामश्रस्थायसाद खजरी, काशी । (२) बाबू हरिहरमसादसिंह, सराय गोंवर्ड्डन, काशी । (३) बाबू गोंकुलचंद खत्री, बुतानाचा, काशी । (४) बाबू मुसरीदास, ठठेरी बाज़ार, काशी । (४) डान्टर गर्थोशप्रसाद मार्गव, गाय घाट, काशी । (६) बाबू मैथिजीशर्या गुस, चिरावंद, कांसी । निश्चय हुआ कि बाबू मैथिजीशर्या गुस से उनके इस्तीफे का कारण पूछा जाय और अन्य सडजनें के इस्तीफे स्वीकार कियू जाँय ।
- (३) व्यम हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्वागतकारियों समिति के मंत्री का पत्र अपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये लिखा था। निश्चय हुआ कि निम्निखित्त संज्ञन प्रतिनिधि चुने जीय— (१) बाबू स्थामसुंदर दास बी० ए०। (२) बाबू गारी-शंकरप्रसाद जी बी० ए०, प्ला॰प्ला॰ बी०। (३) पंडित समचंद्र शंकरप्रसाद जी बी० ए०, प्ला॰प्ला॰ बी०। (३) पंडित समचंद्र शंकरप्रसाद जी बी० ए०, प्ला॰प्ला॰ बी०। (३) पंडित समचंद्र शंकरप्रसाद जी बी० ए०, प्ला॰प्ला॰ बी०। (३) बाबू श्रीप्रकाश। (६) बाबू शामचंद्र वर्मा। (६) बाबू बाजमुकंद वर्मा। (६) बाबू वालमोहन वर्मा। (६) बाबू कालिकायसाइ। (१०) बाबू जगनमोहन वर्मा। (११) बाबू प्रवाखालसिंह, मुर्शिदाबाव।
- (४) मंत्री ते निम्निबिखित सभासदों की मृत्यु की सूचना दी—(१) गेंडित जक्ष्मीशंकर द्विवेदी, नेल्सलीगंज, मिर्ज़ीपुर।(२) बाजू मोतीबाज बन्नी, सतीचातरा, काशी। सभा ते इस पर शोक मगट किया।

( १ ) पंडित केदारनाथ पाठक के प्रस्ताव पर निरुचय हुआ कि यह सभा निम्निखित साहित्य सेनियों के स्वर्गवास पर शोक प्रगट करती है श्रीर इन महानुभावों के कुटुंब के साथ समवेदना प्रगट कस्ती है। (१) पंडित रुद्रदत्तशम्भी सम्गादकाचार्य। (२) बाबू कालीपसन्न-चटजी, भूतपूर्व संपादक भारतिमल, उचित वक्ता आदि । (३) बाब् श्रवयक्रमार मित्र, सहायक संपादक हरिश्चंद्वचंद्रिका छ।दि ।

· .

(६) निम्नलिखित पुस्तके धन्यवादपूर्वक स्वीकृत हुई - (१) संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट - (१) ऋग्वेद-पद-सूची। (२) यजुर्वेद-पद-सूची। (३) सामवेद-पद-सूची। (४) अथर्वण वेद-पद-सूची। (१) Gazetteer of the United Provinces, Kumaun Division ( &) General Report on Public Instruction in the United Provinces of Agra and Oudli for the year ending 31st March, 1919. (२) भारत गवर्तमंड— (१) Linguistie Survey of India, Vol. VIII Part I, ( ? ) Linguistic Survey of India, Vol. VIII Part II. (३) पुशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल - ( ) Journal and Proceedings Vol. XV. . 1919, No. 4 ( ? ) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI pp. 321-396 (8) Indian Antiquary from August, 1919 to December, 1919 (५) स्मिसोनियन इन्स्टिब्यूशन, वाशिंगटन, अमेरिका—(१) 32nd Annual Report of the Bureau of American Ethnology for 1910-11, ( ? ) Bulletin 64. The Maya Indians of Southern Yucatan and Northern British Handuras ( 3 ) Bulletin 65. Archeological Explorations in North-eastern Arizone (8) A lower Cambrian Edeioasterid (8) Explorations and field-work of the Smithsonian Institution ( ) Archeological investigations at Paragonah Utah ( ) The Smithsonian Eclipse Expedition of June 8, 1918. (5) The reflecting power of clouds ( \* ) The races of Russia ( 10 ) Begoniaceac Centrali American ac et Ecuadornenses (६) बार् शिवनार्भेड बाब, स्क्रेटिश चर्चस काबेज, कलकत्ता—A manual of Higher Hindi Grammar and Composition Part I की दे प्रतियां। (७) हिंदी. पुस्तक, एजेंसी, कजकत्ता—(१) विवेकवचनावली।

(२) आरोग्यसाधन। (३) सस सरोज। (४) वजभाषा। (१) जमशेद जी नसरवान जी ताता। (६) संस्कृत कवियों की श्रनेत्वी सुकः। (७) जोकरहस्य। (६) सेवासदन। (६) खाद। (१०) प्रेमपृश्णिमा। (८) इंडियन प्रेस, प्रयाग—(१) इंसाफ़ संप्रह तीसरा भाग। (२) टाम काका की कृटिया। (३) श्रादर्श महिला। (४) गीता में ईश्वरवाद। (२) निपोल्वियन बे।नापार्ट। (६) रामलाल। (७) किरातार्जनीय। (६) संगीत सुदर्शन। (१) समाज। (१०) श्रक्वर। (१३) पतिव्रवा गांधारी। (१२) धर्मीपाख्यान। (१३) महादेवगोविंद रान्ड। (९) हिंदीसाहित्य सम्मेलन कार्यालय प्रयाग-

(१) चतुर्थ हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यविवस्य भाग १-२,

(२) पंचम हिंदी साहित्य सम्मेजन का कार्य्यविवरण भाग १--२ (३) षष्ट ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

(४) सप्तम क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्

(४) सरव पिंगल, (६) नागरी श्रंक श्रीर प्रचर । (७) इतिहास। (म) सूर्य्यसिदांत । (१०) पंडित कृष्णकान्त मालवीय, धम्युर्व प्रेस, प्रयाग पंजाबरहस्य । (११) बाबू जयशंकरप्रसाद, सराय गोवर्द्धन, काशी-(१) भारता। (२) चित्राधार। (१२) बावू रामचेंद्र बम्मां, काशी-(१) वैधन्य कठोर दंड है वा शांति। (२) सिंहज विजय नाटक। (३) साम्य वाद। (१३) पंडित भोजानाथ पाराहेय, गाय घाट, काशी—श्रद्भुत रहस्य पहला भाग। (१४) बाबू लल्लनप्रसाद, यल इहिया, काशी—श्रोक्ताई श्रापति । (१४) मुंशी सहमृद शहमद, खपरा —हिंदी और खड़ी बोली। (१५) वाबू स्रजमानु वकीं बं, देवबंद, सहारनपुर-नकली श्रीर शससी धन्मीत्मा । (१६) राजा शशीशेषरेश्वर राय, काशी—ब्राह्मण (वंगला)। (१७) बाबू विसाहुराम, धमतरी, रायपुर—(१) कृष्ण कहानी। (२) हिंदू कन्याश्री की बिनती। (१८) मेनेजर, भारतमित्र, कलकता-(१, जीवन मृत्यु-।हस्य। (२) स्फुट कविता। (३) विचित्र विचरण। (४) गुप्तचर। (४) हुमार्यू नामा। (१९) पंडिन-रामनरेश त्रिपाठी, साहित्य भवन, प्रयाग (३) हिंदी पद्यस्थना । (२), सुभद्रा। (३) बालकपाकहानी । (४) नीतिशिकावती । (२०) बाबू बाळकृष्धदास, जगतगंत, काशी--हर हर महादेव नाटक। (२१) पंडित रूपराम शम्मी, भारत राष्ट्रीय कारयोजय, मजीगढ़-भन्य भारत । (२२) मेनेजर, नागरीमूचणमाला, कासगंज, एटा-विचित्र परिवर्तन । (२३) बाच् ज्ञानचंद्र दिशार्थी,

नं ४ न्य होस्टब श्रागरा-माता । (२४) पंडित जैचंड विद्यालंकार-जातीय शिचा। (२५) ठाङ्कर छेदालाल एम० ए०, विलासपुर-स्रायलैंड की ह्वाधीनता का इतिहास। (२६) बावू सगवानलाल साव, सीखावान, क्षपरा-प्रेमरंग । (२७) ठाइर महावीरसिंह वर्गा, प्रिटेया, ज़ि॰ उन्नाव-गोरखनाथपचीसी । (२८) सेंड श्यामदास अभयचंद जाजू, बीबी हटिया, काशी-मणि मेहरा विधान या रतपरीजा। (२६) बाब श्रंबिकाप्रसाद ग्रस. सराय गांबर्द्धन काशी-इलवाई कान्यकुञ्जवरिचय । (३०) पंडित गौरीशंकर भट्ट, गुरुकुल, इंद्रप्रस्थ, पेर० चद्रशुरा, दिल्ली—(१) विचित्र लिपि प्रवेशिका तथा विवरण खंड। (२) बालोधान आकृति खंड, विवरण खंड, इत्यादि। (३१) बाबू भूदेव ठाकुर, ठाकुर बुक डिपा, छलीगढ़ - उपवीतनिर्णय। (३२) कवि जयसिंह द्याराम बहा भट्ट, कविसमाज, मेहसागा, जनरी गुनरात—सरस्वतीलहरी । (३३) बाबू निहालचंद्र वस्मी, ७४ बहुतला ष्टी , कलकता-(१) कृष्णवसानसुंदरी । (२) किस्सा सिंधवाद जहाजी। (३) मे।तीमहल साग ३ श्रीर ६। (४) भयानक बदला। (४) लदमी देवी। (३४) बाजू सहादेवप्रसाद सेठ, नं १६ हरी सर्कार लेन, .कठकता-रंगमहत्तरहस्य । (३४) खरीटी गई तथा परिवर्तन में प्राप्त-(१) चपला साग १-४। (२) जवंगजता। (३) मधुमानती। (४) जीवनसंध्या। (१) भूतों का मकान। (६) प्रतापयश दर्पण। (७) कर्मचेत्र। (८) जोतफ मेजिनी। (१) क्रुषककन्दन। (१०) राजयाग। (११) अजविकाप। (१२) सीताराम। (१३) मृगा लिनी। (१४) हेमचंद्र। (१४) स्वदेशप्रेम । (१६) स्वामी रामकृष्ण परम हंस । (१७) पं० मदनमोहन माजवीय। (१८) स्वामी शंकराचार्य। (१६) भीषम पिता-मह । (२०) गौतम बुद्ध। (२३) लाजपत राय । (२२) महात्मा गाँधी। (२३) नेपोजियन बोनापार्ट । (२४) गुरु गोविंदसिंह । (२४) आसमवीर सुकरात । (२६) महात्मा गोखले । (२७) स्वामी द्यानंद । (२८) जे० एन० ताता । (२१) राजा राममोइन राय । (३०) रमेश्चंद्र दत्त । (३१) महात्मा टाबस्टाय । (३२) पृथ्वीगाज चौहान । (३३) मिस्टर ग्लेंड-स्टोन । (३४) सरला । (३४) महारानी सीता । (३६) महारानी इमयंती । (३७) महारानी शैच्या । (३=) सौंदर्य कुमारी । (३६) भीष्मप्रतिज्ञा नाटक। (४०) जीवन कला। (४१) ईलियट काव्यसार् (४२) समर्थ गुरु रामदास । (४३) छत्रपति शिवाजी । (४४) पुक मारी। (४४) सती बङ्मी। (४६) आतृ द्वितीया। (४७) यूर्प का संचित्र इतिहास । (४८) अवनामति पद्यमाना । (४१) गृहिगी। (१०) दमयंतीचरित्र । (११) भारतीय प्राप्तस्यागः। (१२) रामायगः।

(१३) श्रीरामकथा । (१४) संध्यादर्पेश । (१४) सरल पंचतंत्र । (१६) बड़ी बहु। (१७) शिष्टाचारपद्धति। (१८) इंद्रा। (१६) शकुंतला नाटक । (६०) भोजप्रबंध । (६१) प्रबंधरचनाशैकी । (६२) साहित्यसरोज । (६३) सिंहासनवत्तीसी। (६४) वैतालयचीसी। (६४) पाकविद्या। (६६) विदृद्धैय वियाख्या। (६७) साहित्यविटप। (६८) जड़कों की कहा-निया । (६६) रानी मेरी। (७०) सीताराम। (७१) विद्यार्थी विनोचन। (७२) मृच्युकटिक । (७३) हिंदू तीर्थ । (७४) हिंदीपणसंग्रह । (७४) रामायण । (७६) शिचाविधि । (७७) कृपि विद्या । (७८) पाराणिक उपाल्यान भाग १-२। (७१) हिंदीशिजा। (५०) शकुंतजा की कथा। (=1) अपासना कलपद्रम । (=२) हिंदी निर्वधिशिष्ठा । (=३) प्रेमं सागर। (८४) रिप वान विंकल की कहानी। (८४) अपनी अपनी रुचि। (८६) डेनमार्क का राजकुमार। (८७) राजा रिवर्ड द्वितीय। (८८) बगुजा भगत । (८६) राजा लियर । (६०) हिंदी बालवेध भाग १-४। (११) करवाबीधिनी भाग १-४। (१२) हिंदी पन्नशिचा। (१३) बाज आरब्योपन्यास भाग १ से ४। (१४) मनुष्य के अधिकार। (६४) धातुकमीप्रकाश । (६६) विज्ञान-प्रवेशिक। दूसरा भाग । (६७) भारत शासनपद्धति । (१८) घराऊ घटना । (११) चौताळ चितामणि दूसरा भाग । (१००) मिल्लिका देवी भाग १-२ । (१०१) केशवचंद सेन । (१०२) बंकिमचंद्र चटर्जी । (१०३) मंजरी । (१०४) आत्मार्पण । (१०१) श्रमेरिका में डाकृर केशवरेव । (१०६) एक अन-पढ़ स्त्री की यात्रा । (१०७) चित्रांगदा नाटक । (१०८) सुजानशतक । (१०१) भीषण भूता (११०) भीषण डकेरी। (१११) नरायम। (११२) शोणित चक । (११३) कोहन्र । (११४) सावित्री सत्यवान । (११४) पिशाच पिता । (११६) टिकेंद्र जीतसिंह । (११७) शीश-महत्त । (११८) डाक्टर साहव । (११६) चालाक चीर । (१२०) चतुरंग चै।कड़ी । (१२१) हिंदी श्रॅगरेजी शिका भाग १-२ । (१२२) गोवाबन शिचा। (१२३) केंद्री की करामात। (१२४) डाक् मोई। (१२४) विवित्र वासंगना। (१२६) जास्मी कृता। (१२७) योगिनी। (१२८) महाराष्ट्र वीर । (१२६) महेंद्रकृतार भाग १-२, (१३०) लंडनरहस्य संख्या ४, २र, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१ और ३२ ।

# प्रबंधसमिति।

शनिवार ३० फल्गुन १६७६ (१३ मार्च १६२०) समय—संध्या के ४॥ बजे, स्थान —समाभवन ।

(१) पूर्व तथा साघ १६७६ के श्राय ज्यय का निम्नलिखित हिसाब सूचनार्थ उपस्थित किया गया—

| श्रायं का व्योरा       | साधारण पुस्तक- |             |                            | साधारण पुस्तक- |                  |  |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------|--|
| आयका व्यास             | विभाग          | विभाग       | न्यय का न्यारा             | विभाग          | भाग              |  |
|                        |                |             |                            |                |                  |  |
| गत मास की              |                |             | कार्यकर्ताओं               | <b>第一条</b>     |                  |  |
| ब्रचत                  | 8338€)8        |             | का वेतन                    | 11(=\$85       | 941=)            |  |
| ं के जासदों का         |                |             | डाकव्यय                    | 3 4 81)[[]     |                  |  |
| चंदा<br>नागरीप्रचार    | હદ્દાા)        |             | नागरीप्रचार                | 3 € 111)       |                  |  |
| पुरुवकालय<br>पुरुवकालय | 8   <b>=</b> ) |             |                            |                |                  |  |
| विशेष सहा-             | 30=)           |             | पुस्तकालय                  | 8=11=)11       |                  |  |
| यंता                   | ۲)             | <b>表示整数</b> | हिंदी पुस्त-<br>कों की खोज | 6.500)         |                  |  |
| श्रमानत                | ३३०=)॥         |             | का का खाजा                 | १०३॥।)         | <b>建</b> 类 设 主 。 |  |
|                        |                |             | फुटकर व्यय                 | 4011=)11       |                  |  |
| पुस्तकों की            |                |             | श्रमानत                    | 885111-)       | 分别是全人了多一个        |  |
| बिकी                   |                | 708-)1      |                            |                |                  |  |
| पृथ्वीराज-             |                |             | मनोरंजन                    |                |                  |  |
| रासे।<br>हिंदीके।म     |                | १२६≡        | पुस्तकमाला                 |                | 2081)            |  |
| पुस्तको के             |                | 3000011-)   |                            |                |                  |  |
| निये पुरस्कार          |                |             | हिंदीकोश                   | 经事件            | ४७६॥=)॥।         |  |
| <b>मने।रंजन</b>        |                | 0)11        | देवीप्रसाद                 |                |                  |  |
| पुस्तकमाना             |                | 163         | ऐतिहासिक                   |                | in Y             |  |
| भारतेंदु               |                | ७२०॥=)॥     | पुस्तक्मावा                |                | ₹₹[])            |  |
| प्रथावली               |                | * on = 1111 | पत्रिका                    |                |                  |  |
|                        |                |             | सम्पादन                    |                | २३।)             |  |
|                        |                |             |                            |                |                  |  |
|                        |                |             |                            |                | •                |  |
| 802511=)30 3338211-)   |                |             |                            | 3923 )         | 94201-)111       |  |
|                        |                |             |                            | 224011)        |                  |  |
|                        |                |             | वेचत                       | १३७३०॥()१०     |                  |  |
| 148=1=)10              |                |             |                            |                |                  |  |
| 7715)10                |                |             |                            | 9+851≡)90      |                  |  |

#### वचत का व्योग

१९१॥) देशक सभा १०१॥॥) व समारस सका (पता जाता) १९००) जे , (पिता संस्कृ) १९०००) जे , (पितासह विपाजित

१९६०।।) प बनारस बंबा, ( लें।धिसंह पंड ) १प का )। ,, , , (सिबंध बंबा) (भवन विनांध) १९५ ⇒ १९ पोस्ट काफिस सेविंग बंबा १६०३०। काकि ।

- (२) उपसमिति की यह सम्मित उपस्थित की गई कि गत तीन वर्षों की प्रका-शित पुस्तकों में "भारतवर्षीय प्राचीन लिपिमाला" के लिये रायबहातुर पंडित गैं।रीशंकर हीराचंद्र श्रीमा की जीधसिंह पुरस्कार दिया जाय। निश्चय हुश्रा कि यह स्वीकार किया जाय।
- (३) मुंशी देवीप्रसाद जी का यह पत्र उपस्थित किया गया कि उन्हें नै।शेरवां नामा की १०० प्रतियां दी जांय श्रीर सिंध के इतिहास की कुछ प्रतियां श्रद्धमूल्य पर दी जांय । निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय।
- ( ४ ) बाबू श्यामसुंदर दास जी का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि बाबू जगन्मोहन वर्मा हाश चीनी यात्री संगयन के यात्राविवरण का हिंदी अनुबाद देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में छापा जाय श्रीर श्रनु-बादक को १४) रु॰ फर्में के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय, (स्त्र) - चीनी-यात्री हुएनसांग के यात्राविवरण के अनुवाद का भार बाबू जग-न्मोहन वरमी की दिया जाय श्रीर उन्हें १४) हठ फार्म के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय। (ग) राधाकृष्णादास पदक उसी महाशय की प्रति तीसरे वर्ष दिया जाय जिसे जोधिसंह पुरस्कार दिया जाय, ( घ ) यदि पंडित रामनारायण मिश्र डा॰ छन्नुलाल पुरस्कार के स्थापित करने का प्रबंध कर दें तो रेडीचे पदक भी उसी व्यक्ति की प्रति तीसरे वर्ष दिया जाय जिसे यह पुरस्कार मिले, (ङ) पंहित शुकदेवविद्वारी मिश्र से प्रार्थना की जाय कि वे अपने स्वर्गवासी ज्येष्ट आता पंडित शिविबहारी-जाज के नाम पर एक पुरस्कार प्रति तीसरे वर्ष २००) इ० का हिंदी में "सामाजिक शास्त्र" पर सर्वोत्तम पुस्तक के जिये दिया करें और इस के लिये १०००) रु० सभा में जमा कर हैं, (च) ये तीनों पुरस्कार इस क्रम से दिए जाय:--जोधसिंह पुरस्कार संवत् १६७६, १६८२, १६८४ इत्यादि; डाक्टर कुन्नुलाज पुरस्कार संवत् १६८०, १६८३, १६८६ इत्यादि, शिवविद्दारीचाच पुरस्कार संवत् १६८१, १६८४, १६८७ इत्यादि; ( छ ) यदि ये पुरस्कार स्थापित है। जायगे तो बाबू साहब एक पर्क के लिये यावश्यक धन समा में जमा कर देंगे। यह पहक उसे दिया जाय जिसे शिवविद्यारीकाज पुरस्कार मिखे, (ज) रायबद्वादुर पंडित गारीशंकर हीशचंद श्रोका श्रीर पं० चंद्रधर शम्मा पुकेरी भारत-वर्षीय सिकों पर जो पुसक देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाजा के लिये लिख रहें हैं उसके लिये अनुवाद आदि कराने का अधिकार पन्हें दिया जाय थी। इस कार्य के जिये जिसे वे कुछ पुरस्कार दिखाना चाहें उसे सभा दे। निश्चय हुआ कि (क छ ) ये प्रस्ताव बाब् श्यामसुंद्रदासजी

की अपस्थिति में उपस्थित किए जॉय थीर (ग-ज) वे प्रस्ताव स्वीकार किए जॉय।

- (१) बाबू कृष्णदास का पत्र उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्हें मैं "कुल पुराना हाल जुनार का" नामक पुस्तक सभा द्वारा प्रकाशित होने के लिये भेजी थी। निश्चय हुआ कि पत्रिका की सम्पादक-समिति के पास यह जुपने के लिये भेजी जाय और यदि बाबू कृष्णदास जी काग़ज़ का मूल्य दें तो साथ ही इसकी कुछ प्रतियाँ पुस्तकाकार छपवा ली जाँय।
  - (६) दशम हिंदी साहित्य सम्मेबन की प्रदर्शिनी उपसमिति का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने सभा से प्रदर्शिनी के थे।ग्य वस्तुएँ तथा सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें मांगी थीं। निश्चय हुआ कि सभा के जो पदा- जिकारी सम्मेबन में जीय वे प्रदर्शिनी में ले जाने थे।ग्य वस्तुएं अपने साथ ले जांय और साथ ही उन्हें लेते आवें।
  - ( ) बाबू बंशीधर मारवाड़ी के ये प्रस्तान उपस्थित किए गए कि (क) संयुक्त प्रांत के गवर्नमेंट गज़ट का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराने के लिये सभा उचित उद्योग करे थीर जो महकमे हिंदुस्तानियों के हाथ में दिए जाय उनकी वर्तमान प्रांतीय रिपोटों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराने के लिये भी गवर्नमेंट से प्रार्थवा की जाय, (ख) द्यानंद एंग्लो वैदिक कालेज, हिंदू यूनिवर्तिटी, श्रीखोगिक कानमेंस, सोशल कानमें स, मादक निवारियी सभा श्रादि के संचालकों को जिखा जाय कि वे श्रपनी रिपोर्ट हिंदी में भी प्रकाशित करे श्रीर हिंदी पत्रों का उत्तर भी दिया करें, (ग) सभा के वार्षिक विवरण में भारत के वर्तमान प्रसिद्ध जेखकों की नामानवी अनके पते सहित दी जाशा करे, (घ) हिंदी के प्रचार की श्रीर हर्व साधारण का ध्यान श्राक्षित कराने के लिये गुद्य पद्य मय एक ट्रेक्ट खुपवा कर सस्ते मृत्य पर बांटा जाश । निश्चय हुश्रा कि (क, ग श्रीर घ) इस समय सभा इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहती, (ख) यह स्वीकार किया जाय।
- (म) बाबू श्यामसुंदरदास जी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने जिसा था कि पंडित कामताप्रसाद गुरु हिंदीक्यांकरण के लिये २०) सैकड़े रायलटी मांगते हैं। उन्हें २०) वा १७॥) रू० सैकड़े रायलटी दी जाय श्रीर कहा जाय कि जब स्थाकरण श्रीध कर तैयार है। जाय श्रीर कहा जाय कि जब स्थाकरण श्रीध कर तैयार है। जाय श्री असका पायमरी दें।र मिडिस संस्करण भी वे तैयार हर हैं। निश्चय हुआ कि बाबू श्यामसुंदरदास जी के सामने यह पत्र अपस्थित किया जाय।

- ( ६ ) वेतनबृद्धि के लिये सभा कार्यां व के छा की आदि तथा के शा कार्यां कार्यां के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र तथा पारितोषिक की वृद्धि के लिये पंडित शमचंद्र शुक्क का पत्र उपस्थित किया गया। निश्चय हुआ कि ये आगामी वर्ष के बजेट के साथ उपस्थित किए जाँय।
- (१०) बाबू श्यामसुंदरदासजी के ये प्रस्ताय उपस्थित किए गए कि (क) सभा कार्यालय में एक टेवुल पर एक टायमपीस और हाजरी के रिजिप्टर रहें और जो जो कार्यकर्ता (चाहे ने किसी निभाग के हों) जिस समय गाँव श्रानी हाजरी भर दें और भिन्न भिन्न निभागों के निरीत्तक इस रिजस्टर के। देख कर प्रति मास के नेतर्य का निव स्तीकार करें, (ख) सभा के कार्यकर्ताओं के नेतन में जिनका मासिक नेतन २०) ह० वा उससे कम हो २०) सैकड़ा, जिन का नेतन २०) ह० से अधिक और ४०) से कम हो चनके नेतन में १५) सैकड़ा और जिनका नेतन १०) चा उस से श्रीधक हो। उन्हें १०) रू० सैकड़ा गुद्ध १ नेत्र १९७६ से दी जाय।

निश्वय हुआ कि (क) यह स्वीकार किया जाय (ख) यह आगामी वर्ष के बजेट के साथ उपस्थित किया जाय।

(११) खोंज के निरीचक, पंडित श्यामबिहारी मिश्र का पत्र सूचनार्ध उप-स्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाबू वासुदेत्र सहाय एजेंट दें। काम करते छ मास हो। गए और उन्होंने रिववार की छुटी नहीं छी श्रता उन्होंने उन्हें एक मास की छुटी दी है।

(१२) हिंदी लेखकां द्वारा जैंचे उपयोगी विषयों पर पुसकें लिखवाने और आगे के लिये हिंदी भाषा के योग्य लेखकों को तैयार करने के उद्देश्य से 'हिंदी मंदिर'' के स्थापित करने के संबंध में पं॰ चंदधर शम्मां का भेजा हुआ स्कीम उपस्थित किया गया जिसके संबंध में उन्होंने सभा की सम्मति माँगी थी और पूछा था कि सभा इस में कहाँ तक सहयोग और कितनी सहायता दें सकती है। निश्चय हुआ कि इस पर विचार कर सम्मति देने के लिये निम्न लिखित सकतों की अपसमिति धनाई जाय—बाबू स्थामसुंदरदास जी बी॰ ए॰, बाबू गैरीशंकरप्रसाद जी बी॰ ए॰, एक-एल॰ बी॰, बाबू बेयीप्रसादजी।

# काशी नागरीप्रचारिग्गी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।

[काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासदें। को सब पुस्तकों की एक एक प्रति है मृत्य पर मिलेगी ]

# हिंदी-शब्द-सागर

अर्थात

# हिंदी भाषा का एक बृहत्काश

इस प्रकार का सर्वागपूर्ण कोश श्रमी तक किसी देशी भाषा का नहीं निकला है। इसमें सब प्रकार के शब्दों का संप्रह है। दर्शन, ज्येतिष, श्रायुनंद, कलाकाशिल इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण श्रीर स्पष्ट व्याख्या के सिहत मिलेंगे। श्रीर कोशों के समान इसमें श्रथ के स्थान पर केवल पर्यायमाला नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द का क्या भाव है यह श्रन्छी तरह सममा कर तब पर्याय रक्ले गए हैं, जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने किनयों के ग्रंथरत समम में नहीं श्राते उनके अर्थ इस में मिलेंगे। श्रव तक २० संख्याएं निकल चुकी हैं। मृत्य प्रति संख्या का १)।

#### मनारंजन पस्तकमाला

इस पुस्तकमाला में सब प्रकार के विषय रहेंगे—कान्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र, शासनशास्त्र हत्यादि । प्राचीन कवियों के प्रथरलों से चुने हुए उत्तम संग्रह भी निकलते हैं। प्रस्तकें इस चित्ताकर्षक रूप में लिखी जाती हैं कि पाठक अपने मनारंजन के साथ ही साथ बिना प्रयास अनेक बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुल्य प्रति पुस्तक १) स्थायी प्राहको हो ।॥), डाकव्यय प्रका

निम्निखिति पुस्तके प्रकाशित है। चुकी हैं—

- (१) आदर्श जीवन भँगेज़ी की प्रसिद्ध पुस्तक Plain living and high thinking के आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्क जिल्ति। यह संख्या २३०।
  - (२) आत्माद्धार-अमेषिका के सुप्रसिद्ध हवशी विज्ञान वृकर टी॰

# काशी नागरीप्रचारिणी सभा का कार्यविवरण।

[ पृष्ठ १७ के आगे ]



(१४) ''मनुष्य के भोजन'' विषय पर श्राए हुए जेख उपस्थित किए गए।' निश्चय हुआ कि जसनऊ मेडिकल कालेज के डाक्टर त्रिकोकीनाय से प्रार्थना की जाय कि वे इन पर विचार कर सभा के सम्मति हैं।

(३४) नियम ४३ के अनुसार बोर्ड श्राफ् ट्रस्टीज़ के सदस्यों की पंत्रमांश संख्या का स्थान रिक्त करने के लिये चिहियाँ डाली गई जिससे बाबू गोविन्ददास, बाबू माधवप्रसाद तथा बाबू वेणीप्रसाद के नाम श्राले वार्षिक अधिवेशन के लिये रिक्त हुए । निश्चय हुआ कि इनके स्थान पर बाबू भगवानदास, बाबू माधवप्रसाद तथा बाबू वेशी प्रसाद के नाम निर्धाचित किए नाँग ।

. (१६) पदाधिकारियों और प्रबंधसमिति के सदस्यों के चुनाव के जिये निम्मजिल्लित् निर्वाचन सूची तैयार की गई। सभापति—पंडित गैरिशंकर
हीराचंद श्रोका रायबहादुर। इपसभापति—शबू रमामसुंदर
दास॰ बी॰ ए॰। बाबू भगवानदास एम॰ ए॰। मंत्री—बाबू वेयों।
प्रसाद। उपमंत्री—शबू बाजसुकुंद बस्सों।

#### प्रबंधसमिति के सदस्य-

गोसाई रामपुरी के स्थान पर पंडित गोविंद राव जोगज़ेकर । निस्टर सेम्युएल पी० सी० दास ,, ,, मिस्टर सेम्युएल पी० सी० दास । जाबू गौरीशंकरप्रसाद ,, ,, बाबू गौरीशंकरप्रसाद । पंडित देवीप्रसाद उपाध्याय ,, ,, पंडित गोविंद नारायण मिश्रं । पंडित शुकदेविद्दारी मिश्र बी० ए०, ,, पंडित शुकदेविद्दारी मिश्र बी० ए० । पंडित श्र्यांध्यासिंह उपाध्याय ,, ,, बाबू गंगाप्रसाद, प्रयाग । पं० चंद्रधर शर्मा , ,, पंडित चंद्रधर शर्मा । , ,, पंडित चंद्रधर शर्मा । ,

# प्रबंधसमिति।

शुक्रवार १२ चेत्र १६७६ (२६ मार्च १६२०) समय—संध्या के ६ बजे

#### स्थान सभाभवन।

(१) प्रबंध समिति का ३० फाल्गुन १६७६ का कार्य विवस्ण पढ़ा गया श्रीर स्वीकृत हुश्रा।

(२) फाल्गुन १६७६ के आयंग्यय का निम्निखिलित हिसाब उपस्थित

| श्राय का ब्योरा                | साधारण<br>विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुस्तक<br>विभाग    | व्यय का ब्योरा             | साधार् <b>ग</b><br>विभाग | पुस्त <b>रु</b><br>विभाग |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| गत मास की बचत                  | वं बुड्ड व्याः =) १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | कार्यकत्ताश्रों का<br>वेतन | 3331-)1                  | تا(≣)اا                  |
| सभासदें का चंदा                | 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | खुपाई                      | 2801H=)II                |                          |
| नागरी प्रचार<br>फुटकर श्राय    | 9)90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | नागरी, प्रचार<br>पुस्तकालय | ロ(=)<br>(表表)             |                          |
| पुस्तकालय                      | 111(=1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 34 3 3           | हिंदी पुस्तकों<br>की खेज   | <b>**</b> )              |                          |
| जाधसिंह पुरस्कार<br>भवननिर्माण | (=13  <br>(=13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | फुटकर व्यय<br>श्रमानत      | © = )                    |                          |
| श्रमानत                        | ERI=)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | सभा भवन का                 |                          |                          |
| डाक व्यय                       | *om)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | टिकट<br>मने।रंजन पुस्तकः   | २१२॥}                    | [ [ [ ] [ ]              |
| ुस्तकें। की विक्री             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-90               | माजा<br>हिंदी कोश          |                          | 90511)1                  |
| पृथ्वीराजरासी<br>हिंदी केश     | 4 6 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२ ≡)।।<br>४०६॥=)• |                            | 500111E)11               | 518III=)                 |
| मने।रंजन पुस्तकमाना            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६६४≣)              | , बचत                      | १३६४                     | 11-)11                   |
| भारतेंदु ग्रंथावली             | 1805811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 9 8 = )   1 ·    |                            | 3450                     | c言)5                     |
|                                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | -1=0               |                            | Contract to the second   |                          |

- (च) बाबू श्यामसुंदरदासं जी के ये प्रस्ताव उपस्थित किए गए कि (क) बाबू जगन्मोहन वर्म्मा द्वारा चीनी यात्री सुंगयुन के यात्राविवरण का हिंदी श्रनुवाद देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में छुका जाय थीर श्रनुवादक की ११) ६० फर्में के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय (ख) चीनी यात्री हुएन्संग के यात्राविवरण के श्रनुवाद का भार बाबू जगन्मोहन वर्म्मा के। दिया जाय श्रीर इसके लिये भी उन्हें ११) ६० फार्म के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय । निश्चय हुआ कि (क) यह स्वीकार किया (ख) यह भी स्वीकार किया जाय पर पुरस्कार का रूपया राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा द्वारा श्रनुवाद स्वीकृत होजाने पर दिया जाय।
- (४) बाबू- रयामसुंदरदास जी का पत्र उपस्थित किया गया कि पंडित कामताप्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण के जिये २०) या १७॥) सैकड़े रायजटी दी जाय और उनसे कहा जाय कि जब व्याकरण शोधकर तैयार है। जाय तो उसका प्रायमरी और मिडिज संस्करण भी तैयार कर दें। निश्चय हुआ कि उन्हें २०) सैकड़े रायजटी दी जाय और व्याकरण के प्रायमरी और मिडिल संस्करण तैयार करने के क्रिये उनसे प्रार्थना की जाय।
- (१) शाहपुरा के श्रीमान महाराज-कुमार उम्मेदिस जी का १४ मार्च १६२० का पत्र उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने जब तक सूर्यकुमारी देवी एंडाउमेंट के संबंध में सब बातें निश्चित न हो जाय तब तक काम चलाने के लिये निम्न-जिखित नियम भेजे थे श्रीर जिखा था कि सभी ट्रस्टियों के सब कार्य सभा की प्रबंधसमिति करे श्रीर वे ४०००) रु० की वार्षिक सहायता देंगे।

Copy of the Provisional Rules.

- (1) That the donee shall keep a separate account of the sums received by them and shall publish in the official organ of the Sabha and its annual report a statement of the receipts and disbursements under this head, together with an account of the work done in furtherance of the objects of this Trust and the Trustees' report thereou, and submit copies of the same to the donor and the Shahpura Darbar, through the Political Agent.
- (2) That the Nagari Pracharini Sabha shall devote, in consultation with the Trustees, the sum received by

it in publishing books, both translations and originals, old and new, in the Hindi Language, and in the Devanagari characters.

- (3) That the books to be published under the authority of this Trust and endowment shall be called "Surya-Kumari Granthamala" series, and the first series of books to be, published shall be, as far as possible, "Complete works of Swami Vivekananda." The books whileheld shall be generally of uniform size, binding and general get-up, and shall bear on the title-page a design approved by or made under the direction of the donor.
  - (4) That the donee shall submit all books and manuscripts to be translated and printed to the Board of Trustees, and after their approval shall make all the arrangements for their translation, writing, compiling, editing, printing, publication and sale of the books as well as about the securing of copy-rights and settling of honoraria, etc., under their general supervision.

(5) That the books published in the Surya-Kumari Granthamala shall be sold at not more than double the cost of production.

- (6) That out of the sale proceeds, after allowing for commission for sale at not more than  $12\frac{1}{2}$  per cent, the Sabha shall be paid  $12\frac{1}{2}$  per cent as establishment charges including the expenses of the office of the Secretary of the Board of Trustees, if and when necessary and the balance dealt with as hereinafter provided.
- (7) That after providing for commission to booksellers, etc., and for establishment charges of the Nagari-Pracharini Sabha and the Secretary's office, as detailed in Art. 6, the entire sale proceeds shall be remitted, at

the end of every financial year of the Sabha, to the Shahpura Darbar, through the Political Agent, to be invested in the original fund, carrying compound interest at the rate (to be settled.)

(8) That in case the donee fails to submit the. accounts of receipts and disbursements, as provided in para (1), the next instalment shall be withheld. If such neglect continues for two successive years, or the donee fails to publish any book for a period of 3 years, or to remit the sale proceeds for a period of two years, the Trustees or Shapura Darbar through them. shall call upon the donee to show cause why the grant should not be stopped permanently; and, in the event of the donee failing to give satisfactory explanation within three months of the receipt of the notice, the Trustees shall ask the Shahpura Darbar to stop the grant. If the Trustees fail to submit a report, together with the reply of the donee, to the Shahpura Darbar within 6 months from the receipt of the notice by the donee, the Shahpura Darbar shall stop the grant permanently and take any further action that may be necessary for the recovery of funds not spent or accounted for with interest.

निश्चय हुआ कि (क) ये नियम धन्यवादपूर्वेक स्वीकार किए जाँय (ख) पहले स्वामी विवेकानंद की प्रधावली प्रकाशित की जाय और असमें प्रध् निम्विलिखत क्रम से छापे जाँय—पहला भाग—ज्ञानये।। (२०१—३६४ = १२४)। दूसरा भाग—ज्ञान ये।। (३६४—४०६ = ११२)। तीसरा भाग—राज्ञये।। (६२—१७६ = ६६)। वोधा भाग—क्रमें ये।।, भिक्त ये।।, पराभक्ति, भिक्त तथा पराभक्ति श्रीर भिक्त पर ज्याख्यान (२६—७६, ४०६, ४३०—४४४, ७४४—७७४ = १०६) पाँचवां भाग—र०६, ४२६, ४३०—४४४, ७४४—७७४ = १०६) पाँचवां भाग—(1) Addresses to the Parliament of Religions, (2) Love, God and Religion, (3) The Hindu Religion, (4) What is Religion? (5) Vedic Religions Ideal, (6) The

Vedant Philosophy, (7) Reason and Religion, (8) Vedant as a Factor in Civilization, (9) The Spirit and Influence of Vedanta, (10) Steps of Hindu Philosophic Thought. (11) Steps to Realization, (12) Vedant and Privilege, (13) Privilege, (14) Work and its Search, (15) The Powers of the Mind, (16) Hints on Practical Spirituality, (17) Bhakti or Devotion (9-98, 94-25, 929-२६८ = ११४), छुडी आग—Lectures from Colombo to Almora (४५६-६४६ = ६८), सातवां भाग Lectures from Colombo to Almora (६४७-७४२ = ६६), ब्राउवी भाग The Epics of India, Writings Prose & Poem (000-550= 908), नवां भाग (1) Writings Prose & Poem (2) Translations of Writings ( ५६५-११६ = १०६), दसवां भाग (1) Epistles (2) Interviews (१०६-७७६ = ६६२), ग्यारहर्वा भाग Notes from ectures & Discourses, Questions & Answers, Conversations & Dialogues (१०१६-११६ = ६०), बारहवां भाग Sayings & Utterances, Writings, etc. (११६३-१२६२ तथा शेष अंगरेजी के छठे भाग से)

- (ग) ज्ञान येगा के दोनों भागों के जो अनुवाद बाबू जगन्मोहन वस्मा के किए हुए हैं वे छपने के जिये दे दिए जाँथ, तीसरे और चौथे भागों के अनुवाद प्रस्तुत करने के जिये पंडित रामचंद्र शुक्त और बाबू जगन्मोहन वस्मा से कहा जाय और उन्हें इस कार्य के लिये दे है कि फरमे के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय। शेष पुस्तकों के अनुवाद कराने का जपयुक्त प्रबंध मंत्री जी करें। (घ) पंडित चंद्रध्यर शस्मा से पूछा जाय के क्या वे कृपापूर्वक इसके सस्पादन का भार ले सकेंगे।
- (६) सन् १६१८—१६ के हिसाब के संबंध में जांच कर्ता की रिपोर्ट मंत्री की सम्मति के सहित उपस्थित की गई। निश्चय हुआ कि द्विसाब मंत्री की सम्मति के सहित स्वीकार किया जाय और जांच-कर्ता के प्रस्ताव ७, ८, ६ और १० की स्चना समिति के सब- सदस्यों की देने के उपरांत वे विचारार्थ उपस्थित किए जांय।
- (७) जिन समासदों के यहाँ दें। वर्ष का चंदा बाकी है उनकी नामावजी उप-स्थित की गई। निरचय हुआ कि इन सब सज्जनों के पास चाहे वे काशी-निवासी हों अथवा विदेशी, ना॰ प्र० पत्रिका चंदे के जिये वी॰ पी॰

#### 28

- े द्वारा भेज दी जाय और यदि २४ चैत्र तक इनका चंदा न आजाय ती उनके नाम अधिकार-प्राप्त सभासदों की सूची में से काट दिए जाँव। इस की सूचना बहुत शीघू इन महाशयों की दी जाय।
- ( प ) निश्चय हुम्रा कि सत्य हरिश्चंद्र की तीन हज़ार प्रतियाँ श्रीर मुद्राराचस की एक हज़ार प्रतियाँ छुपवाई जाँय।
- ( ६ ) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई।

# काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें।

[ काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासदों को सब पुस्तकों की एक एक प्रति है मूख्य पर मिलेगी ]

# हिंदी-शब्द-सागर

ग्रर्थात्

# हिंदी भाषा का एक बृहत्के।श

इस प्रकार का सर्वांगपूर्ण केशा श्रभी तक किसी देशी भाषा का नहीं निकजा है। इसमें सब प्रकार के शब्दों का संग्रह है। दर्शन, ज्योतिष, श्रायुवेंद, कजा कौशज इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण श्रीर स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलेंगे। श्रीर कोशों के समान इसमें श्रथ के स्थान पर केवज पर्यायमाजा नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द का क्या भाव है यह श्रच्छी तरह समभा कर तब पर्याय स्वये गए हैं। जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने कवियों के ग्रंथरत समभ में नहीं श्राते इनके श्रथ इस में मिलेंगे। श्रव तक २१ संख्याएं निकल चुकी हैं। मूल्य प्रति संख्या का १)।

# मने।रंजन पुस्तकमाला

इस पुस्तकमाला में सब प्रकार के विषय रहेंगे—कान्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र, शासनशास्त्र इस्यादि इत्यादि । प्राचीन कवियों के प्रथरलों से चुने हुए उत्तम संग्रह भी निकलते हैं। पुस्तक इस चित्ताकर्षक रूप में लिखी जाती हैं कि पाटक अपने मने।रंजन के साथ ही साथ विना प्रयास अनेक वातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मूल्य प्रति पुस्तक १ ), स्थायी प्राहकों से ॥), डाकन्यय श्रवग निम्निबिखित पुस्तकें प्रकाशित हैं। चुकी हैं—

(१) आदर्श जीवन—श्रॅंग्रेज़ी की प्रसिद्ध पुस्तक Plain living and high thinking के श्राधार पर पंडित रामचंद्र शुक्क जिखित। प्रष्ठ संख्या २३०।

(२) आत्मोद्धार—प्रमेरिका के सुप्रसिद्ध हवशी विद्वान बूकर टी॰

वाश्चिमटन विखित Up from slavery के श्राधार पर बाबू रामचंद्र वर्मा विखित । पृष्ठ-संख्या २३१।

- (३) गुरु गे।विंद्सिंह (सचित्र)—धाबू वेणीप्रसाद बिंबित। पृष्ठ संस्था २४७।
- ( ४, ५, ६ ) आदर्श हिंदू—मेहता जज्जाराम जिलित । तीन भागों में एक स्वतंत्र उपन्यास । प्रष्ट-संख्या कमात् २४२, २४६, २४६ ।
  - (७) राणा जंगवहादुर (सचित्र) लेखक बाबू जगन्मोहन वर्मा। प्रष्ठ-संख्या २६६।
- (८) भीषम पितामह—जेखक पंडित द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी। पृष्ट-संख्या २२४
- ( ६ ) जीवन के आनंद—सर जान लबक के Pleasures of life के आधार पर पंडित गणपत जानकीराम दूबे बी॰ ए॰ जिलित। पृष्ठ-संख्या २७२।
- (१०) भौतिक विज्ञान (सचित्र)—बाबू संपूर्णानंद बी॰ एस-सी॰, एत॰ टी॰ बिखित। पृष्ठ-संख्या २७४।
- (११) लालचीन—बाबू वजनंदनसहाय बिखित एक स्वतंत्र ऐतिहा-सिक उपन्यास । पृष्ठ-संख्या २६३ ।
- ( १२ ) कबीरवचनावली—संग्रहकर्ता पंडित श्रमोध्यासिंह उपाध्याय । पृष्ठ-संख्या ३०० ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे (सचित्र) लेखक पंडित रामनारायण मिश्र, बी० ए०। पृष्ठ-संख्या ३१४।
- (१४) बुद्धदेव (सचित्र)—लेखक बाबू जगन्मोहन वर्मा। पृष्ठ-
- (१४) मितव्यय प्रसिद्ध प्रथकार Smiles के Thrift नामक पुस्तक के प्राचार पर बाबू रामचंद्र वर्मा जिखित । पृष्ठ संख्या २२६।
- (१६) सिक्कों का उत्थान श्रीर पतन लेखक पंडित नंदकुमार देव शर्मा। पृष्ठ-संख्या २२७।
- (१७) वीरमणि—पंडित स्यामिविहारी मिश्र, एम॰ ए॰ तथा पंडित शुकरेवविहारी मिश्र बी॰ ए॰ लिखित, एक स्वतंत्र उपन्यास । एष्ट्र-संख्या २१३।
- (१६) ने पोलियन बोनापर्ट (सचित्र )—बाला राधामाइन गोकुबजी बिबित एक स्वतंत्र जीवनचरित्र । पृष्ठ संख्या २४४ ।
- (१९) शासनपद्धति—पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार बिबित् । पृष्ठ-संख्या २२८।

(२०, २१) हिंदुस्तान दो भाग- जेलक बाबू द्याचंद्र गोयकीय बी०ए०। पृष्ठ-संख्या २२७ श्रीर २१२।

(२२) महर्षि सुकरात — जेखक बाबू वेणीप्रसाद । प्रष्ट-संख्या १०४। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात ( Socrates ) का जीवन-वृत्तांत।

(२३) ज्योतिर्विने।द्-लेखक बाबू संपूर्णानंद बी० एस-सी०,

एक टी । पृष्ठ-संख्या २४१।

(२४) स्रात्मशिद्धण—ब्लेकी के Self-Culture के ढंग पर पंढित श्यामविहारी मिश्र एम॰ ए॰ तथा पंडित शुकदेवविहारी मिश्र बी॰ ए॰ लिखित। पृष्ठ-सुंख्या २१७।

(२४) सुंदरसार-पंडित हरिनारायश जी पुराहित बी॰ ए॰ कृत।
पृष्ठ-संख्या २६३। कविवर सुंदरदास जी के समस्त ग्रंथों के उत्तमोत्तम ग्रंशों का

संप्रह ।

(२६२७) जर्मनी का विकाश (दो भाग)—एष्ट-संख्या २०६०२११। मिस्टर डब्ल्यू० हरवर्ट डाँसन कृत प्रसिद्ध ग्रॅंग्रेज़ी पुस्तक The Evolution of Modern Germany की सहायता से ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा जिखित।

(२८) कृषिकामुदी - बाब् दुर्गाप्रसादसिंह एत० ए० जी० जिलित।

पृष्ठ-संख्या २७६ । कृपिशास्त्रसंबंधी एक स्वतंत्र ग्रंथ ।

(२६) कर्त्तन्यशास्त्र—बाबू गुलाबराय एम० ए०, प्ल० एवं० बी० विवित । एष्ट-संख्या १८४ ।

(३०, ३१) मुसलमानी राज्य का इतिहास—दो भागों में-प्रष्ट-संख्या ४१४। पंडित मन्नन द्विवेदी बी० ए० जिखित।

(३२) महाराज रणजीतसिंह—बाबू वेणीप्रसाद जिखित। पृष्ठ-संख्या

२११६, पंजाबकेशरी महाराज रणजीतसिंह का जीवनचरित्र ।

(३३) विश्वप्रपंच, पहला भाग—लेखक पंडित रामचंद्र शुक्त । श्रंगेज़ी के Riddle of the Universe नामक प्रसिद्ध प्रंथ का यह अनुवाद है।

# देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला

(१) चीनी यात्री फाहियान का यात्राविवरण—इसका अनु धाद चीनी भाषा के मूल प्रथ के आधार पर किया गया है। उपक्रम, टिज्यणी तथा परिशिष्ट में सब ऐतिहासिक बातों का पूस पूरा व्योरा तथा यात्रा-विवरण में जिन जिन स्थानों का उल्लेख हैं उन सब का परिचय तथा आधुनिक स्थिति आदि दी गई है। अँग्रेज़ी अनुवादकों ने जहाँ जहाँ भूलें की हैं वे भी स्पष्ट कर दी गई हैं। साथ ही फाहियान की यात्रा का नकशा भी दिया है। मूल्य कपड़े की जिल्द का १॥), कागज की जिल्दका १)। (२) चीनी यात्री संगयुन का यात्रा-विवरण—यह यात्री फाहियान के १०० वर्ष पीछे भारतवर्ष में आया था। इस पुस्तक के उपक्रम में समस्त चीनी यात्रियों का विवरण संजेप में दिया गया है। मूल्य कंग्डे की जिल्द का १)

-:o:-

# नागरीप्रचारिणी प्रथमाला

श्रखरावट — मिलक मुहम्मद जायसी रिचत। इसमें कवि ने हिंदी वर्ण-माला के कम से एक एक श्रक्तर श्रादि में देकर विश्वासमक ब्रह्म-ज्ञान विषये की काव्य किया है। मूल्य ≋)।

श्रनन्यग्रंथावली —श्रनन्य कवि के ग्रंथों का संप्रह । मूल्य ≶)

इंद्रिविती — किव नूरमुहम्मद कृत । इस प्रंथ में किव ने एक कथा का वर्णन किया है। संपूर्ण पुस्तक की रचना चौपाई और दोहा छंदों में है। मूल्य ।।)

चित्र। चली -- एक कथाध्मक काव्य । मूल्य २)

छत्रप्रकाश—लाल कवि कृत—बुंदेलखंड के प्रसिद्ध महाराज छत्रसाज का इतिहास है। मूल्य ॥)

जंगनामा — कवि श्रीधर रचित । इस ऐतिहासिक कान्य में दिली के बादशाह बहादुरशाह के पुत्रों जहांदारशाह श्रीर फर्र खसियर की जड़ाई का वर्णन है । कान्य-रचना सरल सुंदर प्रभावीत्पादक श्रीर मनोरंजक है । मुल्य ॥)

दादृदयाल की बानी —मूल्य॥) दादृदयाल के शब्द —मूल्य॥) दीनदयाल गिरि ग्रंथावली—मूल्य १)

परमालरासी—पृथ्वीराज तथा परमाल देव के युद्ध का वर्णन—माल्हा-जदल की कथा—मुल्य २)

पृथ्वीराजरासी — महाकवि चंद बरदाई कृत । यह प्रंथ हिंदी साहित्य का आदि काव्य है। जिस प्रकार हिंदी ग्रंथ रचना में यह सब पुस्तकों से पुराना है उसी प्रकार इसकी काव्यशैली भी श्रद्धितीय है। इस ग्रंथ में किन ने भारतवर्ष के स्प्रतिम चित्रय सम्राट राजा पृथ्वीराज का जीवनवृत्तांत विस्तारपूर्वक लिखा है जो श्रादि के ग्रंत तक विचित्र घटनाश्रों से भरा हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा कुछ कठिन है इसलिये सभा ने समस्त ग्रंथ का सारांश सर्व हिंदी भाषा में मूल ग्रंथ के साथ ही साथ छपवाया है, जिससे पाठकों की मूल ग्रंथ के पठन-

पाठन में बड़ी सहायता श्रीर श्रानंद मिलता है । इसके ६६ समय २२ खंटी में छपे हैं। मूल्य २०)

बिरह्तीला—किव श्रानंद्घन कृत । मूल्य =)
वीरिविरुद्वावली—प्रसिद्ध पद्माकर किव रिवत । वीररसात्मक सर्वांगपूर्णं
काव्य है । मूल्य ।=)

भूषण ग्रंथावली — कविवर भूषण के समस्त काव्य ग्रंथों का संग्रह । वीररस की ऐसी अनुठी कविताओं का संग्रह श्रीर कहीं देखने की न मिलेगा। मूल्य ।।।

राजविलास—उदयपुर के महाराणा राजसिंह का इतिहास पद्य में। मू० १)

हम्मीर रास्तो—जोधराज कवि कृत। इस कान्य में वीरशिरोमंणि हम्मीरदेव तथा इनके युद्धों का वर्णन है। इसकी कान्य-प्रणाली बड़ी ही राचक और हदय-प्राहिणी है। मू० १)

# भारतेंदु यन्थावली

सत्य इरिश्चंद्र ∌) भारतदुर्दशा -)।

# श्रन्य पुस्तकें

प्राचीन लेखमणिमाला—इस पुस्तक में शताब्दि श्रवराहण कम से भारत-वर्ष के शिलालेखों तथा दानपत्रों का सूचिस्वरूप में वर्णन है। मू० १)

हिंदी हस्ति बित पुस्तकों की खोंज की रिपोर्टें इन रिपोर्टें ने हिंदी प्रेमियों के सहस्रों बहुमूल्य किंतु लुसप्राय हिंदी-प्रयों का पता दिया है और सैकड़ों हिंदी कवियों और हिंदी प्रयकारों की विस्मृति के गड़े से निकाला है।

प्रथम त्रैवार्षिक—श्रर्धात् १६०६-७ श्रीर म की रिपोर्ट जिल्दसहित । दाम ३) रुपए।

ब्रितीय त्रैवार्षिक - अर्थात् १६०६-१० और ११ की रिपेर्ट जिल्द सहित । दाम ३) रुपए ।

हिंद्री वैश्वानिक कोष--ज्येतिष, रसायन-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, दर्शन, पदार्थ-विज्ञान आदि के कई सहस्त अप्रेज़ी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय प्रस्तुत करनेवाला प्क मात्र कीष । स्वर्गीय महामहीपाध्याय पंडित सुधाकर दिवेदी, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित माधवराव समे, बाब स्थामसुंदरदास

श्रादि विद्वानों ने इसका सम्पादन श्रीर ऐसे हैं। • ग्रेस्थर विद्वानों की समिति ने संशोधन किया है। इसके निम्न-लिखित फुटकर अब वर्च रहे हैं—

| ,भौगोलिक परिभाषा मूल्य              | =्रा श्रान        |
|-------------------------------------|-------------------|
| त्र्रार्थ शास्त्र की परिभाषा "      | <b>।=)</b> श्राने |
| रासायनिक परिभाषा "                  | ॥) श्राने         |
| गणित की परिभाषा "                   | ।-) ग्राने        |
| भौतिक ( पदार्थ विज्ञान की ) परिभाषा | ्राने<br>आने      |
| दार्शनिक परिभाषा "                  | ॥≝) आने           |
| भूमिका आदि (अँग्रेज़ी में ). "      | ्राने             |

कविवर विहारी छाल-बाबू राधाकृष्णदास ति जित । इस छोटे से जेल में विहारी सतसई छे रचयिता कविकृतच्डामणि बिहारी जात की का संचेप जीवन चरित वर्ष किया गया है । मू० ८)

कालबोध-इसमें भिन्न भिन्न प्रकारों श्रीर मतों से समय के विभाग श्रादि दिए गए हैं। समय सर्वधी सभी ज्ञातन्य बातें इससे सहज में जानी जा सकती हैं। मू० 🔊

क्रतवाले रोग श्रीर उनसे बचने के उपाय-मू॰ १)

निस्सहाय हिंदू —हिंदी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण-दास जिखित एक वियोगांत उपन्यास । मू॰ ।)

परिचर्याप्रणाली — इसमें रोगी मनुष्यों की घर में श्रूष्ट्रण करने का विषय सरव रीति से लिखा गया है। मूं ।

प्रबोधचंद्रिका - श्रीमान् राजा उदयप्रतापसिंह वहादुर सी॰ एस॰ श्राई॰ मिनगान्तरेश ने एक पाट्य पुस्तक श्रेंग्रेज़ी में संकलित की थी, जिसका यह गद्यपद्यमय अनुवाद है। मू॰ 📂

बाल शिद्धा—बालकों की शिचा किस प्रकार होनी चाहिए इसका इसमें सविस्तर वर्णन है। पुस्तक बहुत उपयोगी है। मुख्य 🗁

भारतेंदुचरित-हिंदी के एकमात्र उदारक भारतेंदु वाबू हरिश्चंद्रजी की सचित्र जीवनी। सूरु।।)

सहाराणा प्रताय—स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदासजी लिखित हिंदी का सर्वोत्तस नाटक। इसके पांच संस्करण हाथों हाथ बिक गए हैं। छठा संस्करण भी छुपकर प्रकाशित है। गया है। मूल्य ॥)

युवती योग्यता—प्राचीन भारत की श्रनेक योग्य श्रीर कलाकुशल श्रियां के मनोरंजक बुसात । मू॰ =)

यूरोपीय द्शन-साहित्याचार्य पंडित रामावतार पांडेय प्रम॰ ए॰ लिखित।

इसमें युरोप के दर्शनशास्त्र का पूर्ण इतिहास अत्यंत सुंदरता से दिया है। निक्य

राज्यअबंध शिदा - राजाश्रों श्रीर रईसों को अपनी रियासत के प्रबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका इसमें वर्णन है । पुस्तक

वहुत ही उपयोगी है। मूल्य॥)

सुघड़ दर्जिन — इसका दूसरा संस्करण छुप गया है। कपड़ों की काट छाँट, मरम्मत करने की तरकीवें, कसीदे वा बेजवूटे बनाना, फॅफरीदार माजरें बनाना, सजाइयों द्वारा बुनने की सहज विधि आदि इसमें सिखाई गई है। ६७ चित्र स्थान स्थान पर देने से यह पुस्तक श्रीर भी उपयोगी हो गई है। सूल्य ॥)

सरल व्यायाम — इसमें वालिकाश्रों के व्यायाम करने के लिये ४१ चित्रों हारा तरह तरह से ड्रिल करना दिखलाया गया है। मूल्य 😑

सौरीसुधार-प्रसृतिका गृह में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

इसका इसमें वर्णन है। मूल्य॥)

हरिश्चंद्र— त्रयोध्या के प्रातःस्मरशीय महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र इस ग्रंथ में श्रत्यंत मनोहर छंदों में दिया गया है। इसके रचयिता बाबू जगन्नाथ-दास बी० ए० (रताकर) हैं। मूल्य =)

सिंधदेश का इतिहास-मूल्य।)

दुर्गेश्ननंदिनी —एक अत्यंत रोचक ऐतिहासिक उपन्यास । बंकिन बाबू के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद, दो भागों में, मूल्य । =)

विनताविनोद —िश्चियों के लिये श्रत्यंत उपयोगी ग्रंथ । मूल्य ॥ = )
िश्चियों के रोग —िश्चियों के सब रोगों के कारण, निदान श्रीर विकित्सा
इपमें पूर्ण रूप से दी गई है । मूल्य १ )

भारतवर्ष की शासनपद्धति ॥)
हिंदी भाषा के सामयिक पत्ने। का इतिहास।)
समाठोचनादशे =)
श्रीराधारुष्णदासजीवनी ॥)
हिंदी लेकचर -)
यूनान का इतिहास ॥)

सिखने का पता-

मंत्री, नागरीयचारिणी सभा,

बनारस सिदी।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

110757

HERRENCE BOOK

पा प्रता वित्ति त हा जाय NOT TO BE ISSUED

(999-2000)



